मूर्थानं दिवो अंर्ति प्रंथिव्या वैश्वान्रमृतायं जातम् प्रिम् । कृविः सम्राज्मितिथि जनांनामासत्रा पात्रं जनयन्त देवाः । उपयामगृंहीतोऽस्यमयं त्वा वैश्वान्रायं ध्रुवोऽसि ध्रुवक्षितिर्धुवाणां ध्रुवत्मोऽच्युतानामच्युत् क्षित्तंम
एष ते योनिर्मये त्वा वैश्वान्रायं ( १ )॥

( मूर्यानं पर्ञ्चात्रिश्र शत् । )

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थमपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

( अय प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके त्रयोदशोऽनुवाकः । )

मुर्धानंस् । द्विः । अरतिस् । पृथिव्याः । वैश्वानरस् । ऋतायं । जातम् । अग्निस् । किविस् । सम्राजिमितिं सम्—राजंस् । अतिथिम् । जनांनास् ।
आसन् । एतिं । पात्रंस् । जनयन्त् । देवाः । उपयामगृंहीत् इत्युंपयाम—गृहीतः । असि । अग्नयें ।
त्वा । वैश्वानरायं । ध्रुवः । असि । ध्रुवः । ध्रुवः ।
ध्रुव—ांक्षोतेः । ध्रुवाणांस् । ध्रुवतंम् इतिं ध्रुव—तमः ।
अच्युंतानाम् । अच्युतिक्षित्तंम इत्यंच्युतिक्षित्—तमः ।

एषः । ते । योनिः । अग्नये । त्वा । वैश्वान-रायं (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः।)

कल्पः—" मूर्धानं दिवो अर्ितं पृथिव्या इति स्थाल्या ध्रुवं पूर्णं ग्रह्णाति एष ते योनिरग्नये त्वा वैश्वानरायेति हिरण्ये सादयेत् " इति । पाठस्तु—

> मूर्धानं दिवां अरतिं प्रथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निम् । कविः सम्राजमिताथें जनाना-मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः । उपयामग्र-हीतांऽस्यग्नये त्वा वैश्वानराय ध्रुवोऽसि ध्रुव-क्षितिर्ध्रुवाणां ध्रुवतमोऽच्युतानामच्युतक्षित्तम एष ते योनिरग्नये त्वा वैश्वानराय ॥, इति ॥

अत्र गृहीत्वा ध्रुवोऽसीत्यादिकं पठेत् । तदुक्तं वौधायनेन—'' अथेनमिधि वदते ध्रुवोऽसीति " इति । मूर्थानमिति मन्ने स्तुम इति पदमध्याहृत्याप्तिं वयं स्तुम इति योजनीयम् । कीदृशमित्रम् । दिवो मूर्थानं शिरोवदुन्नतदेशे मूर्यरू पेणावस्थाय घुन्नोकस्य भासकम् । अरति पृथिन्या र्रातरूपरितस्तद्रहितम् । न हि पृथिन्या उपिर कदाचिद्गिरूपरमते किं तु दाहपाकमकाशेः सर्वाननुगृह्यस्तर्यदा वर्तते । स चाग्निवेश्वानरनामकः । यथा दिवि नाको नामाप्ती रक्षोहेत्याम्नातं तथा पृथिन्यां वेश्वानरेः । तथा पृथिन्यामृताय जातं यज्ञार्थनाह्वनीयादिरूपेणोत्पन्नम् । किंदं स्वभक्ताननुग्रहीतुमिन्नम् । सम्राजं सम्यन्दिप्यमानम् । जनानां यजमानानामितिथि हिविभिः सत्कारयोग्यम् । आसन् , ईदृशस्याग्नेरास्ये होतुं देवाः पात्रं सोमग्रहचमसङ्प्रमाजनयन्त सर्वत ऐन्द्र-

( ध्रवप्रहाभिधानम् )

बायवादिस्थानेषून्पादितवन्तः । हे सोम स्थालीरूपेणोपयामेन गृहीतोऽसि । वैश्वानरायाग्रये त्वां गृह्वामि । हे ग्रह त्वं ध्रुवोऽसि ध्रुवनामकोऽसि । ध्रुविक्षितिः स्थिरिनवामः । आवैश्वदेवशंसनमवस्थानात् । ध्रुवाणामादित्य-स्थान्यादीनां मध्येऽतिशयेन ध्रुवः । तस्यैव व्याख्यानमच्युतानामच्युतिक्षि-त्तम इति । एषोऽनुपोष्ठदेशस्तव स्थानं तत्र वैश्वानरायाग्रये त्वां सादयामि ।।

भुवग्रंहं विधत्ते-

" आयुर्वो एतद्यज्ञस्य यद्ध्युत उत्तमो ग्रहाणां गृह्यते तस्मादायुः प्राणा-नामुत्तमम् " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० २ ] इति।

ऐन्द्रवायवादयो यथा यज्ञस्य वागादिपाणरूपास्तथा ध्रुवोऽप्यायुःस्वरूपः । स च ध्रुवोऽन्तर्यामैन्द्रवायवादीनां धाराग्रहाणामुत्तमश्चरमो यथा भवति तथा ग्रहीतव्यः । अत एव ध्रुवग्रहमस्तावे सृत्रकारेणोक्तम्—'' अत्र धारा विरम्पति "इति । यम्मादायुःस्थानीयो ध्रुवो ग्रहाणामुत्तमस्तस्माद्वागादीनां प्राणानां मध्ये जीवनरूपमायुक्तमम् । सति हि जीवने प्राणाः शोभन्ते ॥

मन्ने मुर्थानिस्यादिशब्दप्रयोगेण ज्ञातीनां मध्ये यजमानं श्रेष्ठं करोती-त्याह—

" मुर्थानं दिवो अर्रात पृथिच्या इत्याह मूर्थानमेवैन समानानां करोति " [ सं० का० ६ म० ५ अ० २ ] इति ॥

आयुषा वंश्वानराभिमानिदेवन्वादायुस्थानीयधुवस्य ग्रहणे वैश्वानरश्चदो युक्त इत्याह—

" वैश्वानरमृताय जातमित्रिमित्याह वैश्वानर हि देवतयाऽऽयुः '' [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० २ ] इति ॥

अस्यास्च्युपरितने यजुषि च वैश्वानरश्रब्दप्रयोगो नाभेरूध्वीघोवर्तिपाण-साम्यायत्याह—

" उभयतोर्वेश्वानरो गृहाते तस्मादुभयतः प्राणा अधस्ताचोपरिष्टाच " सं० का० ६ प्र० ५ अ० २ ] इति ॥

पथा वाक्चश्रुरादय उपरिवर्तिनो मूकत्वान्धत्वबिधरत्वादिकृतानल्पान्ब्य-ंनिरोधान्वारयन्तो देहस्यार्धे कृत्यं निर्वहन्ति अधोभागवर्तीतु प्राणो मल्ल-

९ क. प्रहण वि । २ क. ग. घ. ड. °नां में । ३ ख. 'रिभागवे ।

मूत्रनिरोधं महान्तं निवारयन्नर्धेकृत्यं निर्वहति तथैवान्ये ग्रहा यज्ञस्यार्धं निर्व-हन्ति ध्रुवस्त्वर्धमिति मशंसति—

" अधिनोऽन्ये ग्रहा गृह्यन्तेऽधीं ध्रुवस्तस्मादर्ध्यवाङ्प्राणोऽन्येषां प्राणा-नाम् "[सं० का० ६ प्र० ५ अ० २] इति ।

अधित्वमिति शेषः ॥

ध्रवस्येतरविलक्षणं सादनस्थानं विधत्ते-

" उपोप्तेऽन्ये ग्रहाः साद्यन्तेऽनुपोप्ते ध्रुवस्तस्मादस्न्थाऽन्याः प्रजाः प्रतिति-ष्ठान्ति मार्थसेनान्याः '' [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० २ ] इति ।

मृदमुपोप्य खरीकृते प्रदेशे ग्रहान्तरसादनं, केवलभृम्यां भ्रुवस्य साद-नम् । यस्पादेवं वैलक्षण्यं तस्माङ्कोकेऽपि अन्या गवादिरूपाः प्रजा अम्थिवन्क ठिनखुरेण भूमौ तिष्ठन्ति, अन्यास्तु मनुष्यरूपाः प्रजाः पादतलगतेन मांसेना-वतिष्ठन्ते ॥

भूमौ साद्यमानस्य ध्रुवस्योत्तरहविधीनसमीपदेशं विधत्ते —

"असुरा वा उत्तरतः पृथिवीं पर्याचिकीर्पन्तां देवा ध्रुवेणादश्द्रहन्तद्ध्रवस्य ध्रुवत्वं यद्ध्रुव उत्तरतः साद्यते धृत्ये " [ सं०का० ६ प० ५ अ०२ ] इति ।

पर्याचिकीर्षन्पर्याकर्तुमुत्तरत आऋषुमैच्छन् । ध्रुवस्योत्तरदेशे सादनेन पृथिवी धृता भवति । अत्र सृत्रम्—'' उत्तरस्य इविर्धानस्याग्रेणोपस्तम्भनम-नुपोप्ते ध्रुवस्थालीम् " इति ।।

ध्रुवेऽवस्थितस्य सोमस्य होतृचमसेऽवनयनं विधत्तं-

" आयुर्वा एतद्यज्ञस्य यद्धुव आत्मा होता यद्धोतृचमसे ध्रुवमवनयत्या-त्मन्नेव यज्ञस्याऽऽयुर्दधाति " [ सं० का० ६ म० ५ अ० २ ] इति ।

अवनयनस्य कालं विधित्सुर्मतान्तराण्युपन्यस्यति-

" पुरस्तादुक्थस्यावनीय इत्याहुः पुरस्ताद्ध्यायुषा भुक्के मध्यतोऽवनीय इत्याहुर्मध्यमेन ह्यायुषो भुक्क उत्तरार्थेऽवनीय इत्याहुरुत्तमेन ह्यायुषो भुक्के ' [सं० का० ६ प० ५ अ० २] इति ।

उन्थं शस्त्रम् । तच त्रेधा विभज्य पूर्वभागे शस्यमानेऽवनयेत् । एवमि योरपि । आयुषः पूर्वभागे वाल्ये बहुकृत्वो भुज्यते । मध्यमे भागे भुज्यते । उत्तमे भागे शक्त्यभावेऽपि बहु भोकुमिच्छति ।। प्रपा० ४ अनु० १४] कृष्णयञ्जेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

469

(ऋतुप्रहाभिधानम् )

इदानीं विधत्ते—

" वैश्व ज्यामृचि शस्यमानायामव नयति वैश्वदेव्यो वै प्रजाः प्रजास्वे-वाऽऽयुर्द्धः । " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० २ ] इति ॥

उत नोऽहिर्बुधियः भृणोन्त्रित्येषा वैश्वदेवी ।

मूर्धानं दिव इत्येषा त्रिष्टुर् ॥

इति श्रीमत्मायणाचायिवरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वे-दीयतैतिरीयमंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

( अथ प्रथमाण्के चतुर्थप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ।)

मधुश्च मार्थवश्च शुक्रश्च शुचिश्च नर्भश्च नभुस्यंश्चपश्चार्जश्च महंश्च सहस्यंश्च तपंश्च तप्रसंश्चापयामधंहीतोऽसि मुश्सपेऽस्यश्ह-स्पत्यायं त्वा (३)॥

( मर्वुन्त्रिः शत् । )

इति ऋष्णयजुर्वेदीर्थतेत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठकं चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

( अथ प्रथमाष्टकं चतुर्थप्रपाटकं चतुर्दशोऽनुवाकः । )

मधुः । च । माधवः । च । शुक्रः । च । शुचिः । च । नभः । च । नभस्यः । च । इषः । च । ऊर्जः । च । सहः । च । सहस्यः । च । तपः । च । तपस्यः । च । उपयामगृंहीत इत्युंपयाम—गृहीतः । असि । स्थम प्रति सं—सर्पः । जसि । जुःहस्प्यायेयेः-हः—पत्यायं । त्वा (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः । )

कल्पः — "ऋतुग्रहेः भैचरतो द्रोणकलशाद्गृह्यन्ते न साद्यन्ते पृत्रेंगां शेषेपूत्तरानिभगृह्णीतः पूर्वोऽध्वर्धुर्मृह्णाति जघन्यः प्रतिप्रस्थानोपयामगृही-तोऽसि मधुश्रेत्येतैः प्रतिमञ्चं सं सर्पोऽस्य १ हस्पत्याय त्वेति त्रयोदशचतुर्दशी गृह्णोते " इति ।

मञ्जपाटस्तु-

मधुश्च माधवश्च शुक्रश्च शुचिश्च नभश्च नभस्यश्चेषश्चोर्जश्च सहश्च सहस्यश्च तपश्च तपस्यश्चोपयामगृहीतोऽसि सः-सर्पोऽस्यश्हरपत्याय त्वा ॥, इति ॥

अत्र मध्वादिश्चब्दाः क्रमेण चैत्रादिमासानां वाचकाः । संसर्पोहस्पतिश्चब्द-योरथोऽन्यत्र दर्शितः—

> " असंक्रान्तावेकवर्षे द्वौ चेत्संसर्प आदिमः । श्रयमासो द्विसंक्रान्तः स चांहस्पतिसंक्रकः " इति ॥

मन्नादानुषयामेति प्रयुक्तीत । हे सोम त्वमुषयामग्रहीतो मधुश्रासि । एवम-न्यत्रापि योज्यम् ॥

ऋतुग्रहं वि(हान्वि)धत्ते--

"यक्केन वै देवाः सुवर्गे लोकमायन्तेऽमन्यन्त मनुष्या नोऽन्वाभविष्य न्तीति ते संवत्सरेण योपियत्वा सुवर्गे लोकमायन्तमृषय ऋतुम्रहैरेवानु प्राज नन्यदृतुम्रहा ृयुबन्ते सुवर्गस्य लोकस्य प्रक्कात्ये" [सं० का०६ प्र० अ० हे ] इति ।

# प्रमा० ४ अनु ० १४] कृष्णय जुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता ।

(ऋनुग्रहाभिधानम्)

संवत्सरेण योपयित्वा कालविलम्बेन मोहयित्वा । यत ऋषयो मनुष्येष्व-भिज्ञाः ॥

संख्यां विधत्ते-

" द्वादश यहान्ते द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरस्य प्रज्ञात्ये " [सं० का० ६ प० ५ अ० ३ ] इति ।

त्रयोदशचतुर्दशयोरप्येतदुपलक्षणम् । अत एव सूत्रकार आह—" द्वादश त्रयोदश चतुर्दश वा गृह्यन्ते " इति ॥

आदावन्ते च द्रयोग्रहणं विधत्ते--

" सह प्रथमा गृह्येते सहोत्तमा तस्माद्दीद्वावृ " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ३ ] इति ।

मधुश्र माधवश्रेत्येतौ प्रथमौ ।तपश्च तपस्यश्रेत्येतावुत्तरौ। यस्माद्ध्योः साहि-त्यमत्र विहितं तस्माद्दीद्दौ मामावृत्ववयवौ ॥

पात्रस्थमोमं वहाँ मावयितुं विलम्य पार्श्वयोर्द्वे मुंखे विधत्ते—

" उभयतोमुखमृतुषात्रं भवति को हि तद्देद यत ऋतूनां मुखम्" [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ३ ] इति ।

ऋतृनां मुख्यमृतुधमेप्रदृत्त्यारम्भो यतो यस्मात्कौलादारभ्य भवति तत्को नाम वेद । तस्मादतुषात्रस्य मुखद्वयं कुर्यात् ॥

अध्वर्युपतिप्रस्थात्रोः प्रैषमत्रावुत्पादयति—

"ऋतुना प्रेष्येति पदक्रत्त्व आह पड्डा ऋतव ऋतूनेव पीणात्यृतुभिरिति चतुश्चतुष्पद एव प्रजून्पीणाति द्विः पुनर्ऋतुनाऽऽह द्विपद एव पीणाति " [सं० का० ६ प० ५ अ० ३ ] इति ।

हे मैत्रावरुण ऋतुना निभित्तेन होतारं प्रेष्य । तिममं मत्रं प्रथमतृतीयपश्चमेप्वध्वर्युर्व्यात् । द्विनीयचतुर्थपष्ठेषु प्रतिप्रस्थाता ब्र्यात् । एवं षर्कृत्वस्तद्वचनम् । तेन भवन्यृतृनां प्रीतिः । ऋतुभिः प्रेष्येति सप्तमनवमयोरध्वर्युर्ब्र्यात् ।
अष्टमदशमयोः प्रतिप्रस्थाता । तेन चतुरावर्तनेन पश्नां प्रीतिः । ऋतुना
प्रेष्यत्यध्वर्युरेकादशे ब्र्यात् । प्रतिप्रस्थाता द्वादशे । तेन द्विरावर्तनेन मनुप्याणां पक्षिणां च प्रीतिः ।

पूर्वोक्तामेव षटचतुर्द्विसंख्यामुपजीव्योपजीवकभावेन प्रशंसति —

" ऋतुना पेष्येति पदक्रत्व आहर्तुभिरिति चतुस्तस्माचतुष्पादः पश्चव

ऋत्नुप जीवन्ति द्विः पुनर्ऋतुनाऽऽह तस्माद्विपादश्चतुष्पदः पशूनुप जीवन्ति '' [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ३ ] इति ।

गवादयश्रतुष्पादः श्रीतोष्णादीनृतुधर्मानुपजीवन्ति । मनुष्याश्र द्विपादः पशुगतक्षीरादीनुपजीवन्ति ॥

स्वर्गारोहणसोपानक्ष्पेणं प्रशंसति-

"ऋतुना प्रेष्येति पर्कृत्व आहर्तुभिरिति चर्तुद्धिः पुनर्ऋनुनाऽऽहाऽऽक्रम-णमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समर्थ्ये " [सं०का०६ प्र०५ अ०३] इति।

आक्रम्यते प्राप्यते म्वर्गोऽनेनेत्याक्रमणः सेतुः । यथा सेतोग्धोभागो विश्वास्र ऊर्ध्वभागः संकुचितस्तर्थवात्र पटचतुर्द्धसंस्थ्या द्रष्टव्या । सोपानेष्य-ष्येतत्समानम् ॥

अध्वर्युप्रतिप्रस्थात्रोर्युगपद्गपनं निपेधति —

" नान्योऽन्यमनु प्र पद्येत यदन्योऽन्यमनुप्रपचेतर्नुईतुमनु प्र पद्येतर्त्वो मोहुकाः स्युः " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ३ ] इति ।

अध्वर्युप्रतिप्रस्थातृभ्यां प्रथमिति।यां ग्रहो सह ग्रहीनां । तना हिविधाना-त्रिष्कम्य गत्वाऽऽहवनीये हुन्वा पुनः प्रत्यागत्य हिविधाने ग्रहाननं ग्रहीत-व्यम् । तत्रेकः पुरतोऽन्यः पृष्ठत इत्येवं युगपन्न गन्तव्यं कि तु पर्यायेण । यद्युतुग्रहे तयोः सहगमनं स्यात्तदानीमेकमृतुमन्योऽनुपविशेत् । तदा सांक-र्याहतवो मोहहेतवो भवेयुः ॥

कालभेदवदुभयोगार्गभेदं विधत्ते-

"प्रसिद्धमेवाध्वर्युद्किणेन प्र पद्यते प्रसिद्धं प्रतिप्रस्थातोत्तरेण तस्मादा-दित्यः पण्मासो दक्षिणेनेति पहुत्तरेण "[मंट का॰ ६ प्र॰ ५ अ० ३] इति । प्रथमतः सिद्धं प्रसिद्धमादित आरभ्यत्यर्थः । यस्माद्दिवनोर्दक्षिणोत्तरौ द्दौ मार्गौ तस्मादादित्यस्यापि दक्षिणायनोत्तरायणे भवतः । अत्र सृत्रम्— "प्रद्वावादायोपनिष्कामतो दक्षिणमेवाध्वर्युद्दीर्वाहुं निश्रयमाण उपनिष्काम-त्युत्तरं प्रतिप्रस्थातौ द्वार्वाहुं निश्रयमाण उपरमत्यथाध्वर्युराश्रावयति आश्रा-वयास्तु श्रोषङ्कतुना प्रेष्यति वपदकृते जुहोति निष्कामत्येवं प्रतिप्रस्थाता प्रपद्यते तथाऽध्वर्युः '' इति । यदा द्दविर्धानात्प्रतिप्रस्थाता निष्कामित तदाऽ-ध्वर्युद्देविर्धानं प्रविज्ञतीत्येवं व्यत्ययेनोभयोगीमनम् ॥

९ ख,°ण पुनः प्रे । २ ख,ततः ।३ क. घ. ड. °ताप्रपद्ये । ४ क. घ. ड. °तेऽध्व° ।

प्रपो १ अनु १ ९ - १६]कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( ऐन्द्रामवैश्वदेवप्रहयोरभिधानम् )

मधुश्रेत्यादिमत्रेरेव द्वादशमासानां प्रीतत्वात्संसर्पमत्रस्य निर्विषयत्वमा-श्रङ्कय व्याचष्टे—

" उपयामगृहीतोऽसि मश्सर्पोऽस्यश्हस्पत्याय त्वेत्याहास्ति त्रयोदशो मास इत्याहुस्तमेव तन्त्रीणाति " [सं०का०६ प०५ अ०३] इति । अधिकमासस्रयोदशः ॥

इति श्रीमन्मायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयमंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४॥

( अथ प्रथमाएके चतुर्थप्रपाठके पञ्चद्शोऽनुवाक. ।)

इन्द्रांग्री आ नंतः सुतं गीिर्भिनेभी वरे-ण्यम् । अम्य पातं धियेषिता । उपयामगृही-तोऽमीन्द्राग्निभ्यां त्वैष ते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा (१)॥

( इन्द्रांप्ती विश्र शतिः ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयमंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुधप्रपाटके पबदशोऽनुवाकः ।)

इन्द्रांग्री इतीन्द्रं—अग्नी । एति । गृतम् । सुतम् । गीर्भिः । नर्भः । वरेण्यम् । अस्य । पातम् । धिया। इषिता । उपयामगृहीत् इत्युपयाम—गृहीतः । असि । इन्द्राग्निभ्यामितीन्द्राग्नि—भ्याम् । त्वा । ष्पः । ते । योनिः । इन्द्राग्निभ्यामितीन्द्राग्नि—भ्याम् । स्वा ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे प्रथमाष्टके चतुर्थपपाठके पश्चद्शोऽनुबाकः ॥ १५ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके पोडगोऽनुवाकः । )

जोमांसश्वर्षणिधृतो विश्वे देवाम् आ गंत । दाश्वाःसां दाश्चषः सुतम् । उपयामगृंहीतोऽिम् विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यंः ( १ ) ॥

(ओमांसो विश्र शतिः।)

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयमंहितायां मथमाष्टकं चतुर्थमपाटके पोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पोडशोऽनुवाकः ।)

जोमांसः । चर्षणीधृत इति चर्षणि-धृतः । विश्वं । देवासः । एति । गृत । दाश्वाःसः । दाशुषंः । सृतम् । उपयामगृहीत् इत्युपयाम-गृहीतः । जसि । विश्वंभ्यः । त्वा । देवेभ्यः । एषः । ते । योनिः । विश्वंभ्यः । त्वा । देवेभ्यः (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके चतुर्थप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

#### प्रपः ४ अनु ०१९-१६]कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( ऐन्द्राप्तवैश्वदेवप्रहयोरभिधानम् )

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके पञ्चदशपोडशानुनाकौ । )

कल्पः—'' अभक्षितेन पात्रेणाध्वर्धुरेन्द्राग्नं गृह्वातीन्द्राग्नी आ गतर सुतिपिति ग्रहणसादनौ '' इति ।

पाठस्तु--

इन्द्रामी आ गतः सुतं गीर्भिनेभेा वरेण्यम् । अस्य पातं वियेषिता । उपयामग्रहीतोऽसीन्द्रामिभ्यां त्वैष ते योनिरिन्द्रामिभ्यां त्वा॥ , इति॥

हे इन्द्रान्नी सुनमभिषुनं सोमं प्रत्यागनमागच्छनम् । कीद्दशं सोमम् । गीभिः स्तुनिभियुक्तमिनि शेषः । नभो नभोवस्थितैः स्वर्गनिवासिभिर्देवैवरेण्यं पार्थ-नीयम् । अस्य सोमस्य संबन्धिनं स्वकीयमंशं पानं युवां पिवतम् । कीद्दशौ युवाम् । धिया बुद्ध्येपिना प्राधितो । स्पष्टमन्यत् ॥

कल्पः —'' वंश्वदेवं गुक्रपात्रेण गृह्णात्योमासश्चर्षणीधृत इति **ग्रहणसा**-दनो '' इति ।

पाउस्तु---

ओमामश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गत । दाश्वाःसो दाशुषः सुतम् । उप-यामग्रहीतोऽिम विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः॥, इति॥

हे विश्वे देवा आगताऽऽगच्छत । कीद्याः । ओमासो रक्षितारः । चर्ष-णीधृतो मनुष्यपोपकाः । आनिष्टनिवारणं रक्षणम् । इष्ट्रपापणं पोपणम् । सृत-मभिपुतं दाशुपो दत्तवतो यजमानस्य दाश्वांसः फलं पूर्वे दत्तवन्तः । स्पष्टम-न्यत् ॥

मन्नानुपेक्ष्येन्द्रायग्रहं विधत्ते—

" सुवर्गाय वा एते लोकाय गृह्यन्ते यहतुप्रहा ज्योतिरिन्द्राभी यदैन्द्राग्न-

( महत्वतीयमाहेन्द्रप्रहाभिधानम् )

मृतुपात्रेण गृह्णाति ज्योतिरेवास्मा उपरिष्टाइधाति सुवर्गस्य लोकस्यानुष्यात्ये " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ४ ] इति ।

यदेतदतुपात्रमध्वर्युहस्ते भक्षणीयेन सोमेनोपेतं तेनैन्द्राग्नं गृह्णीयात् । तथा सत्यृतुग्रहेः प्राप्तः स्वर्ग इन्द्राग्निज्योतिषा प्रकाशितो भवति ॥

बलपदत्वेनेन्द्रायं प्रशंसति-

"ओजोधतो वा एतो देवानां यदिन्द्राग्नी यदैन्द्राग्नो गृह्यत ओज एवाव कन्धे" [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ४ ] इति ॥

ग्रहान्तरं विधत्ते---

" वैश्वदेव १ शुक्रपात्रेण गृह्णानि वैश्वदेवयो वै प्रजा असावादित्यः शुक्रो यहैश्वदेव १ शुक्रपात्रेण गृह्णानि तस्मादसावादित्यः सर्वाः प्रजाः प्रत्यङङ्देनि तस्मात्सर्व एव मन्यते मां प्रत्युदगादिनि" [सं०का० ६ प्र० ५ अ०४] इति ।

शुक्रग्रहस्य यत्पात्रं तेन वैश्वदेवं गृह्णीयात् । वैश्वदेवीः सर्वाः प्रजाः प्रति शुक्रग्रहाभिपान्यादित्यः प्रत्यङ्गत्येकमभिमुख उदेति । तदेतन्सर्वस्याप्यनुभव-सिद्धम् ॥

तेजः पदत्वेन वैश्वदेवं प्रशंसति —

"वैश्वदेव शुक्रपात्रेण गृह्णाति वैश्वदेव्यां वै प्रजास्तेजः शुक्रो यद्वैश्वदे-व शुक्रपात्रेण गृह्णाति प्रजास्वेव तेजो दधाति '' [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ४] इति ॥

इन्द्राग्नी ओमास इत्येत गायत्र्यो ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो ऋष्णयजुवे-दीयतेत्तिरीयसहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके पञ्चदशपोडशावनुवाको ॥ १९ ॥ १६ ॥

( अथ प्रथमाप्टके चतुर्वप्रपाटके सप्तदशोऽनुवाक. । )

मुरुत्वेन्तं हृपुभं वाहिधानमकवारि दिव्यः ज्ञासिमन्द्रम् । विश्वासाहमवेसे नृतंनायोग्रः संहोदामिह तः हुवेम । उपयामगृंहीतोऽसी- प्रश्न ० ४ अनु ० १ ७ - २ १]क्रुष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( मरुवतीयमाहेन्द्रप्रहाभिधानम् )

> न्द्रांय त्वा मुरुत्वंत एष ते योनि।रिन्द्रांय त्वा मरुत्वंते (१)॥

> > ( मरुत्वंन्त ५ पड्वि ५ श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके मप्तदशोऽनुवाकः । )

मरुखंन्तम् । वृष्भम् । वाव्यानम् । अकंवारिनित्यकंवा—अरिम् । दिव्यम् । शासम् । इन्द्रंम् ।
विश्वामाहिमितिं विश्व—माहंम् । अवंसे । नूतंनाय ।
उग्रम् । महोदामितिं महः—दाम् । इह । तम् ।
हुवेम । उपयामगृहीत इत्युपयाम—गृहीतः । असि ।
इन्द्रांय । त्वा । मरुखंते । एषः । ते । योनिंः ।
इन्द्रांय । त्वा । मरुखंते (१)॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः॥ १७॥

र अथ प्रथमाएके चतुर्थप्रपाठके sष्टादशो sनुवाक. । )

इन्द्रं मरुत्व इह पांहि सोमं यथां शार्याते आपवः सुतस्य । तव प्रणीती तवं शूर् शमेना विवासन्ति कवयंः सुयज्ञाः । उपयामगृहीतोऽ- सीन्द्रांय त्वा मुरुत्वंत एष ते योनिरिन्द्रांय त्वा मरुत्वंते (१)॥

( इन्द्रं मरुत्व एकान्नत्रिश्रात्।)

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः॥ १८॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटकेऽहादशोऽनुवाकः। )

इन्द्रं। मरुतः। इह। पाहि। सोमंम्। यथां। शार्याते। अपिंबः। सुतस्यं। तवं। प्रणीतीति प्र—नीती। तवं। शृर्। शमेन्। एति। विवासन्ति। क्वयः। सुयज्ञा इति सु—यज्ञाः। उपयामगृंहीतः इत्यंपयाम—गृहीतः। अभि। इन्द्रांय। त्वा। मरुत्वते। पृषः। ते। योनिः। इन्द्रांय। त्वा। मरुत्वते। पृषः। ते। योनिः। इन्द्रांय। त्वा। मरुत्वते। पृषः। ते। योनिः। इन्द्रांय। त्वा। मरुत्वते। १०।॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहितापदपारे मथमाष्टके चतुर्थमपारकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटक एकोनिवंशोऽनुवाकः । )

मुरुत्वारं इन्द्र हुपुओं रणांय पिबा सोर्ध-मनुष्वधं मदाय । आ सिञ्चस्व जुठरे मध्वं ऊर्मिं त्वर राजांऽसि प्रदिवंः सुतानांम् । उप- प्रभा • ४अनु • १७-२१]क्रुष्णयजुर्नेदीयतेतिरीयसंहिता । ( मरुखनीयमाहेन्द्रप्रहाभिधानम् )

यामगृहीतोऽसीन्द्रांय त्वा मुरुत्वंत एष ते योनिरिन्द्रांय त्वा मरुत्वंते (१)॥

( मरुत्वानेकान्नात्रि शत् । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयमंहितायां प्रथमाप्टके चतुर्थभपाटक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अथ प्रथमाप्रके चतुर्थप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः । )

मरुत्वान । इन्द्र । वृष्भः । रणांय । पिबं ।
सोमम् । अनुष्वधमित्यंनु—स्वधम् । मदांय । एति ।
मिश्चस्व । जठरं । मध्वंः । ऊर्मिम् । त्वम् । राजां ।
आसि । प्रदिव इति प्र—दिवंः । सुतानांम् । उपयामगृंहीत इत्युंपयाम—गृहीतः । असि । इन्द्रांय ।
त्वा । मरुत्वंते । एषः । ते । योनिः । इन्द्रांय ।
त्वा । मरुत्वंते ( ५ ) ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयमंहितापद्पाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके विशोऽनुवाकः । )

महाः इन्द्रो य ओजंसा पुर्जन्ये वृष्टिमाः इंव । स्तोमेर्वत्सस्यं वाष्ट्रधे । उपयामगृंही- तोऽसि महेन्द्रायं खेष ते योनिर्महेन्द्रायं खा (१)॥

( महानेकांत्रविर्श्वातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाप्टके चतुर्थमपाटके विंशोऽनुवाकः॥ २०॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके विशोऽनुवाक । )

महान् । इन्द्रंः । यः । ओजंमा । पूर्जन्यंः । वृष्टि-मानिति वृष्टि—मान् । इव । स्तोमेः । वृत्मस्यं । वावृधे । उपयामगृंहीत इत्युपयाम—गृहीतः । अपि । महेन्द्रायेति महा—इन्द्रायं । त्वा । एषः । ते । योनिः । महेन्द्रायेति महा—इन्द्रायं । त्वा ( ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयमंहितापदपाठे प्रथमाप्टके

चतुर्थप्रपाठके विंशोऽनुवाकः॥ २०॥

( अय प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटक एकविंशोऽनुवाक । )

महाः इन्द्रों नृवदा चंषिणिपा उत दिवहीं अमिनः सहोिभः । अस्मद्रियंग्वावधे वीयीं-योहः प्रथः सुकृतः कृतिभिर्भूत । उपयामयं-हीतोऽसि महेन्द्रायं त्वेष ते योनिर्महेन्द्रायं त्वा (१)॥

( महात्रृवत्षड्विर्श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थमपाठक एकविंशोऽनुवाकः २१॥ ( मरुत्वतीयमाहेन्द्रप्रहाभिधानम् )

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकविशोऽनुवाकः । )

महान् । इन्द्रंः । नृवदितिं नृ—वत् । एति । चर्षः । णिप्रा इतिं चर्षणि—प्राः । उत् । द्विबर्धा इतिं दि — बर्धाः । अमिनः । सहे।भिरिति सहंः—भिः । अस्म-द्वियगियंस्म—द्वियंक् । वात्र्ये । वीर्याय । उरुः । प्रश्नः । सुर्कृत इति सु—कृतः । कर्तृभिरितिं कर्तृ—भिः । भृत् । उपयामग्रंहीत इत्यंपयाम—गृहीतः । अमि । महेन्द्रायतिं महा—इन्द्रायं । त्वा । एषः । ते । योनिः । महेन्द्रायतिं महा—इन्द्रायं । त्वा । त्वा (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयमंहितापद्पाठे प्रथमाष्टके चतुर्थपपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

( अथ प्रथमकाण्डं चतृर्यप्रपाठकं मप्तद्शाष्टादशेकोनविंशविंशोकविंशानुत्राकाः )

कल्पः—'' मरुत्वन्तमिति स्वेनर्तुषात्रेणाध्वर्युः पूर्वे मरुत्वतीयं **गृह्णातीन्द्र** मरुत्व इति स्वेन प्रतिप्रस्थातोत्तरम् '' इति ।

पाटस्तु-

मरुत्वन्तं दृषभं वाद्यानमकवारिं दिव्यः शासिमन्द्रम् । विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रः सहोदामिह तः हुवेम । उपयामग्रहीतोऽसी-न्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपिबः सुतस्य । तव प्रणीती तव झूर शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः । उप-यामगृहीतोऽसन्द्राय त्वा मरुत्वत एप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ , इति ॥

इहास्मिन्कर्मणि तिमन्द्रमाह्याम । कीट्यम् । मरुद्रणैरुपेतं जलस्य विधितारं कामानां वर्धियतारमकुन्सितारिं हन्नादीनां शन्नणामितप्रवल्नातु, दिवि भवं दुष्टानां शासितारं विश्वं पालियतुं सिहिप्णुमनलसिम्त्यर्थः । अवसे रक्षणाय । नूतनायोग्रम्, इदानींतनेभ्यो वैरिभ्यो यजमानं रिक्षितुं तद्वेरिपृग्रमित्यर्थः। सहोदां वलप्रदम् । हे मरुद्रणयुक्तेन्द्र त्विमहास्मिन्कर्माण सोमं पाहि पिव । यथा शा(श)-र्यातिनामकस्य यजमानस्य संबन्धिन कर्मण्यभिपुतस्य सोमस्याशमिवस्तत्व दुच्छ्र तव प्रणीती प्रणयनेनानु इया सुयक्षाः पूर्वे कवयस्तव शर्माण सुखं निमित्तभृते सत्याभिमुख्येन विवासन्ति परिचय(र)न्ति तद्वद्यमिप यजमान इत्यर्थः । स्पष्टमन्यत् ॥

कल्पः---'' अभिक्षितेन पात्रेणाध्वर्युम्तृतीयं मरुत्वर्तायं गृह्णाति मरुत्वा॰ इन्द्रेति ग्रहणसादनों '' इति ।

पाठस्तु-

मरुत्वाः इन्द्र वृषभां रणाय पिबा सोममनुष्व-धं मदाय । आ सिञ्चस्व जठरे मध्व ऊर्मि त्वः राजाऽसि प्रदिवः सुतानाम् । उपयामगृही-तोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनि-रिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ , <sup>इति ॥</sup>

हे इन्द्र मरुद्धिर्युक्तो वर्षिना च त्वं रणाय कीडार्थ सोमं पिव । कीटशम् । अनुष्वधम् । स्वधाशब्दोऽन्नवाची सवनीयपुरोडाशानाच्छं । नामनुस्रत्य वर्तमा-नम् । किं च । मदाय हपीय मध्वो मधुरस्य पीतस्य सोमस्योर्षि सारं त्वदीये जटर आसिश्चस्व स्थापय । त्वं प्रदिवः प्राप्यस्य स्वर्गस्य सुनानां सोमानां च राजाऽसि । अत एव प्रार्थ्यसे । स्पष्टमन्यत् ॥

१ क. घ. इ. 'से स'। ३ घ. इ. रिवय'। ३ क. ख तानन'।

प्रपा ० ४ अनु ० १ ७ - २ १]क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( मन्त्वतीयमाहेन्द्रप्रहाभिधानम् )

कल्पः — " माहेन्द्रं गुक्रपात्रेण गृह्णाति महा १ इन्द्रो य ओजसेति ग्रहण-सादनौ " इति ।

पाटस्तु---

महा इन्द्रो य ओजमा पर्जन्यो दृष्टिमा इव । स्तोमैर्वत्सस्य वाद्र्ये । उपयामगृहीताऽसि महेन्द्राय त्वेष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा ॥, इति ॥

्र दृष्टिमान्पर्जन्य इव य इन्द्र ओजसा बलेन महान्स इन्द्रो वत्सस्थानीयस्य यजमानस्य स्तामैः स्तात्रैवीद्वधे वर्धताम् । स्पष्टमन्यत् ॥

अस्मिन्नेव माहेन्द्रग्रहे विकल्पिनं मन्नान्तर्मेवमाम्नायते—

महाः इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा उत दिबर्हा अमिनः सर्हाभिः। अस्मद्रियग्वातृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् । उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥,इति॥

अयं महानिन्द्रो नृवन्मनुष्यवदाचर्षाणपाश्चर्षणीन्मनुष्यान्मति अभीष्टभोगैः पृग्यतीति चर्षाणप्राः । यथा राजामात्याद्मिनुष्यः सवकानभीष्टभोगेरापूर्यति तद्वत् । अपि चायं द्वयोः प्रकृतिविकृतिरूपयोः सोमयागयोवद्दे विद्धर्यः स्येति द्विवद्दीः । महोभिवलेगिमनाऽमित उपमानरिहतः । अस्मद्रियगस्मत्स्र ह्यो वाह्ये दृद्धि प्राप्तः । यथा वयमस्यानुष्रहाद्ध्ये प्राप्तास्त्ययेवायम्प्यस्मदीः यहिविभिविद्यद्धः । एतदेव प्रपश्चयते—वीयीय सामर्थ्यसिद्धये कर्त्वभिर्यज्ञमानै-र्यं सुकृतो भृत्सुष्ठु विधितोऽभृत् । कीद्दशी तस्य वृद्धिः । उरुर्यशसा विपुलः पृथुर्वलेन विस्तृतः । स्पष्टमन्यत् । मन्ना उपिक्षताः ॥

त्रीन्मरुत्वतीयग्रहान्विधत्ते-

" इन्द्रो मरुद्धिः सांविद्येन माध्यंदिने सवने वृत्रमहन्यन्माध्यंदिने सवने मरुत्वतीया गृह्यन्ते वात्रिया एव ते यजमानस्य गृह्यन्ते " [ सं० का० ६ प० ५ अ० ५ ] इति ।

साविद्यं संप्रतिपत्तिरैकमत्यम्

तेषां प्रहाणां पात्रं विधत्ते-

" तस्य वृत्रं जघ्नुष ऋतवोऽमुद्यन्त्स ऋतुपात्रेण मरुत्वतीयानगृह्णात्ततो वै स ऋतून्याजानाद्यदृतुपात्रेण मरुत्वतीया गृह्यन्त ऋतृनां प्रज्ञात्ये " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ५ ] इति ॥

ग्रहत्रयं वज्रक्षेण प्रशंसति-

" बज्जं वा एतं यजमानो भ्रातृच्याय प्र हरति यन्मरुत्वतीया उदेव प्रथम्मेन यच्छति प्र हरति द्वितीयेन स्तृणुते तृतीयेन" [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ५ ] इति ।

स्तृणुते हिनस्ति ॥

धनुःसंपादनरूपेण पुनः प्रशंसति —

" आयुधं वा एतद्यजमानः सः स्कुरुते यन्मरुत्वतीया धनुरेव प्रथमो ज्या द्वितीय इषुस्तृतीयः " [ सं० का० ६ म० ५ अ० ५ ] इति ॥

संपादितस्य धनुषः प्रयोगस्तपेषं पुनः प्रशंसित-

" प्रत्येव प्रथमेन धत्ते वि स्त्रजीति द्वितीयेन विध्यति तृतीयेन " [ सं० का॰ ६ प्र० ५ अ० ५ ] इति ।

मतिधत्त एव बाणं संदधात्येव ॥

भाणादिभीणयितृत्वरूपेण पुनः प्रशंसां कर्तुपाक्यायिकामाह-

" इन्द्रो वृत्र इत्वा परां परावतमगच्छदपाराधिमिति मन्यमानः स हरि-तोऽभवत्स एतान्मरुत्वतीयानात्मस्परणानपदयत्तानगृह्णीत प्राणमेव प्रथमेना-स्पृणुतापानं द्वितीयेनाऽऽत्मानं तृतीयेन " [मं० का०६प०५ अ० ५] इति ।

भवलेनारिकुलेन सह विरोधक्षमपराधं कृतवानस्मीति भीत्या परां परा-वतमत्यन्तदूरं पलाय्य स हरितो विवणोंऽभवत् । आत्मस्परणान्स्वस्य भीति-निवारणेन शीणियतृन्यतिजग्राह प्राणापानक्षेत्रज्ञानां शीतिरभृत् ।।

इदानीं प्रशंसति--

"आत्मस्परणा वा एते यजमानस्य गृह्यन्ते यन्मरुत्वतीयाः प्राणमेव प्रथमेन स्पृणुतेऽपानं द्वितीयेनाऽऽत्मानं तृतीयेन " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ५] इति ॥

अथ माहेन्द्रग्रहं विधत्ते—

" इन्द्रो द्वत्रमहन्तं देवा अत्रुवन्महान्वा अयमभूद्यो द्वत्रमवधीदिति तन्म-

प्रपा०४अनु०२२] क्रुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (आदित्यप्रहामिधानम् )

हेन्द्रस्य महेन्द्रत्व स् एतं माहेन्द्रमुद्धारमुद्दहरत हत्र १ हत्वा अन्यासु देवतास्विधि यन्माहेन्द्रो गृह्यत उद्धारमेव तं यजमान उद्धरते अन्यासु प्रजास्विधि " [सं० का० ६ प० ५ अ० ५ ] इति ।

उद्धियते गृह्यत इत्युद्धारो ग्रैहस्तमुदहरतागृह्णात् । वृत्रहननेनोद्धारेणैवाय-मन्यासु देवतासु मध्येऽध्यिषकाऽभवत् ॥

माहेन्द्रस्य पात्रं विधत्ते-

" शुक्रपात्रेण गृह्णाति यजमानदेवत्यो वै माहेन्द्रस्तेजः शुक्रो यन्माहेन्द्र शुक्रपात्रेण गृह्णाति यजमान एव तेजो द्धाति " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ५ इति ॥

मरुत्वन्तमिन्द्र मरुत्वो मरुत्वान्महा॰ इन्द्रो वृवदित्येतास्त्रिष्टुभः । महा॰ इन्द्रो य ओजसेति गायत्री ॥

इति श्रीमन्मायणाचायितिरचिते म यवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यमहितामाप्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके ममद्शाष्टादशैकोनिवेश-विशेकविशानुवाकाः ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥

॥ २० ॥ २१ ॥

( अय प्रथमाष्टके चतुर्यप्रपाठके द्वाविशोऽनुवाकः । )

कदा चन स्तरीरंसि नन्द्रं सश्चिस दाशुंषे ।
उपापस्च मंचवन्भ्य इसु ते दानं देवस्यं प्रच्यते ।
उपयामग्रंहीताऽस्यादियभ्यंस्त्वा । कदा चन
प्र युंच्छस्युभे नि पांसि जन्मंनी । त्ररीयाऽऽदित्य सर्वनं त इन्द्रियमा तंस्थावमृतं दिवि ।
यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्रमादियासो भवंता
मृडयन्तंः । आ वोऽवीची सुमृतिवेद्ययाद्य हो-

श्विद्या वंरिवोवित्तराऽसंत् । विवंस्व आदि-त्येष ते सोमपीथस्तेनं मन्दस्व तेनं तृष्य तृष्यास्मं ते वयं तंपीयतारो या दिव्या दृष्टि-स्तयां त्वा श्रीणामि (१)॥

(वः सप्ताविर्श्शतिश्च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थमपाटके द्वाविंशोऽनुवाकः॥ २२॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके द्वाविंशोऽनुवाक । )

कृदा । चन । स्त्रीः । असि । न । इन्द्र । सश्चिम । दाशुषे । उपोपित्यपं—उप । इत् । नु । मघनिन्नतिं मघ—वन् । भूयः । इत् । नु । दानम् । देवस्यं । प्रच्यते । उपयामगृंहीत इत्यंपयाम—गृहीतः । असि । आदियेभ्यः । त्वा । कृदा । चन । प्रेति । युच्छिम । अभि । तित्यं । सर्वनम् । ते । इन्द्रियम् । एति । तस्यो । आदित्य । सर्वनम् । ते । इन्द्रियम् । एति । तस्यो । स्ति । सुम्रम् । आदित्यासः । भवंत । मृहयन्तंः । एति । सुम्रम् । आदित्यासः । भवंत । मृहयन्तंः । एति । वः । अर्वाची । सुमितिरिति सु—मितिः । वृत्यात् । अश्होः । चित्र । या । वरिवोवित्तरेतिं वरिवोवित्—तरा । असंत् । विवंस्वः । आदित्य ।

( आदिलप्रहाभिधानम् )

एषः । ते । सोमपीथ इति सोम-पीथः । तेनं । मन्दुस्व । तेन । तृष्य । तृष्यासमं । ते । वयम् । तर्पयितारंः । या । दिव्या । दृष्टिः । तयां । त्वा । श्रीणामि (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके हाविंशोऽनुवाकः॥ २२॥

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः । )

कलाः — '' आदित्यपात्रेण य आदित्यम्थाल्यां द्विदेवत्यग्रहसंपातास्तेभ्यः सोमं ग्रह्माति कदा चन स्तरींग्मीति कदा चन प्रयुच्छमीति शृतातङ्क्यं द्धि यज्ञां देवानामिति पुनः सोमं गृहीत्वा विवस्व आदित्येति तस्मिन्ग्रावाणः मुपांशुसवनमवधाय तनने मेळियित्वा या दिव्या बृष्टिस्तया त्वा श्रीणामीति शृतातङ्कचेन दभा पयसा वा वृष्टिकाषस्य श्रीत्वा तद्भावाणपुद्गुह्णाति यद्युः दुगृहीतस्य ताजग्विन्दुः पस्कन्देदुर्पुकः पजन्यः स्याद्यदि चिरमवर्षुको न सादयति " इति ।

प्रथममञ्जूपारम्तु —

कदा चन स्तरीरांसे नन्द्र सश्चास दाशुष । उपापेन्न मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य ए-च्यते । उपयामग्रहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा॥ <sup>इति।</sup>

हे इन्द्र त्वं कदाचिदपि स्तरीहिंसको न भविस । किं तु दाशुषे हविर्दत्तवते यजमानाय फलप्रदानार्थं सश्रमि गच्छित । कुत्र । उपोपेन्नु यजमानस्यात्यन्त-समीप एव । हे मघवनभूय इन्नु पुनरेवं देवस्य तब दानं देयं हवि: पृच्यते संबध्यते यजगानेन हविदीयत इत्यर्थः । स्पष्टमन्यत् ॥

उत्तरमञ्जस्तु-

कदा चन प्र युच्छस्युभे नि पासि जन्मनी । तुरीयाऽऽदित्य सवनं त इन्द्रियमा तस्थावमृतं दिवि॥, इति ।

मशब्दो निषेधार्थः । युच्छिधातुः प्रमादार्थः । हे इन्द्र कदाचिदिष न प्रमा-चिस किं तु वर्तमानमागामि चेन्युभे यजमानस्य जन्मनी निपासि नितरां पाखयसि । तृतीयमित्यस्मिन्नर्थे वर्णव्यन्ययेन तुरीयशब्दः प्रयक्तः । हे आदित्य तृतीयसवनं ते त्वदीयं, तस्मिन्सवन इन्द्रियाभिवृद्धिकारणममृतस-मानं दिधि दिवि चुलोकसमाने हविर्धान आभिमुख्येन स्थितम् ॥

उत्तरमञ्जस्तु--

यज्ञो देवानां प्रयेति सुम्नमादियामी भवता मृडयन्तः । आ वोऽर्वाची सुमतिर्वेष्टयाद-श्होश्रिद्या वरिवावित्तराऽमव्॥, इति ।

अयं यज्ञपुरुषो देवानां सुम्नं सुखं प्रत्येति जानान्युन्पाद्यतीत्यर्थः । हे आदित्या अस्मान्मृडयन्तः सुख्ययन्ता भवथ(त) । युष्पाकं सुमितिरनुग्रहवुद्धि-रवीचीनेष्वस्मासु प्रष्ट्चा सत्यावहन्यादावर्तनाम् । या सुमितिरवाधियदस्मदी-यपापाद्यावर्तत(ते) पापं विनाशयतीत्यर्थः, सा सुमितिविध्वावित्तराऽसद्तिश-येन परिचर्याभिज्ञा भवतु ॥

उत्तरमञ्चस्तु —

विवस्व आदित्येष ते सोमपीथस्तन मन्दस्व तेन तृष्य तृष्यासम ते वयं तर्पयतारः, इति।

हे विवस्वो विशिष्टिनिवासाऽऽदित्य विवस्वन्नामक एप तृतीयस्तव सोम-पीथः पातव्यः सोमस्तेन सोमदर्शनेन मन्दस्व हृष्टो भव । तेन सोमपानेन तृप्तो भव । तव तर्पयितारो वयमपि तृप्ता भृयास्म ॥

उत्तरमञ्जस्तु-

या दिव्या दृष्टिस्तया त्वा श्रीणामि ॥ , इति ॥ हे सोम दिव्यदृष्टिहेतुना द्वा त्वां मिश्रयामि ॥

#### प्रपा० ४अनु० २२] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता ।

( आदित्यप्रहाभिधानम् )

अत्राऽऽदित्यग्रहं विधातुमाम्ब्यायिकामाह —

" अदिनिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्तस्या उच्छेपणम-ददुस्तन्पाश्चात्मा रेनोऽधत्त नस्यै चत्वार आदित्या अजायन्त " [ सं॰ का॰ ६ प॰ ५ अ० ६ ] इति ।

साध्येभ्यः साध्यनामकेभ्यः । आधानप्रकरणोक्तविधानेन संपादितो ब्रह्मोदनः। उच्छेपणं हृतशिष्टम् ॥

पुत्रचनुष्टयेनाप्यनिष्टत्ते कामे पुनः प्रयुक्तवनीत्याह-

" सा द्वितीयमपचन्साऽमन्यतोच्छेपणान्म इमेऽज्ञत यद्ये प्राज्ञिष्यामीतो मे वसीयाश्मो जनिष्यन्त इति साऽये प्राञ्चात्सा रेतोऽधत्त तस्यै व्यृद्धमा-ण्डमजायत " [ गं० का० ६ प्र० ६ अ० ६ ] इति ।

इमेऽज्ञत चन्वारोऽजायन्त । अन्यन्तधनिकपुत्रोत्पत्त्यपेक्षया **होमात्प्रागेव** प्राज्ञनेनेवापराधेन तस्या आण्डं गर्भस्थानं व्यृद्धं गर्भज्ञ<mark>न्यमभवत् ॥</mark>

व्यृद्धिनिवारणाय पुनः प्रयुक्तवतीत्याह —

" माड्डिंद्रत्येभ्य एव नृतीयमपचद्धोगाय म इद्दश् श्रान्तमिस्त्विति तेऽत्रु-वन्तरं वृणामहे योड्नो जायाना अम्बाक्तश्म एकोडमचोडस्य प्रजायामुद्ध्या-ता अस्माकं भोगाय भवादिति ततो विवस्त्वानादित्योडजायन तस्य वा इयं प्रजा यन्मनुष्यास्ताम्बेक एवद्धी यो यजने स देवानां भोगाय भवति "[सं० का० ६ प्र० ५ अ० ६] इति ।

इदमाण्डं श्रान्तं गर्भाभावेन पुरा संतप्तमासीत् । इदानीं मम गर्भधारणेना-दिनेभींगायास्त्वित्युक्त्वा ब्रह्मांदनमादित्येभ्योऽजुहोत् । त(अ)त आण्डाद्यो जायते सोऽस्माकं मध्य एक आदित्योऽस्तु । अस्याऽऽदित्यस्य संविध्याम् प्रजायां यः समृद्धः सोऽस्माकं भोगाय भवत्विति वरः। तत आण्डादिवस्वन्ना-मक आदित्य उत्पन्नः। ये मनुष्यास्ते तस्याऽऽदित्यस्य प्रजा वृष्टिद्वारेणोत्पा-दकत्वात् । तासु प्रजासु यो यजते स एव समृद्धन्वादेवानां भोगाय भवति ॥

इत्थमाच्यायिकया ग्रहदेवतां निरूप्य ग्रहणापादानं निरूपियतुमाख्यायि-कान्तरमाह—

" देवा वै यज्ञाद्वद्रमन्तरायन्त्स आदित्यानन्वाक्रमत ते द्विदेवत्यान्प्राप-द्यन्त तान्न प्रति प्रायच्छन्तस्माद्गि वध्यं प्रपन्नं न प्रति प्र यच्छन्ति " [ सं• का०६ प्र०५ अ०६ ] इति ।

देवा यज्ञं कुर्वन्तस्तिस्मिन्यज्ञे रुद्रं विस्मृतवन्तः । स च रुद्र आदित्याननुमा-

प्याबाधत । तेन वाधिता आदित्या ऐन्द्रवायवादिग्रहाञ्ज्ञरणं प्रपन्नाः । ते च ग्रहदेवास्तानादित्यान्रुद्राय नैव प्रत्यर्पितवन्तः । तस्माङ्कोके पर्रवध्योऽपि चोरा-दिर्यदि ज्ञरणं प्राप्तुयात्तदा तं परेभ्यो नैव प्रत्यर्पयन्ति ।।

आदित्यग्रहं विधत्ते—

"तस्माद्विदेवत्येभ्य आदित्यो निर्मृह्यते" [मं० का० ६ प्र० ५ अ०६] इति ।

यस्मादादित्या द्विदेवत्यग्रहान्त्रपन्नास्तम्माद्विदेवत्यग्रहेभ्यो निर्पिच्याऽऽदि-त्यग्रहं गृह्णीयात् ॥

आदित्यानां हुनशेपेण ब्रह्मोदनेनोत्पन्नत्वात्तेषां द्विदेवत्यशेषाद्धहो युक्त इत्याह—

" यदुच्छेषणाद्जायन्त तस्मादुच्छेषणाहृद्यते " [ सं ८ का ८ ६ प्र८ ५ अ०६ ] इति ॥

ग्रहणे कदा चनेत्यादिमत्रान्विनियुद्धे ---

" तिस्रभिर्ऋग्भिर्मृह्णानि माना पिता पुत्रस्तदेव तिन्मथुनमुल्व गर्भो जरायु तदेव तिन्मथुनम् " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ६ ] इति ।

मातापितुरूपं मिथुनं पुत्रेण सह तदेकं (व) त्रयात्मकम् । गर्भवेष्टनोदकमुल्वं, तद्वेष्टनं पट्टसदृशं जरायुनामकम् । तदुभयरूपं भिथुनं गर्भेण सह त्रयात्मकम् । तेन सहरामिद्मृकत्रयात्मकम् ॥

अस्मिन्ग्रहे द्धिमेलर्न विधत्ते —

"पश्चो वा एते यदादित्य अर्ग्दाय दश्चा मध्यतः श्रीणात्युर्भमेत्र पश्चां मध्यतो द्धाति" [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ६ ] इति ।

आदित्यस्य दृष्टिद्वारा प्रश्विकारित्वात्पश्चत्वम् । दक्षो भोज्यत्वात्तद्वपत्वम् । तेन दक्षा सोमं मध्ये मेलयेन् । प्रथमभन्नेण सक्कत्सोमं गृहीत्वा तृतीयमन्नेण पुनर्प्रहीप्यमाणो मध्यममन्नेण द्धि पक्षिपीदत्वर्थः ॥

दध्नः कि(कं)चिद्रुणं विधत्ते—

" शृतातङ्कचेन मेध्यत्वाय तस्मादामा पकं दुहे " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ६ ] इति ।

शीते बुध्नमातनक्तीति वचनान्यांनाय्यभाण्डे क्षीरं सम्यक्शीते स्रति पश्चा-दातञ्चनीयम् । इह तृष्ण एव क्षीरं यदातञ्चनन निष्पन्नं द्धि तेन मेळनीयम् ।

९ क. ख. घ. ड. चित उभयर्ं। र क. घ ड. किंमिनि तें। ⇒ ख. माणे मं।

# प्रपा० ४ अनु० २२] कृष्णयजुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता ।

( आदियप्रहाभियानम )

यस्मादत्र तप्तं क्षीरं तम्माङ्कोकेऽपि आमा पाकरहिता गौः पकं धारोष्णरूपं क्षीरं दुहे दुग्धे प्रयच्छति ॥

ग्रहस्याऽऽच्छादनं विधत्ते —

"पश्चो वा एते यदादित्यः परिश्रित्य ग्रह्माति प्रतिरुध्येत्रास्मे पशून्यु-ह्माति" [सं० का०६ प्र०५ अ०६] इति ।

अन्यतः पश्चिरुध्य यजमानार्थमेव तान्ग्रहीतवान्भवति । अत्र सूत्रम्— " दर्भेर्हस्तेन वार्ऽपिथायोत्तिष्ठति '' इति ॥

तदेतदेवाऽऽदित्यग्रहपिश्रयणमन्य प्रशंसति—

"पश्चो वा एते यदादित्य एप रुद्रो यद्धिः परिश्रित्य गृह्णाति रुद्रादेव पश्चनन्तर्द्रधाति" [सं० का०६ प०० अ०६] इति ।

अनेन ग्रहरूपाणां पश्नां घातकाडुद्राद्यवधानं भवति ॥ मर्जनादित्यपरं ग्रावपरतया व्याचष्ट्र—

" एप वे विवस्वानादित्या यदुपार शुमवनः स एतमेव सोमपीथं परि शय आ तृतीयसवनादिवस्व आदित्येप ते सोमपीथ इत्याह विवस्वन्तमेवाऽऽदि-त्यर सोमपीथेन समर्थयित " [ सं० का० ६ प० ५ अ० ६ ] इति।

विवस्वन्नामकस्याऽऽदित्यस्य ग्रहाभिगानित्वाद्धाव्यास्तद्रपत्वम् । स च ग्रावैतमेवाऽऽदित्यग्रहगतं सोमं तृतीयसवनसमाप्तिपयेन्तं परितः शेते । अतो ग्राविवपयत्वं मश्रस्य युक्तम् ॥

काम्यद्धिश्रयणं समञ्जकं विधनं —

''या दिव्या द्वष्टिस्तया त्वा श्रीणामीति द्वष्टिकामस्य श्रीणीयाद्द्वष्टिमे-वाव रुत्ये यदि ताजक्षम्कत्देद्वपुकः पजन्यः स्याद्यदि चिरमवर्षुकः " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ६ ] इति ।

अस्यार्थः पूर्वमेव सृत्रे स्पष्टमुदाहृतः ॥ ग्रहान्तरवन्सादनादिमसक्तां प्रतिपेधति—

" न सादयत्यमन्नाद्धि प्रजाः प्रजायन्ते नानु वपटकरोति यदनुवपट्कुर्या-द्धद्रं प्रजा अन्ववस्रजेन हुत्वाऽन्वीक्षेत यदन्वीक्षेत चक्षरस्य प्रमायुक्तः स्यात्त-स्मान्नान्वीक्ष्यः " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ६ ] इति ।

एप ते योनिरिति मन्नस्यानाम्नातत्वान्नात्र गृहीतस्य सादनं सिद्धम् । किं तुँ तथेव प्रचारः । असन्नाद्धर्भाशयव्यतिरिक्तस्थानेऽपतितात् । यथा ग्रहान्तरं

५ स. °देवाऽऽ° । २ स. क्त्रगतमादित्यपद प्रा । ३ स. भ पानु हे । ४ क. घ. इ. तथा

(सावित्रवैश्वदेवप्रहाभिधानम् ) वषट्कारानुवषट्कारयोभिन्नं हूयते नात्र तथा । किं तु सकृदेव । अनुवषट्कारे

तु प्रजा अनुलक्ष्य रुद्रं कूरं पेरयेत् । अन्वीक्षणेऽध्वर्युरन्धो भवेत् । इत आरभ्य च्छन्दो लक्षणप्रन्थादुन्नेतच्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरेचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहितामाप्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

( अथ प्रथमाप्रके चतुर्थप्रपाटके त्रयोविशोऽनुवाक ।)

वाममद्य संवितर्वाममु श्वी दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । वामस्य हि क्षयंस्य देव
भूरंखा थिया वामभाजंः स्याम । उपयामग्रंहीतोऽसि देवायं त्वा सवित्रे (१)॥
(वामं चतुंविंश्यातिः ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टकं चतुर्थप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः॥ २३॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके त्रयोविद्योऽनुवाक । )

वामम् । अद्य । स्वितः । वामम् । उ । श्वः । दिवेदिव इति दिवे—दिवे । वामम् । अस्मभ्यमित्यस्म—भ्यम् । सावीः । वामस्यं । हि । क्षयंस्य । देव । भूरेः । अया । धिया । वामभाज इति वाम—
आजः । स्याम । उपयामग्रंहीत इत्युंपयाम—
गृहीतः । असि । देवायं । त्वा । स्वित्रे (१) ॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे मथमाप्टके चत्र्थमपाठके त्रयोविंदो।ऽनवाकः ॥ २३॥

### प्रपा०४अनु०२३-२६]कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( सावित्रवैश्वदेवप्रहाभिधानम् )

( अथ प्रथमाष्ट्रके चतुर्थप्रपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः । )

अदंब्धेभिः सवितः पायुभिष्टः शिवेभिर्धः परिं पाहि नो गयंम् । हिरंण्यजिह्नः सुवि-ताय नव्यंसे रक्षा माकिनी अघशारंस ईशत । उपयामगृहीतोऽसि देवायं त्वा सवित्रे (१)॥

( अदंब्येभिस्त्रये।विश् शतिः । )

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिगीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थमपाठके चतुर्विशोऽनुवाकः ॥ २४ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुर्विशोऽनुगकः । )

अदंब्येभिः । स्वितः । पायुभिरितिं पायु—भिः । त्वम् । शिवेभिः । अद्य । पर्गतिं । पाहि । नः । गयंम् । हिरंण्यजिह्व इति हिरंण्य--जिह्वः । सुवि-तायं । नव्यमे । रक्षं । मार्किः । नः । अवशंक्ष इत्यच—शुक्षः । ईशत । उपयामगृहीत इत्युपया-म—गृहीतः । असि । देवायं । त्वा । सवित्रे (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थपपाठके चतुर्विद्योऽनुवाकः ॥ २४ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्यप्रपाठके पत्रविंशोऽनुवाकः । )

हिरंण्यपाणिमूतयं सवितारमुपं ह्वये । स

चेत्तां देवतां पदम् । उपयामगृहीतोऽसि देवायं त्वा सवित्रे (१)॥

( हिरंण्यपाणि चतुंईश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थभपाठके पञ्चविंशोऽनुवाकः ॥ २५ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके पत्रविंशोऽनुवाक ।)

हिरंण्यपाणिमिति हिरंण्य—पाणिम् । ऊतयं । सवितारंम् । उपितं । ह्वये । सः । चेत्तां । द्वतां । पदम् । उपयामग्रंहीत इत्यंपयाम—ग्रहीतः । असि । देवायं । त्वा । सवित्रे ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयमंहितापद्पाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पश्चविंशोऽनुवाकः॥ २५॥

( अय प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके पर्वावशोऽनुवाक । )

सुशमीऽसि सुप्रतिष्टानो बृहदुक्षे नमं एष ते योनिर्विश्वेभयस्त्वा देवेभ्यंः (१)॥

( सुशर्मा द्वादंश ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षड्विंशोऽनुवाकः ॥ रेद् ॥

# प्रपा०४अनु०२३-२६]कृष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( सावित्रवंश्वदेवग्रहाभिधानम् )

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पड्विंशोऽनुवाकः । )

सुशोर्मिति सु—शर्मा । असि । सुप्रतिष्ठान इति सु—प्रतिष्ठानः । बृहत् । उक्षे । नर्मः । एषः । ते । योनिः । विश्वेभ्यः । त्वा । देवेभ्यः ( १ ) ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहिनापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पड्विंशोऽनुवाकः ॥ २६ ॥

( अय प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाटके त्रयोविशचतुर्विशपञ्चितिशपद्विशानुताकाः । )

कल्पः —'' वाममद्य मितर्गिन्यन्तर्यामपात्रेण सावित्रमाग्रयणाद्यृहीत्वा न साद्यति '' इति ।

पाठस्तु-

वाममद्य मितर्वाममु श्वां दिवेदिवे वाम-मस्मभ्यः मावीः । वामस्य हि क्षयस्य देव भुग्र्या थिया वामभाजः स्याम । उप-यामग्रहीतोऽमि देवाय त्वा सवित्रे॥, इति ॥

हे सिवतस्याम्पभ्यं वामं वननीयं कपिफलं सावीः पेरय देहीत्यर्थः । श्वोऽपि वामं सावीः । तत अर्ध्वं दिने दिने वामं सावीः । हे देव वामस्य वननीयस्य भूरोविस्तीणस्य क्षयस्य स्वर्गनिवासस्य च्छ्याऽयाऽनया श्रद्धायु-क्तया बुद्ध्या वामभाजो वननीयकर्मानुष्टानवन्तः स्याम । स्पष्टमन्यत् ॥

अंत्रेत्र विकल्पिनो द्विनीयो पञ्च एवमाम्नायते —

अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टः शिवेभिरच परि पाहि नो गयम् । हिरण्यजिह्नः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अघशःस ईशत । उप-यामग्रहीतोऽसि देवाय त्वा सवित्रे ॥, इति ॥

( सावित्रवेश्वदेवग्रहाभिधानम् )

हे सवितस्त्वमद्ब्धेभिरहिंसितैः पायुभिः पालकैः शिवेभिर्भङ्गलैरनुग्रहवि-श्रेषेनीऽस्माकं गयं गृहं परिपाहि सर्वतो रक्ष । हिरण्यजिह्वो हिता रमणीया जिह्वा यस्य सोऽस्माकं हितं मियं च वदतीत्यर्थः । तादृशस्त्वं सुविताय सुष्टु-गमनाय स्वर्गपाप्तये नव्यसे नूतनाय तदिदं कर्म रक्ष । नोऽस्माकमघशंसः पापापवादनिन्दको भवान्माकिरीशत शक्तो मा भृत् ॥

नृतीयो मन्नो विकल्पित एवमाम्नायते-

हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ह्वये । स चेत्ता देवता पदम् । उपयामगृही-तोऽसि देवाय त्वा सवित्रे ॥, हित्त ॥

अस्मभ्यं दातुं हिरण्यं पाणां यस्य स हिरण्यपाणिः । ताहशं सविनारमुप-गम्य द्वय आह्वयामि । किमर्थम् । उत्तये रक्षणाय । स मविता देवतारूपः पदमस्मद्योग्यं स्थानं चेत्ता ज्ञाता ॥

करुपः—'' एतेनेव सञ्चेषण वेश्वदेवं एतभृतो गृह्णाति उपयामगृहीतोऽसि सुज्ञमीऽसीति ग्रहणसादनो "इति ।

पाटस्तु--

सुर्शमाऽिम सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्ष नम एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ , इति ॥

हे वैश्वदेवग्रह शोभनं शर्भ यस्य तव सन्तं सुशर्माश्रम । सुष्टु प्रतिष्ठानं पात्रे स्थितिर्यस्यासी सुप्रतिष्ठानोश्रमि । उसे शस्त्र शस्यमानाय तुभ्यं बृहन्न-मोऽस्तु । स्पष्टमन्यत् ॥

सावित्रग्रहं विधत्ते-

" अन्तर्यामपात्रेण सावित्रमाग्रयणाङ्गृह्णाति प्रजापतिर्वा एप यदाग्रयणः प्रजानां प्रजननाय " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ७ ] इति ।

आग्रयणग्रहस्य कर्मनिष्पत्तिद्वारेण भजापालकत्वात्भजापतित्वादाग्रयणाद्ध-हणं भजोत्पत्तये भवति ॥

सादनादिकं पूर्ववित्रपेधति-

" न सादयत्यसन्नाद्धि प्रजाः प्रजायन्ते नानु वषट्करोति यदनुवषट्कुर्या-हुदं प्रजा अन्ववस्रजेत् " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ७ ] इति ॥

#### प्रपा० ४ अनु ०२३ - २६] कृष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहिता ।

( सावित्रवैश्वदेवप्रहाभिधानम् )

विहितं सावित्रग्रहं प्रशंसति-

तत्सिवितुर्वरेण्यमित्यास्रातत्वादेवानां मध्ये सविता गायत्रीसंबद्धः । आग्र-यणश्च गायत्र्याः स्थाने प्रातःसवने गृह्यते । अनेन संबन्धेनाऽऽग्रयणः सावि-त्रम्य स्वकीयो योनिः ॥

सावित्रम्य तृतीयसवनसंबन्धं विधत्ते —

" विश्वे देवाम्तृतीय॰ सवनं नोदयच्छन्ते सवितारं प्रातःसवनभागः सन्तं तृतीयसवनमि पर्यणयन्ततो वै ते तृतीयः सवनमुद्दयच्छन्यचृतीयसवने सावित्रो गृह्यते तृतीयस्य सवनस्योद्यत्ये" [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ७] इति ।

विश्वे देवाः स्वकीयं तृतीयसवनमुद्रोढुं नाशकनुवन । प्रातःसवने भागः सवितुर्युक्तस्तस्य गायत्रत्वात् ।तादृशमपि सहकारित्वेन समानीय तृतीयसवन-मुद्रवहन । अतोऽत्र सावित्रो युक्तः ॥

वैश्वदेवग्रहं विधत्ते —

" सवितृपात्रेण वैश्वदेवं कलशाहुद्धाति वैश्वदेवयो वै प्रजा वैश्वदेवः कलशः सविता प्रस्वानामीशे यत्सवितृपात्रण वैश्वदेवं कलशाहुद्धाति सवितृपसूत एवास्म प्रजाः प्रजनयति "[सं० का० ६ प्र० ५ अ० ७] इति ।

यद्यपि पृत्रीमन्तर्यामपात्रं तथाऽपीदानीं सवितृपात्रं संपन्नम् । कलशाद्रोण-कलशात्। प्रजानां विश्वर्देवः पाल्यत्वेन वैश्वदेवत्वम् । सर्वदेवसाधारणसोमाधाः रत्वात्कलशस्य वैश्वदेवत्वम् ॥

सावित्रशेषे सीपे वैश्वदेवं विधत्ते-

"सोमे सोममभि गृह्णाति रेत एव तद्दधाति" [सं० का॰ ६ प्र॰ ६ अ०७] इति ॥

अत एव मन्ने सुपतिष्ठान इत्येतदुपपन्नमित्याइ —

" सुशर्माऽसि सुमतिष्ठान इत्याह सोमे हि सोममभिग्रह्माति मितिष्ठित्यै " [सं०का०६ म०५ अ०७] इति ॥

मन्नपदानीं किंचिद्विशेषविषयत्वं दर्शयति —

" एतस्मिन्ता अपि ग्रहे मनुष्येभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः क्रियते सुशामीऽसि

( पात्नीवतप्रहाभिधानम् )

सुमितिष्ठान इत्याह मनुष्येभ्य एवैतेन करोति बृहदित्याह देवेभ्य एवैतेन करोति नम इत्याह पितृभ्य एवैतेन करोत्येतावतीर्वे देवतास्ताभ्य एवैन॰ सर्वीभ्यो गृह्णाति ''[सं० का० ६ प० ५ अ० ७] इति ।

अपि वैतस्मिन्नेव वैश्वदेवग्रहे मन्नपर्दैर्मनुष्यादीनां सूचितत्वात्सर्वार्थिमदं ग्रहणम् । तत्र सुश्चर्यश्चन समीचीनसुखाधिनो मनुष्याः सृचिताः । बृहच्छ- ब्देनाधिकमहिमोपेता देवाः । नमःशब्देन नमस्कारित्रयाः पितरः ॥

सादनमन्त्रे विश्वेभ्य इत्येतत्सर्वार्थत्वाद्युक्तमित्याह-

"एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्याह वैश्वदेवो श्रेपः" [सं० का०६ प्र०५ अ०७] इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डं चतुर्थप्रपाठक त्रये।विशचतृ-विशपञ्चविशपड्विंशानुवाकाः ॥ २२ ॥ ॥ २४ ॥ २९ ॥ २६ ॥

( अय प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तर्विशोऽनुवाकः । )

बृहस्पतिंसुतस्य त इन्दो इन्द्रियावंतः पत्नीवन्तं ग्रहं गृह्णाम्यग्ना३इ पत्नीवा३ः सज्जन् देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब स्वाहां (१)॥

(बृहम्पतिसुतस्य पश्चंदश।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थमपाठके सप्तविंशोऽनुवाकः ॥ २७ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तविशोऽनुवाकः । )

बृह्स्पतिंसुत्स्येति बृह्स्पतिं-सुतस्य । ते । इन्द्रो इति । इन्द्रियावंत इतींन्द्रिय-वतः । पत्नीं-

प्रपा०४अनु०२७] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

( पात्नीवतप्रहाभिधानम् )

वन्तमिति पत्नीं—वन्तम् । ग्रहंम् । गृह्णामि । अग्नारे इ।पत्नीवारे इति पत्नीं—वारेः । सुजूरितिं स—जूः। देवेनं । त्वष्ट्रां । सोमंम् । पिब । स्वाहां (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थपपाठके सप्तविंद्योऽनुवाकः ॥ २७॥

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके सप्तर्विशोऽनुवाकः । )

कल्पः—उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पितसृतस्य त इत्युपांग्रुपात्रेण पात्नीवत-माग्रयणाद्गृहीत्वा न सादयत्यग्रा३इ पत्नीवा३ इति वषद्कृते जुहोति नानुवष-दकरोत्यपि बोपांकु वषद्कुर्यात् '' इति ।

पाठस्तु-

बृहस्पतिसुतस्य त इन्दो इन्द्रियावतः पत्नीवन्तं ग्रहं गृह्णाम्यग्ना३इ पत्नीवा ३ः सर्जुर्देवेन त्वष्ट्रा सामं पिब स्वाहा॥,इति॥

हे इन्दो सोम तत्र संबन्धिनं ग्रहं गृह्णामि । कीदृशम् । पत्नीवहेवताकम् । कीदृशस्य तत्र । इन्द्रियावतो वीर्यवतः । बृहस्पतिर्यजमानः । बृहतो यज्ञस्य परिपालनात् । तेन सुतस्याभिपुतस्य । हे पत्नीवस्रग्ने त्वष्ट्रा देवेन सज्ञः सह सोमं पित्र स्वाहा हुतभिद्मस्तु ॥

पात्नीवतस्य ग्रहस्य पात्रं विधत्ते-

'' प्राणो वा एप यदुपार शुर्यदुपार शुपात्रेण प्रथमश्रोत्तमश्च ग्रहौ गृह्येते प्राणमेवानु प्रयन्ति प्राणमनूत्र्यान्त '' [मं० का० ६ प्र० ५ अ० ८] इति ।

उपांशोः प्राणत्वं पूर्वमुक्तम् । वाचस्पतये पवस्वेत्यनेन गृहीतः प्रथमो ग्रहः। बृहस्पतिसुतस्येति गृह्यमाणश्चोत्तमो ग्रहः। यद्यपि द्धिग्रहः पूर्वभावी तथाऽपि नासौ सोपग्रहः । अदाभ्यांशृ सोमग्रहावपि न तौ नित्यौ । तस्माक्षित्येषु सोमग्रहेषूपांश्वरेव प्रथमः। हारियोजनस्य पश्चाद्धावित्वेऽप्यिष्ठिमसाम्नि समाप्ते सिति यहाशेषत्वेनानुष्टानम् । तस्मादिग्रिष्टोमापेक्षया पात्नीवतस्योत्तमत्वम् ।

तयोः प्रथमोत्तमयोरुपांजुपात्रेण ग्रहणं कुर्यात् । तथा सति पाणमेत्रानुसृत्य प्रयन्ति पारभन्ते । उद्यन्ति समापयन्ति ॥

पात्नीवतग्रहं विधत्ते-

" प्रजापतिर्वा एष यदाग्रयणः प्राण उपार्शः पत्नीः प्रजाः प्र जनयन्ति यदुपा र जुपात्रेण पात्नीवतमाग्रयणाद्गृह्णाति प्रजानां प्रजननाय तस्पात्प्राणं प्रजा अनु प्र जायन्ते " सिं० का० ६ प० ५ अ० ८ ] इति ।

पत्नीरिति प्रथमा । प्राणमनु प्राणयुक्ताः प्रजा उत्पद्यन्ते ॥

विहितं ग्रहं प्रशंसति-

'' देवा वा इतइतः पत्नीः सुवर्ग लोकमजिगा॰ सन्ते सुवर्ग लोकं न प्राजानन्त एतं पात्नीवतमपञ्चन्तमगृह्णत ततो वै ते सुवर्ग लोकं प्राजानन्य त्पात्नीवतो गृह्यते सुवर्गस्य लोकस्य प्रज्ञात्ये " [ सं० का० ६ प० ५ अ०८] इति।

[देवाः] पत्नीरित इतः पान्नीवतग्रहमुपेक्ष्यान्यम्मौद्धहात् [ स्वर्गे ज्ञातु-मिच्छन्तोऽपि न प्रज्ञातवन्तः । पात्नीवतग्रहणेन तु प्रज्ञानवन्तः ] इत्येतद्धहो गृह्यते ॥

एतद्वहे घृतमेलनं विधत्ते —

" स सोमो नातिष्ठत स्त्रीभ्यो गृह्यमाणस्तं घृतं वज्रं कृत्वाऽघ्रन्तं निरि-न्द्रियं भूतमगृह्णन्तस्मान्स्रियो निरिन्द्रिया अदायादीर्गप पापान्पुः म उपस्ति-तरं बदन्ति यट्घृतेन पान्नीवत४ श्रीणाति वज्रेणेवैनं वदो कृत्वा गृह्णाति '' [सं० का०६ प०५ अ०८] इति।

नातिष्ठत स्त्रीदेवनाकत्वमसहमानः स्वात्मानं न प्रकाशितवान । अञ्चलता-डयन् । निरिन्द्रियं भृतं निर्वीर्यं जातम् । यस्मात्स्त्रीदेवनाभ्यो गृह्यमाणः सामो निःसामर्थ्यस्तस्माङ्घोकं स्त्रियः सामर्थ्यरहिता अपत्येषु दायभाजां न भवन्ति । पापात्पिततादपि पुंसोऽप्युपस्तितरं क्षीणतरं स्त्रीस्वरूपं वदन्ति ॥

आस्नातस्य बृहस्पतिसुतस्येति मन्नस्य शेषं पृरयित्वा व्याचष्टे-

"उपयामगृहीतोऽसीत्याहेयं वा उपयामस्तरमादिमां प्रजा अनु प्र जायन्ते" सिं० का० ६ प्र० ५ अ० ८ ] इति ।

उपेताः प्रजा यैच्छति उत्पादनधारणादिना व्यवस्थापयतीत्युपयामो भूभागविशेषः ॥

## प्रपा० ४ अनु०२७] कृष्णय नुर्वेदीयते तिरीयसंहिता ।

( पार्त्नीवतप्रहाभिधानम् )

बृहस्पतिशब्दस्यैव प्रयोगेऽभिप्रायमाह-

" बृहस्पितसुतस्य त इत्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पितिर्ब्रह्मणैवास्मै प्रजाः प्रजनयित " [सं० का० ६ प० ५ अ० ८ ] इति ॥

इन्दुशब्दो द्रवैत्वसाम्येन रेत उपलक्षयतीत्याह—

" इन्दो इत्याह रेनो वा इन्दू रेन एव तहथानि " [ सं० का० ६ प० ५ अ० ८ ] इति ।

इन्द्रियशब्देन नन्कार्यभूताः प्रजा उपलक्ष्यन्त इत्याह-

" इन्द्रियात इन्याह प्रजा वा इन्द्रियं प्रजा एवास्मै प्र जनयिति" [सं० का०६ प्र०५ अ०८] इति॥

अग्निशब्दपत्नीवच्छब्दयोरभिप्रायं दर्शयति—

" अग्रा३ इत्याहाग्रिवें रेतोथाः पत्नीव इत्याह मिथुनत्वाय " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ८ ] इति ॥

न्वष्ट्रशब्दप्रयोजनमाह —

" समृदेविन त्वष्टा सोमं पिवेत्याह त्वष्टा वै पश्नां मिथुनानाः रूपकृद्रप-मेव पशुपु द्धाति " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० ८ ] इति ॥

पान्नीवनग्रहस्य होममन्त्रे त्वष्टुः परामर्शो न युक्त इति शङ्कां वारयाति-

" देवा वै न्वष्टारमिजिघा सन्तस पत्नीः प्रापद्यतः तं न प्रति प्रापच्छन्त-स्माद्पि वथ्यं प्रपन्नं न प्रति प्र यच्छन्ति तस्मात्पात्नीवते त्वष्ट्रेऽपि गृह्यते " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ८] इति ।

यस्मान्पन्नीः शर्णं गतस्तस्मात्त्वष्टा पत्नीरनुभागी भवति ॥ सादनस्य प्रसक्ता तद्वारयात---

''न सादयत्यसमाद्धि प्रजाः प्रजायन्ते " [सं०का०६प्र०५अ०८] इति ॥ अनुवषटकारे तृषांगुत्वगुणं विधत्ते—

"नानु वषदकरोति यदनुवषदकुर्योद्धदं प्रजा अन्ववस्रजेद्यन्नानुवषद्कुर्योन् दशान्तमग्रीत्सोमं भक्षयेदुपार श्वनु वषदकरोति न रुद्रं प्रजा अन्ववस्रजिति शान्तमग्रीत्सोमं भक्षयति "[सं० का० ६ प० ५ अ० ८] इति ।

अन्ववस्रजेदनुषाप्य सुधि वारयेत् । अज्ञान्तमनिष्टकरम् ॥

अग्रीन्नेष्ट्रोरध्वर्योः प्रेषमैत्रमुत्पादयति —

" अग्नीनेषुरुपस्थमा सीद नेष्टः पत्नीमुदानयेत्याहाग्नीदेव नेष्टिर रेतो दधाति नेष्टा पत्नियाम् "[सं० का० ६ प० ५ अ० ८] इति ।

(पात्नीवतप्रहाभिधानम्)

हे आग्नीभ्र नेष्टुः समीपमागत्योपविश्व । हे नेष्टः पत्नीमुत्थाप्येहाऽऽनय । अनेन प्रेषद्वयेन रेतः प्रजोत्पादनसामध्योंपेतं स्थापितं भवति ॥

नेष्टृकारियतृक्रमुद्गातृकर्तृकं पत्नीविषयं दर्शनं विधत्ते —

" उद्गात्रा सं रूयापयित प्रजापितर्वा एष यदुद्वाता प्रजानां प्रजननाय " [सं० का० ६ प्र० ५ अ०८] इति ॥

पत्नीकर्तृकं पन्नेजनीसंज्ञकजलस्य पवर्तनं विधत्ते —

''अप उप प्र वर्तयति रेत एव तत्सिञ्चति" [सं०का०६प्र०५अ०८] इति ॥ प्रवर्तनाय तज्जलपक्षेपस्य स्थानं विधत्ते—

" ऊरुणोप प्र वर्तयत्यूरुणा हि रेतः सिच्यते '' [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ८] इति ॥

ऊरुप्रदेशे स्नावितं जलं गुह्यपर्यन्तं प्रवर्तते । लोकेऽप्यृरुसिंहतेन प्रजननेन रेतः सिच्यते ॥

जरुपदेशे बस्तापनयनं विधत्ते-

" नम्रंकृत्योरुमुप प्र वर्तयाते यदा हि नम्न ऊरुर्भवत्यथ मिथुनी भवतोऽथ रेतः सिच्यतेऽथ प्रजाः प्र जायन्ते " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ८ ] इति ॥

#### अथ मीमांसा ।

## तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम् —

'' द्विदेवशेष आदित्यस्थाल्या आग्रयणाभिधाम् ।
स्थालीं प्राप्तस्ततः पात्नीवतस्य ग्रहणे सति ॥
तद्भक्षणे द्विदेवाः किं सार्धे पात्नीवतेन ते ।
उपलक्ष्या न वा पूर्वन्यायेनास्त्पलक्षणम् ॥
अन्य आग्रयणात्पात्नीवता नेतस्य विद्यते ।
आकाङ्क्षा पूर्वदेवेषु पत्नीवानेव लक्ष्यते ॥ " इति ॥

ऐन्द्रवायवादयो द्विदेवत्याः । तेषां शेष आदित्यस्थालीमागच्छति । पुन-रिष तस्याः स्थाल्या आग्रयणस्थालीमागच्छति । तस्या आग्रयणस्थाल्याः पात्नीवतो गृह्यते । तस्य पात्नीवतस्य भक्षण ईन्द्रवाय्वादय उपलक्षणीयाः । पूर्वीधिकरणे यथौ मित्रावरुणादिभिः सँहेन्द्र उपलक्षितस्तद्वदिति माप्ते ब्र्मः— ''यदुपांशुपात्रेण पात्नीवतमाग्रयणादृह्णाति " इत्याग्रयणपात्रस्यापादानत्वश्रव-

१ क. °कंस्वप'। ख. °कंस्वगुद्धो प°। २ क. ऐन्द्रवासवादय । ३ क. 'था संत्रा°। ४ क. सहैन्द्र।

णात्ततो निःस्तस्य सोमरसस्य तत्संबन्धेऽपेते सित पश्चात्पत्नीवद्देवतायै प्रहणं भवति । तथा सत्यत्यन्तिभिन्नस्य पात्नीवतस्य पूर्वदेवेष्वाकाङ्क्षा नास्ति। पूर्वाधिकरणोक्तम्तु पुनरभ्युत्रीतः सोम ऐन्द्रशेषेण संस्रष्टः । तस्य संस्रष्टस्य भक्षणे मित्रावरुणादीनामिवेन्द्रस्यापि संबन्धो नापैतीति वैषम्यम् । तस्मात्पात्नीवतः भक्षण इन्द्रवाद्यो नोपलक्षणीयाः ।

### तत्रवान्यचिनिततम्-

'' सह पत्नीवता त्वष्टा तँद्घहे लक्ष्यते न वा । सह त्वष्टा पिवेत्युक्तेर्देवत्वात्सोऽपि लक्ष्यते ॥ सहत्वमात्रं त्वष्टुः स्यान्न पातृत्वर्मशब्दनात् । चोदनायो अभावाच न देवीऽतो न लक्ष्यते ॥ '' इति॥

तस्मिन्नेव पान्नीवतग्रहे शेषभक्षणमन्ने पत्नीवता सह त्वष्टाऽप्युपलक्षणीयः । कुतः । त्वष्टुगि तद्देवत्वात् । तच होममन्नाद्वगतम् । " अग्रा ३इ पत्नीवा ३३ सजुर्देवेन त्वष्टा सोमं पिव स्वाहा " इत्यस्मिन्मन्ने पत्नीवन्तमिं ष्ठुतान्तेन पदेन संबोध्य त्वष्टा देवेन सह पिवेत्यभिधानात्पातृत्वेन पत्नीवत इव त्वष्टु-स्तद्देवत्वम् । ततः पत्नीवत्त्वपृथीतस्येत्युपलक्षणमिति माप्ते न्नूपः—पानकाले सहावस्थानमात्रं त्वष्टुः सज्ञित्त्यनेन पदेन प्रतीयते न तु पातृत्वम् । असंबोधितस्य त्वष्टुः पिवेत्यनेन शब्देन सामानाधिकरण्याभावात् । न च पातृसह-भावमात्रेण पातृत्वं, " सहैव दश्यभः पुत्रेभीरं वहित गर्दभी " इत्यत्र पुत्राणां वोहृत्वादश्चित् । आस्तां मंत्रः, विधिवलात्त्वपुर्देवत्विति चेन्न। " पात्नीव-तमाग्रयणाहृह्णाति " इत्यत्र त्वपुरप्रतीतः । तस्माद्देवत्वात्त्वष्टा नोपलक्षणीयः ।

### (अतंत्रवान्याचिन्तितम्--

'' पत्नीवन्तस्त्रयस्त्रिशदेवास्तान्मादयेत्यमी । लक्ष्या न वा याज्ययोक्तेर्देवत्वादुपलक्षणम् ॥ एकोऽग्निर्यजमानेन मादितोऽन्ये तु वहिना । अतोऽग्नेरेव देवत्वास्नान्येषामुपलक्षणम् ॥

तस्येत पान्नीत्रतग्रहस्य याज्यायामप्ति संबोध्य पत्नीवन्नामधारिणस्त्रपास्त्रतः हेवान्मादयेत्यभिधीयते—'' पत्नीवतस्त्रिक्षतं त्रीश्च देवाननुष्वधमात्रह माद-

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तर्गत ख. पुस्तक एव ।

५ ख. <sup>°</sup>ण मैत्रा<sup>°</sup>।२ क. ऐन्द्रवायवादयो।३ क. भक्षणे। ४ क. <mark>भदर्शना । ५ क.</mark> <sup>°</sup>थाममानाचा। ख. <sup>°</sup>याममा ।६ क. देवेऽत्रोपळ । ७ क. मन्त्रवि ।

( हारियोजनप्रहाभिधानम् )

यस्व " इति । अनुष्वधमनुप्रदानम् । अत्र हृयमानेन सोमरसेन मादनीयत्वा-त्रयस्त्रिशतां तद्देवत्वम् । अतस्तेऽपि भक्षणे लक्षणीया इति चेत्, न । यजमा-नेन मादनीयस्याभेरेव तदेवत्वात् । त्रयस्त्रिक्षदेवास्तु विक्षना माद्यन्त इति न तेषामत्र देवत्वम् । तस्मान्नोपलक्षणम् ॥ )

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयज्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके सप्तविशोऽनुवाकः ॥ २७ ॥

> > ( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठकेऽष्टाविंशोऽन्वाक. । )

हरिरसि हारियोजनो हर्यीः स्थाता वर्जस्य भर्ता प्रश्नेः प्रेता तस्यं ते देव सामेष्टयंजुषः स्तुतस्तोमस्य शस्तोकथंस्य हरिवन्तं ग्रहं गृह्णामि हरीः स्थ हयेींर्यानाः सहसोमा इन्द्रांय स्वाहां (१)॥

( हारे: पड़विर्थ शति: । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयते त्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थमपाठकेऽष्टाविंशोऽनुवाकः ॥ २८ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके ऽष्टाविशो ऽनुवाक. । )

हरिः । असि । हारियोजन इतिं हारि-योजनः । हर्योः । स्थाता । वज्रंस्य । भर्ता । पृष्ठेः । प्रेता । तस्यं । ते । देव । सोम । इष्टयंजुष इतीष्ट-यजुषः । स्तुतस्ते।मस्येति स्तुत-स्तोमस्य । शस्तोक्थस्येति

( हारियोजनप्रहाभिधानम् )

शस्त—उक्थस्य । हरिवन्तमिति हरि—वन्तम् । ग्रहंम् । गृह्णामि । हरीः । स्थ । हर्यीः । धानाः । महमामा इति सह—सोमाः । इन्द्रांय । स्वाहां (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयमंहितापदपाठे मथमाएके चतुर्थमपाठकेऽष्टाविंशोऽनुवाकः ॥ २८॥

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठकेऽष्टाविंसोऽनुवाकः । )

कल्पः—'' परिधिषु प्रहृतेष्रञ्जेता हारियोजनं युद्धाति उपयामयहीतोऽसि हिरिस्मीति द्रोणकलक्षेन सर्वमाग्रयणं यहीत्वा न सादयति बहीभिधीनाभिः श्रीत्वा हरीः स्थ हर्योधीना इति ६पटकृतानुवपटकृते हुत्वा हरति भक्षम् '' इति।

पाठस्तु-

हरिरिम हारियोजनो हर्योः स्थाता वज्रस्य भर्ता एश्वः प्रता तस्य ते देव सामेष्टयज्ञपः स्तृतस्तोमस्य शस्तोकथस्य हरिवन्तं ग्रहं गृह्णामि हरीः स्थ हर्यो-र्घानाः सहमोमा इन्द्राय स्वाहा॥, इति॥

हे सोम त्वं हरिगमि हरितवर्णोऽसि । हरितमर्थं युनक्तीति हरियोजन इन्द्रस्तस्य संबन्धी हारियोजनः । इन्द्रदेवताक इत्यर्थः । हर्योरश्वयोः स्थाता हरिभ्यामश्वाभ्यां युक्ते रथे तिष्ठतीत्यर्थः । यद्यपीन्द्र
एव रथे तिष्ठति तथाऽपि तदीयत्वात्सोमोऽपि तिष्ठतीत्युपचर्यते । इन्द्रेण
पेयत्वादिन्द्राभेदेन वज्रस्य पोपकः । पृक्षिरत्रं तस्य मेता यागसाधनद्वारेण मरियता । हे सोम देव तस्य ते ताहशस्य तव संबन्धिनं ग्रहं ग्रह्णामि ।
कीदृशम् । हरिवन्तमिन्द्रदेवताकम् । कीदृशस्य । इष्ट्रयज्ञुषः । इष्ट्रं यज्ञसाधनत्वेन
मयुक्तं ग्रहणसादनादिमञ्जद्भपं यज्ञुर्थस्य सोऽयिष्ट्रयज्ञः । स्तृतास्त्रिद्यत्वद्यन

( हारियोजनग्रहाभिधानम् )

सप्तदशैकविंशनामकाः स्तोमा यस्यासौ स्तुतस्तोमः । शस्तानि उक्थानि प्रजगाज्यनिष्केवल्यमरुत्वतीयवैश्वदेवाग्निमारुतनामकानि शस्त्राणि यस्यासौ शस्तोक्थः । भृष्टास्तण्डुला धानाः । हे धाना यृयं हर्योगिन्द्रग्थवाहकाश्वयोः संवन्धित्वेन हर्गाहिशिक्टार्थेन रूढाः स्थ । सोमन मिश्रितत्वात्महसोमाः स्थ । ताहशिषदं हविशिन्द्राय स्वाहा हृतमस्तु ।।

हारियोजनग्रहविधिमर्थवादेनोन्नयति-

" इन्द्रो व्रत्रमहन्तस्य शीर्षकपालमुदौब्जन्स द्रोणकलगोऽभवत्तस्मान्सोमः समस्रवन्स हारियोजनोऽभवत् " [ सं० का० ६ प्र०७ अ०० ] इति ।

उदीब्जदुत्तानमभवत् । तस्मादृष्ट्रश्रीयस्यो निष्पन्नाद्रोणकल्यातस्यतः सोम-रसो हास्योजनोऽभवत् । तस्माद्रोणकल्येन हास्यितनं सृहीयात् ॥

धानामेलनं विधने —

"तं व्यचिकित्सब्जुहवानी है मा होषाहिमिति सोऽमन्यत यद्धोष्यास्यान्
मश्र होष्यामि यन्न होष्यामि यज्ञवेद्यासं किष्यमांति तमित्रयत होत् सोऽग्निरत्नवीन्न मय्यामश्र होष्यसीति तं धानाभिरश्रीणात्तः झृतं भतमजुहोद्यद्धानाभिर्हारियोजनश्र श्रीणाति ज्ञृतत्वाय ज्ञृतमेवनं भृतं जुहोति " [ संव का० ६ प० ५ अ० ९ ] हति ।

तं हारियोजनं ग्रदं प्रति । आममपक्षम् । यज्ञवेशसं यज्ञविघातम् । स इन्द्रस्तं ग्रदं होतुमिश्रयत निश्चयमकरोत् । न होप्यिमि मा होपीः । शृतं भृतं पकं जातम् ॥

धानानां वाहुल्यं विधत्ते-

" बहीभिः श्रीणात्येतावतीनेवाम्यामुप्पिह्लांके कामद्या भवन्त्यथो खल्वा-हुरेता वा इन्द्रम्य पृश्चयः कामद्वया यद्धारियोजनीरिश्व तम्माद्धर्हीभिः श्रीणीयात् " [ मं० का० ६ प्र० ५ अ० ९ ] इति ।

संख्यया यावत्ये। धानास्तावत्यो यजमानस्य स्वर्गे कामधेनवो भवन्ति । किंच हारियोजनीर्धाना इन्द्रस्य कामधेनवः । पृश्नयोऽल्पतनवः ।।

सबनीयस्य पश्चोः परिधिषु पहतेषु द्यारियोजनकाल इन्येतद्विधत्ते —

"ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी सोमपानो तयोः परिधय आधानं यदप्रहत्य परिधीञ्जहुयादन्तराधानाभ्यां घासंप्र यच्छेन्प्रहत्य परिधीञ्जहोति निरा-धानाभ्यामेव घासंप्र यच्छिति "[सं० का०६ प्र०५ अ०९] इति।

५ क. ख. ग. घ. इ. तमध्रियत म । २ क. ख. ग. ध. इ. होतु नि ।

( हारियोजनग्रहाभिधानम् )

ऋक्मामवेदात्मकाविन्द्रस्याश्वा । नावष्यत्र सोमं पिवतः । अत एव हर्योः धाना इत्युक्तम् । मवनीयपश्वक्षभृता ये परिभयोऽधि परित आवृत्य तिष्ठन्ति ते तयोरश्वयागधानम् । आधीयते मुखे प्रक्षिष्यतेऽश्वं नियन्तुमित्याधानं खळी-नम् । मुखम्यान्तः स्थितमाधानं ययोगश्वयोस्ताभ्यापन्तराधानाभ्याम् । परि-धिप्रहरणाद्ध्वं होमे निगधानन्वात्सुखेनव योसमत्तुं श्रवक्यते ॥

नात्राध्वर्योद्योमः किं तुन्नेतुरित्यमुमर्थे विधत्ते —

" उन्नेता जुडोति यातयामेत्र होतहिध्ययुः स्त्रगाकृतो यद्ध्वर्युर्जुहृयाद्यथा विमुक्तं पुनर्युनिक्ति ताहमेत्र तत् "[सं० का०६ प्र०५ अ०९] इति ।

एतस्मिन्कालेऽस्वर्युर्थस्मातस्वगाकृतः स्वाधीनगतिः कृतः प्रधानग्रहाणां समा-प्रत्वेन पारतन्त्र्याभावात्तस्मादयं गतसारक्षप उत्र । तथा सत्यध्वर्योहोंमे विमु-क्तस्य वलीवर्रस्य आन्तस्य पुनः शक्टे योगं इव भवति ॥

मृहीतस्य हारियोजनस्य होमान्पर्व शिरामि धारणं विधत्ते —

" शीपेक्सविनिधाय जुडोति शीपेतो हि स समभवत्" [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ५ ] इति ।

ः अत्र सुत्रम्—'' वर्दानियोनानिः श्रीत्वाः श<mark>ीपैन्नधिनिधायोपनिष्क्रम्य ''</mark> इति ॥

होमकालेष्वाश्रावणदेवादीपन्पुरको बलनं क्वत्वा होतव्यमिति विश्वत्ते— " विक्रम्य जुहोति विक्रम्य होन्द्रो वृत्रमहन्त्समृद्ध्ये " [सं० का०६ प० ५ अ००] इति ।।

भक्षणकाळे टारियोजनयातातां पानपं चवेण विघने —

" पश्चों वे टारियोजनीयेल्गं विस्थादणा एनं पश्चो भुझत्त उप तिष्ठे-रत्यन्न समिन्धाद्धद्व एनं पश्चार-मुझल उप तिष्ठेरस्मनमा सं वाघत उभयं करोति वहत्र एवेनं पश्चो मुझत्त उप तिष्ठतो " [सं० का० ६ प० ५ अ० ९ ] इति ।

पशुप्रसिदंतुत्याद्वानाः पखरः । संभिन्याद्दर्गः खण्डयेत् । तथा सित कतिचिदेव पशर एवं यजदानं दीरदानादिभः पालयन्तः प्राप्तृयुः। असं-भेदं वहवः प्रत्युक्तोदिभ भीरादिभिने पालयन्ति । पानसचर्वेगे तु संभेदन-मसंभेदनं चेत्यभयस्य कृतत्वात्पश्नां नाल्यत्वं नापि भीरादिराहित्यम् ॥

मार्थे लट । अत्र निराधाना-स्थामितिकत्रंपदात्याहारः ।

( हारियोजनप्रहाभिधानम् )

उन्नेतृहस्तगतं हुनशेषं सर्वे भक्षयितुमुन्नेतुरनुज्ञामपेक्षेरिन्नति विधत्ते — " उन्नेतर्युपहविमच्छन्ते य एव तत्र सोमपीयस्तमेवाव रुन्धते '' [ सं० का०६ प्र०५ अ०९ ] इति ॥

सर्वभिक्षतावशेषाणां द्रोणकलशगतसोमानां निनयनं विधत्ते —

" उत्तरवेद्यां नि वपति पश्चवो वा उत्तरवेदिः पश्चवो हारियोजनीः पशु-ष्वेव पश्चन्प्रति ष्टापयन्ति " [सं० का० ६ प० ५ अ० ५ ] इति ॥

ग्रहहोपे परिसमाप्ते सति ग्रहान्यशंसति—

''ग्रहान्वा अनु प्रजाः पश्चायः प्र जायन्ते " [सं० का० ६ प० ५ अ०१०] इति ॥

एतदेव विस्पष्टयति-

" जपा॰ धन्तर्यामावजावयः शुक्रामन्थिना पुरुषा ऋतुग्रहानेकश्रफा आदि-त्यग्रहं गावः " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० १० ] इति ॥

आदित्यग्रहस्य गर्वा च साह्यपर्वेकटनेन ग्रहमन् गर्वा जन्मीपपादयित — ''आदित्यग्रहो भृयिष्ठाभिर्ऋग्भिर्मृद्यते नस्माद्वावः पश्नां भृयिष्ठाः" [ मं०

का०६ म०५ अ०१०] इति।

कदा चन स्तरीरसीत्यादिका ऋचा भृषिष्ठाः ॥

उपांशुग्रहमनु जातानामजानां ग्रहेण सह त्रित्वमाम्यं दर्शयात-

'' यब्रिरुपां शु॰ इस्तेन विग्रह्णाति तस्माद्वा त्रीनजा जनयाति " [ सं० का०६ प० ५अ० १० ] इति।

द्वी वा त्रीन्वा न तु त्रिभ्योऽधिकपपत्यं सा सह जनयात ॥ यस्पादन्तर्यामग्रहे संकोचकसंख्याविशेषां न श्रुतस्तस्पात्तमन् जायमानाना-

मबीनां भृषिष्टत्वं युगपँयुक्तमित्याह—

'' अथावयो भृयसीः " [ सं० का० ६ प्र० ५ अ० १० ] इति ॥ अथ कथंचिदाग्रयँणसोमः क्षीयेन तदा द्रोणकलशात्तद्वहणं विधत्ते-

" पिता वा एप यदाग्रयणः पुत्रः कलशो यदाग्रयण उपदस्यत्कलज्ञाहुः ह्मीयाद्यथा पिता पुत्रं क्षित उपधावति तादृगेव तत् '' िसं० का० ६ प्र० ५ अ०१०] इति।

प्रथमोत्पन्नत्वादाग्रयणः पिना । पश्चाद्धावितया कलका पुत्रः । क्षितः क्षीणवृत्तिः । उपधावति जीवनार्थमुपसर्पति ॥

९ **ख.** विभज्य स्प<sup>2</sup>। २ ख. 'प्रदर्शने' । ३ क. 'पट्वृत्तमि' । ४ ख. °यणात्सोमः ।

# प्रपा०४अनु०२८] कृष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( हारियो जनप्रहाभिधानम् )

कलशसोमक्षये वैपरीत्यं विधत्ते —

" यन्कलका उपदस्येदाग्रयणाद्गृह्णीयाद्यथा पुत्रः पितरं क्षित उपधावति तादृगेव तत् " [ मं० का० ६ प्र० ५ अ० १० ] इति ॥

कलशन्यायं ग्रहेऽपि द्शेयति—

" आत्मा वा एप यज्ञस्य यदाग्रयणो यद्धहो वा कलको वोपदस्येदाग्रय-णाहृह्णीयादात्मन एवाधि यज्ञं निष्करोति "[सं०का० ६म०५अ०१०] इति। यज्ञमध्यवर्षित्वादाग्रयणो यज्ञस्याऽऽत्मा । दृष्टान्तत्वेन कलक्षस्य पुनरुपा-दानम् । नष्टं यज्ञमनेन ग्रहणेनाऽऽत्मन उपरि पुनः संद्धाति ॥

अथ स्थाल्या होमसाधनन्वाभावेन तां निन्दिन्निव होमसाधनं दारुपात्रं प्रशंसित —

" अविज्ञानो वा एप गृद्यने यदाग्रयणः स्थाल्या गृह्धाति वायव्येन जुढोति तस्माङ्गभेणाविज्ञानेन ब्रह्महा '' [सं० का० ६ प्र० ५ अ० १० ] इति ।

आ वायो भ्षेत्यादिग्रहणमत्रेषु यथा देवता स्वनामित्रिषेण विज्ञायते न तथा ये देवा दिव्यंकादण स्थेत्यत्र, नामित्रिषाश्चृतेः । तस्मादिवज्ञात आग्र-यणः स्थाल्या मृत्मय्या गृह्णात्येव न तु जुहोति । वायव्येन तु द्रारुपात्रेण जुहोति । यस्माद्यं देवा इतिमन्नोक्ताविज्ञातनामकांस्त्रपस्त्रिश्चतो देवानुहिश्य स्थाल्या गृहीतः सोमा ग्रहणमात्रेण तद्देवतातृप्ताविष होमाभावात्परित्यक्त इव तस्माल्लोकेऽप्यविज्ञातेन गर्भण ब्रह्महा भवति । प्रोपित भर्तरि जारजन्यो गर्भो भर्तारं प्रत्यविज्ञातस्तेन गर्भेणोत्पन्नं ब्रह्म जहाति परित्यज्ञतीति ब्रह्महा। अविज्ञात्यागमाग्रयणयोः परित्यागस्तुल्यः । तं च स्थालीगतं सोमं पुनर्दारुप-येऽन्तयामपात्रे सवित्रर्थं गृहीत्वा जुहोति । ततो द्रारुपात्रं प्रशस्तम् ॥

प्रकारान्तरेण दारुपात्राणि प्रशंमाति-

'' अवस्थान यन्ति परा स्थालीरस्यन्त्युद्वायव्यानि हरन्ति तस्मातिस्वयं जातां पराऽस्यन्त्युन्पुना सम्हर्रान्त '' [मं० का०६ प्र०५ अ० १०] इति । यदाऽवसूथं गच्छन्ति तदानीमाग्रयणाक्थ्यश्चवादित्यस्थालीश्चतस्रो वेद्यामेव परास्यन्ति परित्यजन्ति । वायव्यानि दारुपात्राण्युद्धरन्त्यवसूथदेशे नयन्ति । तस्मात्स्थालीवल्लोकेऽपि स्त्रियं दुहितरं विवाहेन वरकुले परित्यजन्ति । पुमासं वायव्यवदुद्धरन्ति सम्यक्षोषयन्ति ॥

१ क. ग. घ ड. <sup>°</sup>न पाँ। २ ख. स्थाल्या। ३ क. ग. घ. ड. <sup>°</sup>णमन्त्रेण । ४ ख. **ँ**नितु दो<sup>°</sup>। ५ ख. <sup>°</sup>संतदाे।

पुरोहचं ग्रहणं सादनं च क्रमेण प्रशंसति-

" यत्पुरोरुचमाइ यथा वस्यस आहरति ताहगेव तद्यद्भहं गृह्णाति यथा वस्यस आह्त्य प्राऽऽह ताहगेव तद्यत्सादयति यथा वस्यस उपनिधायापका-मित ताहगेव तत्" [सं० का० ६ प० ५ अ० १०] इति।

उपयामगृहीतोऽसीत्येतस्मात्पूर्वं पठ्यमानत्वादा वायो भृषेत्यादिका पुरो-रुक् । वस्यसे वसुमत्तमाय राजामात्यादिकाय । यथा लोके धनिकायोपायन-माहत्येतदेव ममेत्युक्त्वा पुरतो निधाय गच्छन्ति तथा पुरोसगादित्रयं द्रष्टव्यम्।।

यजुःसामनी निन्दन्निव पुरोरुचं प्रशंसित-

" यद्वे यज्ञस्य साम्ना यजुपा क्रियते शिथिलं तद्यहचा तहृढं पुगस्तादुप-यामा यजुषा गृह्यन्त उपरिष्टादुपयामा ऋचा यज्ञस्य धृत्ये " [सं० का॰ ६ प्र० ५ अ० १०] इति ।

यज्ञसंबन्धि यद् इं यज्ञःसामभ्यां क्रियते तैद्धि शिथिलगित । वेदेषु सर्वत्र विश्वासाय तदेतद्द्वाऽभ्यक्तिम्यृच एवादाहरणात् । उपयामग्रहीतांऽभ्यन्त- येच्छ मधवित्रत्यादिमत्र्वर्ष्ट्यमाणाः पुगस्ताद्वृपयामाः । आ वाया भृषेत्यादि- भिस्तूपरिष्टादुपयामाः । तत्र यज्ञुषा दाक्व्यार्थमुपयामपूर्वत्वम् । ऋचम्तु स्वयमेव दृद्धत्वाम् तत्पूर्वत्वम् । तदुभयं यज्ञस्य धृत्ये भवति ॥

सोमपात्राणि पशंसितुं द्वेषा विभजति-

"प्रान्यानि पात्राणि युज्यन्ते नान्यानि "[सं०का०६प्र०५अ०११]इति । कानिचित्पात्राणि प्रकर्षेण युज्यन्तेऽनुष्ठीयन्ते पुनगवर्त्यन्त इत्यर्थः । यथा—उपांश्वन्तर्यापपात्रयोः प्रातःसवने प्रयुक्तयोः पुनम्तृतीयसवनेऽपि प्रयोगः । " यदुपाश श्रुपात्रेण पान्नीयतमाग्रयणाद्वृह्णाति " "अन्तर्यामपात्रेण सावित्रमाग्रयणाद्वृह्णाति " इत्यास्त्रातत्वात् । अन्यानि नु नाऽऽवत्येन्ते कि नु सक्रदेवानुष्ठीयन्ते । तद्यथा—द्विदेवत्यंग्रहादीन, तेषु सक्रदन्षितेषु स्वर्गजयः ॥

आष्ट्रतेस्त्वेतल्लोकजय इति प्रशंसति —

" यानि पराचीनानि प्रयुज्यन्तेऽमुमेव तेर्लोकमि जयित पराङ्ग्वि ह्यसे लोको यानि पुनः प्रयुज्यन्त इममेव तेर्लोकमि जर्यात पुनःपुनरिव ह्ययं लोकः " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ११] इति ।

पराचीनान्यनिष्टत्तानि । स्वर्गः पराङिवानावृत्त इव । स्वर्गे स्थितस्यापि

१ ख. तच्छिथि । २ क. ग. घ. इ. (यें । सो । ३ ख. त्यद्यधिप्र । ४ क. ग. घ. इ. १-हानात्स्वर्ग ।

( हारियोजनप्रहाभिधानम् )

पुनर्जन्मान्तरेऽपि स्वर्गे पानुमुद्योगासंभवात् । मनुष्यलोके स्थितस्य पुनरेतदर्थः मुद्यमोऽस्तीति तस्य पौनःपुन्यम् ॥

प्रकारान्तरेण प्रशंसति-

" प्रान्यानि पात्राणि युज्यन्ते नान्यानि यानि पराचीनानि प्रयुज्यन्ते तान्यन्त्रोपधयः परा भवन्ति यानि पुनः प्रयुज्यन्ते तान्यन्त्रोपधयः पुनरा भवन्ति " [ मं २ का २ ६ प ० ५ थ ० ११ ] इति ।

फलपाके विनाशः पराभवः । संवत्सरान्ते तदुत्पत्तिः पुनराभवनम् ॥ प्रकारान्तरेण प्रशंसति—

" प्रान्यानि पात्राणि युज्यन्ते नान्यानि यानि पराचीनानि प्रयुज्यन्ते तान्यन्वारण्याः पञ्चतोऽरण्यमप यन्ति यानि पुनः प्रयुज्यन्ते तान्यनु ग्राम्याः पञ्चतं ग्रामपुपावयन्ति " [ सं० का० ६५० ५ अ० ११ ] इति ।

आरण्या व्याघादयोऽग्ण्यमेत्रो(ता)पयन्ति न कदाचिदपि ग्रामम् । ग्रा-म्यास्तु गत्रादयम्तृणमत्तुपरण्यं गत्त्रा पुनर्ग्रामं प्रत्यागच्छन्ति ॥

शस्त्रं प्रशंमित —

"यो व ग्रहाणां निदानं वेद् निदानवात्भवत्याज्यिमत्युवधं तहे ग्रहाणां निदानं यदुपाश्च शश्मित तदुपाश्वन्तयीमयोयदुचेस्तिदितरेषां ग्रहाणाः मेतदे ग्रहाणां निदानं य एवं वेद् निदानवात्भवति " [सं० का० ६ प० ५ अ० ११] इति ।

आज्यिमिन्युक्थमाज्यप्रजगादिनामकं शस्त्रं, प्रशंसाद्वारा ग्रहानुष्ठानप्रयोजक-त्वाद्वहाणां निदानं मृलकारणम् । तदेतद्या वेद स निदानवांश्विरजीविभिर्मा-तापितुस्वामिभिः संयुक्तो भवति । शस्त्रेप्वपि यदुपांशु शस्यते तद्वयोग्रहयोनि-दानं, यदुचैस्तिद्वरेपां सर्वेपामित्येवं विशेषं जानतोऽपि तदेव फलम् ॥

स्थालीवायव्यरूपं दंदं प्रशंसति—

" यो वे ग्रहाणां मिथुनं वेद प्र प्रजया पशुभि। मेथुनै जीयते स्थाली भिरन्ये ग्रहा गृह्यन्ते वायव्येरन्य एतद्दे ग्रहाणां मिथुनं य एवं वेद प्र प्रजया पशुभि- मिथुने जीयते " [सं० का० ६ प्र० ५ अ० ११] इति ।

आग्रयणोवध्यादिग्रहाः स्त्रीक्तपाभिर्मृन्मयस्थालीभिर्गृद्यन्ते । उपांश्वन्तयीमा-दिग्रहास्तु पुरुपक्तपेवीयव्यैः । वेदने तु मनुष्यिभिथुनैः पशुमिथुनैश्च प्रजायते युक्तो भवति । य एवं वेदेति पुनरभिधानमुपसंहारार्थम् ॥ अय सवनीर्थपुरोडाशान्विधत्ते —

" इन्द्रस्त्वषुः सोममभीषहाऽपिवत्स विष्वङ्ग्याच्छीत्स आत्मन्नारमणं नाविन्दत्स एताननुसवनं पुरोडाशानपश्यत्तान्निरवपत्तेवीं स आत्मन्नारमणमकु-स्त तस्मादनुसवनं पुरोडाशा निरुप्यन्ते तस्मादनुसवनं पुरोडाशानां प्राश्नी-यादात्मन्नेवाऽऽरमणं कुरुते नैन सोमोऽति पवते " [ सं० का०६ प०५ अ०११ ] इति ।

इन्द्रेण विश्वरूपाभिषे त्वष्टुः पुत्रे इते सति कुपितस्त्वष्टा विनेन्द्रं सोमयागं कर्तुं प्रष्टत्तस्तदानीमिन्द्रोऽभीषद्दा बलादेवापिवत् । स इन्द्रः सहसा पीतस्य सोमस्योदरमध्य इतस्ततो विधावनाद्याच्छिद्विविधार्तिमामोत्। तेनाऽऽतः स इन्द्रः स्वात्मिन सुखं नालभत । ततिस्विष्वपि सवनेषु सवनीयपुरोडाशंः सुखं प्राप्त-वान् । तस्मात्पुरोडाशान्तिरुप्य तच्छेषभक्षणेन सुखं भवति । सोमर्थनं नाति-पवते नेतस्ततः संचारेण वाधते ॥

तेषु सवनीयपुरोडाशेषु पश्चद्रव्यविधिमर्थवादेनोन्नयति —

" ब्रह्मवादिनो वदन्ति नर्चा न यजुषा पङ्किराप्यतेऽथ कि यज्ञस्य पाङ्किः त्विमिति धानाः करम्भः परिवापः पुरोडाज्ञः पयस्या तेन पङ्किराप्यते तद्य-ज्ञस्य पाङ्कत्वम् " [ सं० का० ६ प० ५ अ० ११ ] इति ।

पश्चाक्षरा पङ्किरित्याम्नानात्पश्चसंख्यायोगेन पाङ्कत्वं वक्तव्यम् । ऋचो यजुषो वा नास्ति काचिन्नियता पश्चसंख्या । न च मा भृत्पाङ्कत्वमिति वाच्यम् । पाङ्को यज्ञ इति सर्वत्राद्धोषणात्। अतः कि पाङ्कत्वमिति पश्चः। धाना-दिद्रव्येषु नियतया पश्चसंख्यया पाङ्कत्वमित्युत्तरम् । भ्र(भ्र)ष्टा यवा धानाः। आज्यसंयुक्ताः सक्तवः करम्भः । त्रीहिजन्या लाजाः परिवापः । पिष्टविकारः पुरोहाजः। क्षीरिविकारः पयस्या ॥

अथ मीमांसा ।

तृतीयाध्यायस्य पश्चमपादे चिन्तितम् —

" किं स्याचमिसनामेव हारियोजनभक्षणम् । सर्वेषां वाऽग्रिमस्तेषां पूर्ववाक्येन(ण) संनिधेः ॥ छिप्सन्ते सर्व एवेति हारियोजनवाक्यतः । ग्रावस्तुतोऽप्यस्ति भक्षश्रमित्वमकारणम् " इति ॥

हरिरसि हारियोजन इत्यनेन मन्नेण गृह्यमाणी ग्रहो हारियोजनः । होतु-

( अतिप्राह्यषोडशिप्रहाभिधानम् )

ब्रह्माद्यश्रमितः । यस्तु चतुर्णा होतॄणां मध्ये चतुर्थो ग्रावस्तुकामकोऽस्ति नासौ चमसी। तत्र चमितनामेव हारियोजनभक्षणम् । कुतैः। यथाचमस-मन्यांश्रमसांश्रमित्नो भक्षयन्ति, अधैतस्य हारियोजनस्य सर्व एव छिप्सन्त इत्यत्र पूर्ववाक्ये चमित्तनां संनिहितत्वेनोत्तरवाक्ये सर्वशब्देन तेषामेवाभिधा-तब्यत्वात्। अतो नास्ति ग्रावस्तुतस्तत्र भक्ष इति प्राप्ते ब्रूपः — अथशब्देनैव-कारेण च चमिसमात्रशङ्कामपोद्य वाक्येन विहितस्य सर्वभक्षणस्य संनिर्धिमा-न्नेण संकोचायोगादस्ति ग्रावस्तुतोऽपि भक्षः । तस्माच्यमित्वं न भक्षणे कारणम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठकेऽ-ष्टाविंशोऽनुवाकः ॥ २८ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थ प्रपाठक एकोनित्रक्तोऽनुवाकः । )

अग्न आयूरं पि पवस आ सुवीर्जिमिषं च नः । आरे बांधस्व दुच्छनांम् । उपयामगृही-तोऽस्यमये त्वा तेर्जस्वत एष ते योनिर्मये त्वा तेर्जस्वते (१)॥

( अम्ने त्रयोविश्वातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकोनत्रिंशोऽनुवाकः ॥ २९ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकोनात्रंशोऽनुवाकः । )

अग्ने। आयूरं पि। प्वसे। एति । सुव । ऊर्जम्। इषंम्।

१ क. घ. ड. <sup>°</sup>तः । च°। २ ख. 'मात्रित्वश'। ३ ख. °पोष वा'। ४ क. **घ. ड. ैनिहि-**तमान्नस°।

च । नः । आरे । बाधस्व । दुच्छनाम् । उपयामगृ-हीत् इत्यंषयाम—गृहीतः । असि । अग्नयं । त्वा । तेर्जस्वते । एषः । ते । योनिः । अग्नयं । त्वा । तेर्ज-स्वते (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थभपाठक एकोनित्रिंशोऽनुवाकः ॥ २९॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके जिशोऽनुवाकः । )

उत्तिष्ठत्रोजंसा सह पीत्वा शिष्रं अवेषयः। सोमंमिन्द्र चम्र सुतम्। उपयामग्रंहीतोऽसी-न्द्रांय त्वोजंस्वत एष ते योनिरिन्द्रांय त्वोजं-स्वते (१)॥

( उत्तिष्ठन्नेकंविर शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाप्टके चतुर्थभपाठके त्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३० ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके त्रिशोऽनुवाकः। )

उत्तिष्ठित्रित्युंद—तिष्ठंत् । ओजंसा । सह । पीत्वा । शिष्ठे इति । अवेषयः । सोमंम् । इन्द्र । चम्र इति । सुतम् । उपयामग्रंहीत इत्युंपयाम— ( अतिप्राह्ययोडशिप्रहाभिधानम् )

गृहीतः । असि । इन्द्रांय । त्वा । ओर्जस्वते । एषः ।
ते । योनिः । इन्द्रांय । त्वा । ओर्जस्वते ( १ ) ॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे मथमाष्टके
चतुर्थप्रपाठके त्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३० ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकत्रिशोऽनुवाकः । )

त्रंणिर्विश्वदंशीतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य । विश्वमा भांसि रोचनम् । उपयामगृहीतोऽसि सूर्यीय त्वा भ्राजंस्वत एष ते योनिः सूर्यीय त्वा भ्राजंस्वते (१)॥

( तरणिविं र शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थमपाठक एकत्रिंशोऽनुवाकः ३१॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटक एकत्रिंशोऽनुवाकः । )

तरिषः । विश्वदंशित इति विश्व—दर्शतः । ज्योतिष्कृदिति ज्योतिः—कृत् । असि । सूर्य । विश्वंम् ।
एति । आसि । रोचनम् । उपयामग्रंहीत् इत्यंपयाम—
गृहीतः । असि । सूर्याय । त्वा । भ्राजंस्वते । एषः ।
ते । योनिः । सूर्याय । त्वा । भ्राजंस्वते ( १ )॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके
चतर्थप्रपाठक एकत्रिंशोऽन्वाकः ॥ ३१॥

<sup>+</sup> एतदायनुवाकषट्कस्य व्याख्यानं तैत्तिरीयारण्यके तृतीयप्रपाठके षोडशानुवाकमारभ्य वर्तते तत्तत एव द्रष्टव्यम् ।

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वात्रिशोऽनुवाकः । )

जा प्यांयस्व मदिन्तम् सोम् विश्वांभिरू-तिभिः। मवां नः सप्रथंस्तमः (१)॥

(आ नवं।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थमपाटके द्वात्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३२॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्वात्रिशोऽनुवाक. । )

एति । प्यायस्व । मदिन्तम । सोमं । विश्वांभिः । ऊतिभिरित्यूति-भिः । भवं । नः । सप्रथंस्तम इतिं सप्रथंः-तुमः ( १ ) ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे मथमाष्टके चतुर्थमपाठके द्वात्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३२॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके त्रयास्त्रिशोऽनुवाकः । )

ई्युष्टे ये पूर्वतरामपंश्यन्व्युच्छन्तीं मुषसं मर्त्यासः । अस्माभिक् नु प्रतिचक्ष्यां ऽभूदी ते यन्ति ये अपूरीषु पश्यांन (१)॥

( ईयुरेकान्नविर्थ श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाप्टके चतुर्थप्रपाठके त्रयस्त्रिशोऽनुवाकः॥ ३३॥

# प्रपा० ४ अनु० २ ९ – ४ २ (३६)] कुष्णय जुर्नेदीयतै निरीयसंहिता । ( अतिप्राह्मषो डिशप्रहाभिधानम् )

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके त्रयक्षिशोऽनुवाकः । )

ईयुः । ते । ये । पूर्वतरामिति पूर्वे—तराम् । अपंश्यन् । व्युच्छन्तीमिति वि—उच्छन्तीम् । उप-संम् । मर्श्यांसः । अस्माभिः । उ । नु । प्रतिचक्ष्येति प्रति—चक्ष्यां । अभूत् । ओ इति । ते । यन्ति । ये। अप्रीषुं । पश्यांन् (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे प्रथमाष्टके चतुर्थपपावके त्रयस्त्रिशोऽनुवाकः ॥ ३३ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुः (अश्रहाोऽनुवाकः । )

ज्योतिष्मतीं त्वा सादयामि ज्योतिष्कृते त्वा सादयामि ज्योतिर्विदं त्वा सादयामि आस्वेतीं त्वा सादयामि ज्वलंन्तीं त्वा सादयामि मल्म-लाभवंन्तीं त्वा सादयामि दीप्यंमानां त्वा सादयामि राचमानां त्वा सादयाम्यजेसां त्वा सादयामि बृहज्ज्योतिषं त्वा सादयामि बोध-यंन्तीं त्वा सादयामि जाम्रेतीं त्वा साद-यामि (१)॥

( ज्योतिंप्मती ५ षट्त्रिं ५ शत्।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुर्स्त्रिशोऽनुवाकः ॥ ३४॥ ( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुर्श्विशोऽनुवाकः। )

क्योतिष्मतीम् । त्वा । साद्यामि । ज्योतिष्कृतमितिं ज्योतिः—कृतंम् । त्वा । साद्यामि । ज्योतिविदिमितिं ज्योतिः—विदंम् । त्वा । साद्यामि ।
मास्वंतीम् । त्वा । साद्यामि । ज्वलंन्तीम् । त्वा ।
साद्यामि । मल्मलाभवंन्तीमितिं मल्मला—भवंन्तीम् । त्वा । साद्यामि । दीप्यंमानाम् । त्वा ।
साद्यामि । रोचंमानाम् । त्वा । साद्यामि । अर्जन्ताम् । त्वा । साद्यामि । बोधयंन्तीम् ।
त्वा । साद्यामि । बाद्यामि । बोधयंन्तीम् ।
त्वा । साद्यामि । जात्रंतीम् । त्वा । साद्यामि ।
त्वा । साद्यामि । जात्रंतीम् । त्वा । साद्यामि ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके चतुर्स्त्रिशोऽनुवाकः ॥ ३४॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पश्चित्रशोऽनुवाकः । )

प्रयासाय स्वाहां ऽऽयासाय स्वाहां विया-साय स्वाहां संयासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहां ऽ-वयासाय स्वाहां शुचे स्वाहा शोकाय स्वाहां

## प्रपा ॰ ४ अनु ॰ २९ – ४२(३६)]कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( अतिमासपोडशिमहाभिधानम् )

तप्यत्वे स्वाहा तपंते स्वाहा ब्रह्महृत्याये स्वाहा सर्वसमे स्वाहां (१)॥

( प्रयासाय चतुर्वि ५ शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थपपाठके पश्चित्रंशोऽनुवाकः॥ ३५॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पत्रशिक्षोऽनुवाकः । )

प्रयासायेति प्र—यासायं । स्वाहां । जायासाये-यां—यासायं । स्वाहां । वियासायेति वि—या-सायं । स्वाहां । संयासायेति सं—यासायं । स्वाहां । उद्यासायेत्युत् —यासायं । स्वाहां । जवयासायेत्यंव— यासायं । स्वाहां । शुचे । स्वाहां । शोकांय । स्वाहां । तुप्यत्वे । स्वाहां । तपंते । स्वाहां । ब्रह्महृत्याया इति ब्रह्म—हत्यायें । स्वाहां । सर्वस्मे । स्वाहां(१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पश्चित्रंशोऽनुवाकः॥ ३५॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षट्त्रिंशोऽनुवाकः । )

चित्तः संतानेनं भवं यका रुद्रं तनिम्ना पशुपतिरं स्थूलहृद्येनाग्निर हृदंयेन रुद्रं लोहिं- तेन शर्व मतंम्राभ्यां महादेवमुन्तःपार्श्वनी-षिष्ठहनः शिक्नीनिकीश्यांभ्याम् (१)॥

( चित्तमष्टादंश । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षट्त्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३६ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षट्त्रिशोऽनुवाकः । )

चित्तम् । संतानेनेति सं—तानेनं । भवम् । यका।
स्द्रम् । तिनेन्ना । पशुपितिमिति पशु—पितेम् ।
स्थूलहृद्येनेति स्थूल—हृद्येनं । अग्निम् । हृद्येन ।
स्द्रम् । लोहितेन । शर्वम् । मतंस्नाभ्याम् । महादेविमिति महा—देवम् । अन्तःपंर्श्वनयन्तः—पाश्रीन । ओषिष्टहनमियांषिष्ट—हनम् । शिक्नीनिकोश्यांभ्यामिति शिक्नी—निकोश्यांभ्याम् ( १ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाढे मथमाष्टके चतुर्थमपाढके षट्त्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३६ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्धप्रपाठके सप्तित्रिशोऽनुवाकः । )

आ तिष्ट तत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अवीचीन् १ सु ते मनो प्रावां कृणोत व्यनुनां। प्रवा० ४ अनु ० २९ - ४२(३६)]कुष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता ।

( अतिप्राह्यबोडशिप्रहाभिधानम् )

उपयामग्रंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा षोडशिनं पृष ते योनिरिन्द्रांय त्वा षोडशिनं (१)॥

( आ तिष्ठ षड्विं श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तित्रंशोऽनुवाकः ॥३७॥ (३१)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके सप्तत्रिशोऽनुवाकः । )

पति । तिष्ठ । त्रुत्रहिति त्रित्र—हुन् । रथम् । युक्ता । ते । ब्रह्मणा । हरी इति । अर्वाचीनेम् । स्विति । ते । मनेः । प्रावां । कृणोतु । व्यनुनां । उपयामग्रेहीत इत्यंपयाम—ग्रहीतः । असि । इन्द्रांय । त्वा । षोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्रांय । त्वा । षोडशिने (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे मथमाष्टके चतुर्थभपावके सप्तित्रंशोऽनुवाकः ॥३०॥(३१)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्धप्रपाठकेऽष्टात्रिसोऽनुनाकः । )

इन्द्रिमिद्धरीं वह्तीऽपंतिधृष्टशवसुमृषींणां च स्तु-तीरुपं यज्ञं च मानुंषाणाम् । उपयामगृंहीतोऽ- सीन्द्रांय त्वा षोडिशनं पृष ते योनिरिन्द्रांय त्वा षोडिशनं (१)॥

( इन्द्रं त्रयोवि १ शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताया मथमाष्टके चतुर्थमपाटकेऽष्टात्रिंशोऽनुवाकः ॥३८॥ (३२)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठकेऽष्टार्विशोऽनुवाकः । )

इन्द्रंस । इत् । हरी इति । वहतः । अप्रंतिधृष्टश-वसमित्यप्रंतिधृष्ट—शवसम् । ऋषीणाम् । च । स्तुतीः । उपिति । यज्ञम् । च । मानुषाणाम् । उप-यामगृहीत् इत्युपयाम—गृहीतः । असि । इन्द्रांय । त्वा । षोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्रांय । त्वा । षोडशिने (१)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे मथमाष्टके चतुर्थमपाठकेऽष्टात्रिंशोऽनुवाकः ॥३८॥ (२२)

(अय प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकोनचत्वारिंशोऽनुवाकः ।)

असांवि सोमं इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गंहि । आ त्वां प्रणक्तिवन्द्रियः रजः सूर्ये न रश्मिभिः । उपयामगृहीतोऽसीन्द्रांय त्वा प्रपा ० ४ अनु ० २९ – ४२(३६)]कुष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता । ( अतिप्राक्षषोडशिपदामिषानम् )

> षोडुिशन एष ते योनिहिन्द्रीय त्वा **षोडु-**शिने (१)॥

> > (असंवि सप्तविरंशतिः।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थ-प्रपाठक एकोनचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥३९॥ (३३)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकोनचत्वारिंशोऽनुवाकः । )

असंवि । सोमंः । इन्द्र । ते । शविष्ठ । धृष्णो । एति । गृहि । एति । त्वा । पृणकु । इन्द्रियम् । रज्ञंः । सूर्यम् । न । रश्मिमिरिति रश्मि— भिः । उप-यामगृहीत इत्यंपयाम — गृहीतः । असि । इन्द्राय । त्वा । षोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । षोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । षोडशिने (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थ-प्रपाठक एकोनचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ३९ ॥ (३३)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चत्वारिंशोऽनुवाकः । )

सर्वस्य प्रतिशीवंशी भूमिंस्त्वोपस्थ जाऽ-धित । स्योनाऽस्में सुषदां अव यच्छांस्मे शर्मे सुप्रथाः । उपयामग्रंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा

( अतिप्राह्यषोडशिप्रहाभिधानम् )

षोडशिनं पृष ते योनिरिन्द्रांय त्वा षोड-शिनेंंं(१)॥

( सर्वस्य षड्विर्श्रातिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थम-पाठके चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४० ॥ (३४)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्धप्रपाठके चत्वारिंशोऽनुवाकः । )

सर्वस्य । प्रतिशिवशिति प्रति—शीवशि । भूमिः ।
त्वा । उपस्थ इत्युप—स्थे । एति । अधित ।
स्योना । अस्मे । सुपदेति सु—सदां । अव । यच्छं ।
अस्मे । शर्म । सप्रथा इति स—प्रथाः । उपयामग्रंहीत इत्युपयाम—ग्रहीतः । असि । इन्द्रांय । त्वा ।
षोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्रांय । त्वा ।
षोडशिने (१)॥

कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाढे मथमाप्टके चतुर्थम-पाढके चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४० ॥ (३४)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकचत्वारिशोऽनुवाकः । )

मृहा इन्द्रो वर्जबाहुः षोड्शी शर्म यच्छतु । स्वस्ति नो मुघवां करोतु हन्तुं पाप्मानं योऽस्मान्द्रेष्टिं । उपयामग्रंहीतोऽसी- प्रपा ० ४अनु ० २९ – ४२(३६)] कुष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहिताः । ( अतिमाद्यषोडशिमहाभिधानम् )

न्द्रांय त्वा षोडिशिनं एष ते योनिशिन्द्रांय त्वा षोडिशिनें (१)॥

( महान्षड्विर्श्शतिः । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थय-पाठक एकचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४१ ॥(३५)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक एकचत्वारिशोऽनुवाकः । )

महान् । इन्द्रंः । वर्जवाहुिशिते वर्ज-बाहुः । षोडशी । शर्मे । यच्छतु । स्वस्ति । नः । मघ-विति मय—वा । करोतु । हन्तुं । पाप्मानंम् । यः । अस्मान् । दृष्टिं । उपयामगृंहीत इत्यंपयाम—गृ-हीतः । असि । इन्द्रांय । त्वा । षोडशिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्रांय । त्वा । षोडशिने (१) ॥ इति कृष्णयज्ञवेदीयतंतिरीयसंहितापदपाठे मथमाष्टके चतुर्थम-पाठक एकचत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४१॥ (३५)

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके द्विचत्वारिशोऽनुवाकः । )

सजोषां इन्द्रं सगंणो मुरुद्धिः सोमं पिब वत्रहञ्छूर विद्वान् । जुहि शत्रूश्रप् मृथेां नुदस्वाथाभंयं कृणुहि विश्वते। नः । उपया- मगृंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा षोडशिनं एष ते योनिरिन्द्रांय त्वा षोडशिनं (१)॥

( सजोषांस्त्रि ५ शत्।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थम-पाठके द्विचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४२ ॥ ( ३६ )

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठक द्विचत्वारिंशोऽनुवाकः । )

सजोषा इति स—जोषाः । इन्द्र । सर्गण इति स—गणः । मरुद्रिरिति मरुद्र—िभः । सोर्मम् । पिब । वृत्रहितिति वृत्र—हन् । शूर् । विद्वान् । जिहे । शृत्रे । अपेति । मधः । नुद्रस्व । अथं । अभेयम् । कृणुहि । विश्वतः । नः । उपयामग्रंहीत इत्यंपयाः म—ग्रहीतः । असि । इन्द्रांय । त्वा । षोडि शिने । एषः । ते । योनिः । इन्द्रांय । त्वा । षोडि शिने (१) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके दिचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४२ ॥ (३६)

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठक एकोनित्रंशित्रशैकत्रिशहात्रिशत्रत्रयक्षिशच-तुक्षिशपञ्चित्रशपट्त्रिशानुवाकाः । )

करणः—'' त्रीनिष्ठिष्टोमेऽतिब्राह्यान्युद्धात्याग्नेयमैन्द्रं सौर्यमित्यम् आयू ५ ध्यु-तिष्ठंस्तरणिरिति ग्रहणसादनाः '' इति ।

### प्रपा ॰ ४अनु ॰ २९ – ४२(३६)]कुष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयसंहिता । (अतिप्राह्मचोडाभिप्रहामिथानम् )

प्रथममञ्जूपाठस्तु--

अग्न आयू शि पवस आ सुवीर्जिमिषं चनः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम् । उप-यामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा तेजस्वत एष ते योनिरग्नये त्वा तेजस्वते ॥, इति ॥

हेऽग्ने त्वं भक्तानामायूंषि पवसे शोधयसि वर्धयसीत्यर्थः। अस्माकमिषमसमूर्जे बलमासुव प्रयच्छ । दुच्लुनां वैरिसेनामारे दूरं यथा स्यात्तथा बाधस्व ।
स्पष्टमन्यत् ॥

द्वितीयमञ्जपाठस्तु-

उत्तिष्ठत्रोजमा सह पीत्वा शिप्रे अवे-पयः । सोमिमन्द्र चमू सुतम् । उप-यामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वीजस्वत एष ते योनिरिन्द्राय त्वीजस्वते ॥, इति ॥

हे इन्द्र सुतं सोमं पीत्वीजसा बलेन सहोत्तिष्ठंश्रम् भक्षणकरणभूते शिमे हत् अवेषयश्चालय । तचालनलिङ्गेन तुष्टमात्मानमस्माकं दर्शयेत्यर्थः । स्पष्ट-मन्यत् ॥

तृतीयमत्रपाठस्तु तरिणिरित्यादिरारण्यके समाम्नातत्वानात्र व्याख्येयः ॥ कल्पः—'' आग्रयणग्रहं गृहीत्वाऽथ षोडिश्चनं गृह्णाति आ तिष्ठ वृत्रहािन-त्यनुद्धत्योपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडिश्चनं जुष्टं गृह्णामीति परिगृज्याऽऽ-सादयति एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडिश्चन इति " इति ।

पाठस्तु--

आ तिष्ठ व्रत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अर्वाचीनः सुते मनो प्रावा कृणोतु वग्नुना। उपयामग्रहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने॥, इति॥

( अतिपाह्यषोडशिप्रहाभिधानम् )

हे हत्रहिबन्द्र तव हरी अश्वी ब्रह्मणा मन्नेण युक्ता रथयोजितौ । अतो रथमातिष्ठाऽऽरोह । अयं ग्रावा वसुना वचनेनाभिषवध्वनिना त्वन्मनोऽभिष्ठते सोमेऽर्वाचीनमभिमुखं करोतु । षोडशसंख्यापूरकं स्तोत्रं शस्त्रं च यस्येन्द्रस्या-स्त्यसी षोडशी। स्पष्टमन्यत्।।

अस्मिन्नेव ग्रहे पश्च मचा विकल्पन्ते । तत्र प्रथमः---

इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसमृषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम् । उप-यामग्रहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडिशिने ॥, इति ॥

ऋषीणां मन्नाणां स्तुतीश्र मानुपाणां यज्ञं चोपेत्याप्रतिपृष्टशवसं केनाप्य-तिरस्कृतबलिमन्द्रमेव हरी रथेन वहतः ॥

अथ द्वितीयः-

असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। आ त्वा प्रणिकत्विन्द्रयः रजः सूर्य न रश्मिभः । उपयामग्रहीतोऽ-सीन्द्राय त्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडिशने ॥, इति ॥

हे शिवष्टातिश्ययेन बलविनद्र ते त्वदर्थ सोमोऽसावि सुतः । हे धृष्णो धार्ष्ट्ययुक्ताऽऽगह्यागच्छ । इन्द्रियशक्तिस्त्वामापृणक्तु आपूरयतु । किमिव । रिमिभिः स्वीकृतं रज उदकं सूर्यमिव । एतचीन्यत्राऽऽस्नातम्-" आपः सूर्ये समाहिताः । अभ्राण्यपः प्रपद्यन्ते " इति ॥

अथ तृतीयः —

सर्वस्य प्रतिशीवरी भूमिस्त्वोपस्थ आऽधित । स्योनाऽस्मै सुषदा भव यच्छास्मै शर्म सप्रथाः। उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडिशन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडिशने॥, इति॥ ( अतिप्राह्यषोडिशिप्रहाभिधानम् )

सर्वस्य भृतजातस्य प्रतिशीवर्याभिमुख्यशायिनी भूमिस्त्वामिन्द्रोपस्थ उप-रितनस्थान आधिताऽऽद्धातु । हे भूमेऽस्मा इन्द्राय स्योना सुखपदा सुषदा शोभननिवासस्थाना च भव । अस्मै यजमानाय सप्रथा अतिविस्तृता सती शर्म सुखं प्रयच्छ ॥

अय चतुर्थः—

महाः इन्द्रो वज्रबाहुः षोडशी शर्म यच्छतु । स्वस्ति नो मघवा करोतु हन्तु पाप्मानं योऽ-स्मान्द्रेष्टि । उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोड-शिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने॥,इति ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

अथ पश्चमः---

सजीषा इन्द्र सगणी मरुद्धिः सीमं पिब हत्र-हञ्छूर विद्वान । जिहि शत्रूःरप मृथी नुद-स्वाथाभयं कृणुहि विश्वती नः । उपयामगृ-हीतोऽमीन्द्राय त्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ , इति ॥

हे वृत्रहरूग्रेन्द्र सजोषाः प्रीतिसहितो मरुद्धिर्युक्ततया सगणस्त्वं यजमान-भक्ति विद्वान्सोमं पित्र। अस्पाकं मारणोद्यतारुशत्रूनमारय । इतरान्मुशो वैरि-णोऽपनुदस्त्र। अनन्तरमस्माकं सर्वतो भयराहित्यं कुरु ॥

अथ विनियोगसंग्रहः-

'' ऐन्द्रवायव आ वायो इन्द्र तस्य पुनर्प्रहः ।
मैत्रावरूणकेऽयं वामान्विने द्वो विकल्पितौ ॥ १ ॥
मुक्ते मन्धिनि चैकैकः प्रागिवाऽऽग्रयणे द्वयम् ।
एकैक उक्थ्यध्रुवयोश्वतुर्देश तु मन्नकाः ॥ २ ॥
ऋतुग्रहेषूपयामः सर्वेष्वादौ प्रयुज्यते ।
ऐन्द्रायो वैश्वदेवश्च त्रयो मारुत्वतग्रहाः ॥ ३ ॥
वैकल्पिकौ द्वौ माहेन्द्रे कदाऽऽदित्यग्रहस्तथा ।
कदा दिधग्रहस्तत्र यज्ञः सोमं पुनः क्षिपेत् ॥ ४ ॥

विव प्राच्णाऽऽलोडयेद्या काम्यो दध्नः मतिश्रयः ।
त्रयो विकल्प्याः सावित्रे वैश्वदेवे परो ह्यसौ ॥ ५ ॥
पात्नीवतप्रहस्यास्य होमोऽग्रा इतिमन्नतः ।
हारियोजननाम्नस्तु हरीः स्थेति हुतिभेवेत् ॥ ६ ॥
अग्नेऽतिप्राह्य आग्नेय जित्तप्रन्याह्य ऐन्द्रकः ।
पड्विकल्प्याः षोडिशिनि ग्रहकाण्डं समाप्यते ॥ ७ ॥ " इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठक एकोनित्रशमारम्य षट्त्रिश-पर्यन्ता अष्टानुवाकाः ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ ३६ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्धप्रपाठके त्रिचत्वारिशोऽनुवाकः । )

उदु त्यं जातवेदसं देवं वंहन्ति केतवंः ।
दशे विश्वाय सूर्यम् । चित्रं देवानामुदंगादनीकं चक्षंमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आऽमा
द्यावाप्टिथिवी अन्तिरिक्षः सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषेश्व । अग्ने नयं सुपथां राये अस्मान्विश्वानि
देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यंस्मज्जुंहुराणमेनो भूथिष्ठां ते नमंजिकं विधेम । दिवं गच्छ
सुवंः पत रूपेणं (१) वो रूपमभ्योमि वयंसा
वयंः । तुथो वो विश्ववेदा वि अंजतु विधेष्ठे
अधि नाके । एतत्ते अग्ने राध ऐति सोमंच्युतं
तन्मित्रस्यं पथा नयर्तस्यं पथा प्रेतं चन्द्रदं-

क्षिणा यज्ञस्य प्या सुंविता नयंन्तीक्रीह्मणम्ख राध्यासमृषिमार्षेयं पितृमन्तं पैतृमत्यः सुधा-त्रंदक्षिणं वि सुवः पश्य व्यन्तिरिक्षं यतस्व सद्स्येरस्मद्दांत्रा देवत्रा गंच्छत् मधुंमतीः प्रदातारमा विश्वतानेवहायास्मान्देवयानेन प्रथेतं सुकृतां छोके सींदत् तन्नः सःस्कृ-तम् (२)॥

( रूपेण सदस्येरष्टादंश च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थ-प्रपाठके त्रिचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४३ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके त्रिचत्वारिशोऽनुवाकः । )

उदिति । उ । यम् । जातवेदममिति जात—वेदूसम् । देवम् । वहन्ति । केतवंः । दृशे । विश्वाय ।
सूर्यम् । चित्रम् । देवानांम् । उदिति ।
अगात । अनीकम् । चक्षंः । मित्रस्यं । वर्रणस्य ।
अग्नेः । एति । अप्नाः । द्यावांप्रथिवी इति द्यावां—
पृथिवी । अन्तरिक्षम् । सूर्यः । आत्मा । जगेतः ।
तस्थुषंः । च । अग्ने। नयं। सुप्येति सु—पथां। राये।
अस्मान् । विश्वानि । देव । वयुनानि । विद्वान् ।

युयोधि । अस्मत् । जुहुराणम् । एनः । भूयिष्ठाम् । ते । नमंउक्तिमिति नमंः—उक्तिम् । विधेम । दिवंम् । गुच्छ । सुवंः । पत । रूपेणं । (१) वः । रूपम् । अभि । एति । एमि । वयंसा । वयंः। तुथः । वः । विश्ववेदा इति विश्व-वेदाः । वीति । अजतु । वर्षिष्ठे । अधीति । नाके । एतत् । ते । अमे । रार्थः । एति । एति । सोमंच्युतमिति सोमं—च्युतम् । तद । मित्रस्यं । पथा । नुयु । ऋतस्यं। पथा । प्रेतिं । इत् । चुन्द्रदेक्षिणा इति चन्द्र-दक्षिणाः । यज्ञस्यं । पथा । सुविता । नयं-न्तीः । ब्राह्मणम् । अद्य । राध्यासम् । ऋषिम् । ञार्षेयम् । पितृमन्तमितिं पितृ—मन्तम् । पेतृमुस-मिति पैतृ—मत्यम् । सुधाद्वंदक्षिणमितिं सुधातुं— दुक्षिणम् । वीति । सुवंः । पश्यं । वीति । अन्तिरे-क्षम् । यतंस्व । सदस्यैः । अस्मद्दात्रा इत्यस्मद-दात्राः । देवत्रेति देव-त्रा । गच्छत । मधुमतीरिति मधु-मतीः । प्रदातारमिति प्र-दातारम् । एति । विशत । अनंवहायेत्यनंव-हाय । अस्मान् । देवया-नेनेति देव-यानेन । पथा । इत् । सुकृतामिति

(दक्षिणावर्णनम्)

सु—कृताम् । छोके । सीदत । तद् । नः । सश्स्क्र-तम् (२)॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे मथमाष्टके चतुर्धम-पाठके त्रिचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४३ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके सप्तत्रिंशोऽनुवाकः । )

पर्ट्रिकोऽनुवाके ग्रहाः समापिताः । सप्त्रिक्वे दक्षिणा वर्ण्यते । कल्पः — "प्रचरण्या दाक्षिणानि जुहोति हिरण्यं प्रवध्य घृतेऽत्रधायोदु त्यं चित्रमिति द्वाभ्यां गाईपत्ये जुहोति " इति ।

तत्र प्रथमा--

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्॥ , <sup>इति ॥</sup>

केतवो रञ्मयस्त्यं जातवेदसं तमग्निसहज्ञं सूर्यं देवमुद्रहन्ति ऊर्ध्वदे**ज्ञ एव** प्रापयन्ति । किमर्थम् । विश्वाय कृत्स्त्रस्य जगतः सूर्ये दशे द्रष्टुम् ॥

अथ द्विनीया-

चित्रं देवानामुद्गाद्नीकं चक्षुमित्रस्य वरु-णस्याग्नेः । जाऽपा द्यावाप्टथिवी अन्तरि-क्षः सूर्य जात्मा जगतस्तस्थुपश्च॥, इति ॥

चित्रं रक्तश्वेतादिविविधवर्णं देवानां रञ्गीनामनीकं सैन्यसदृशं मण्डलमुः दगादुद्यं गच्छिति । कीदृशम् । मित्रादिदेवोपलक्षितस्य कृतस्त्रस्य प्राणिजात-स्येन्द्रियाधिष्ठातृत्वाचकुस्थानीयं तन्मण्डलस्थः सूर्यो जगतो जङ्गपस्य तस्थुषः स्थावरस्य चाऽऽत्मा सङ्घोकत्रयमामाः पृरितवान् ॥

कल्पः--" अमे नयेत्याभीभ्रमेत्य जुहोति " इति ।

पाठस्त-

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव

# वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराण-मेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥, इति ॥

हेऽमे राये पारलौकिकधनपाप्त्यर्थमस्माञ्ज्ञोभनेन मार्गेण नय । हे देव त्वं विश्वानि वयुनानि सर्वान्मार्गान्विद्वाञ्जानासि । जुहुराणं कुटिलमेनः पापमस्म-धुयोधि वियोजय । तुभ्यं भूयिष्ठां नमस्कारोक्तिं विधेम कुर्याम ॥

दाक्षिणहोमं विधत्ते-

" सुवर्गाय वा एतानि स्रोकाय ह्यन्ते यहाक्षिणानि" [सं० का० ६ प्र० ६ अ० १] इति ।

दक्षिणां दित्सुना होतव्यानि दााक्षणानि ॥

होमाधिकरणं विधत्ते-

" द्वाभ्यां गाईपत्ये जुहोति द्विपाद्यजमानः मितिष्ठित्या आप्रीधे जुहोत्यन्त-रिक्ष एवाऽऽक्रमते " [ सं० का० ६ प०६ अ० १ ] हति ।

द्वाभ्यां वक्ष्यमाणाभ्याम् ॥

आग्नीध्रहोमादूर्ध्वं सदः प्रवेशं विधत्ते —

' सदोऽभ्यैति सुवर्गमेवैनं लोकं गमयति ''[सं० का० ६ प० ६ अ० १] इति ॥

मञ्चान्विनियुक्के ---

" सौरीभ्यामुग्भ्यां गाईपत्ये जुहोत्यमुमेवैनं लोक समारोहयति नयवत्य-चीऽऽप्रीधे जुहोति सुवर्गस्य लोकस्याभिनीत्ये '' [सं० का० ६ प० ६ अ० १ ] इति ।

उदु त्यं चित्रमित्येते सीयौं । अग्ने नय सुपथेति नयवती ॥

## दिवं गच्छ सुवः पत—

करुपः—'' दिवं गच्छ सुवः पतेति हिरण्यं हुत्वोद्युद्धाति " इति । हे हिरण्य त्वमाकाशं पति गच्छ, ततः स्वर्गे प्रामुहि ॥ अनेन यजपानस्य स्वर्गपाप्तिरित्याह—

"दिवं गच्छ सुवः पतेति हिरण्य हुत्वोद्गृह्णाति सुवर्गमेवैनं लोकं गम-यति "[सं० का० ६ प० ६ अ० १] इति ।

यिदरण्यं प्रबध्य घृतेऽविहतं तिद्धरण्यं घृतहोमादूर्ध्वं हस्तेनोद्धरेत् ॥ कल्पः—'' रूपेण वो रूपमभ्यैमीति दक्षिणा अभ्यैति " इति । प्रपा ० ४ अनु ० ४ २(३७)]कुष्णयजुर्वेदीयतैनिरीयसंहिता । ( दक्षिणावर्णनम् )

पाठस्तु--

# रूपेण वो रूपमभ्यमि वयसा वयः॥, इति।

हे दक्षिणा अनेनोक्टृतहिरण्यक्षेणं वेदेर्दक्षिणभागेऽवस्थितानां युष्माकं रूपमाभिमुख्येन प्रामोमि । कीद्दशेन हिरण्यक्षेण । वयसा कमनीयेन । कीद्दन्धः युष्मदूषम् । वयः कमनीयम् ॥

क्रपेणेत्ययं शब्दो हिरण्यपर इत्येतद्दर्शयति —

" रूपेण वो रूपमभ्येमीत्याह रूपेण ह्यासा ए रूपमभ्येति यद्धिरण्येन " [सं० का० ६ प० ६ अ० १ ] इति।

हिरण्येन यदूपमभ्याति तद्वपेण वो रूपमिति मन्नेणोच्यत इत्यर्थः ॥

करपः—'' तुथो वो विश्ववेदा वि भजत्विति ता यजमानश्चतुर्धा कृष्णा-जिने व्युव्धृत्य चतुर्थमध्वर्यभ्यो विभजति यावदध्वर्यवे ददाति तस्यार्थ प्रतिप-स्थात्रे तृतीयं नेष्ट्रे चतुर्थमुक्तेत्रे, एतेनेतरेपां दानमुक्तम् '' इति ।

पाठस्तु-

तुथो वो विश्ववेदा वि अजतु वर्षिष्ठे अधि नाके॥, रति।

हे दक्षिणा द्रद्धतमे स्वर्गेऽधिक्द्रदस्तुथनामको देवः सर्वज्ञो युष्मान्ययोचितं विभजतु ॥

एतमवार्थ स्पष्टयति —

" तुथो वो विश्ववेदा वि भजित्वत्याह तुथो ह स्म वै विश्ववेदा देवानां दिक्षणा वि भजित तेनैवेना वि भजित ?' [सं०का०६प०६ अ०१] इति॥ कल्यः—''एतत्ते अग्ने राध इति दक्षिणानिनयने" इति। मन्न इति शेषः। पाटस्तु—

एतत्ते अग्ने राध ऐति सोमच्युतं तन्मि-त्रस्य पथा नयर्तस्य पथा प्रेत चन्द्रद्-क्षिणा यज्ञस्य पथा सुविता नयन्तीः, इति ॥

हेऽम्ने दक्षिणाद्रव्याणि ते राधस्तव समृद्धिकारणं सोमच्युतं सोमयागे प्राप्त-मेतहक्षिणाद्रव्यमेत्यागच्छाति । तद्रव्यं मित्रस्य पथा शान्तस्य तव मार्गेण नय । हे चन्द्रदक्षिणाः सुवर्णादिद्रव्यद्भपा ऋतस्य सत्यस्य पथा मार्गेण मेत प्रकर्षेण गच्छत सत्यफलकेन देवेन यथायथं विभक्ता गच्छतेत्यर्थः । किह्रय-अन्द्रदक्षिणाः । सुविता शोभनगमनयुक्तेन यद्गस्य पथा यद्गपुरुषस्य मार्गेण सदोगाईपत्ययोर्मध्यवर्तिना नयन्तीर्दक्षिणदेशादुत्तरदेशे नीयमानाः । अत्र सूत्रम्—" हिरण्यपाणिरग्रेण गाईपत्यं नयति जयनेन सदोऽन्तराऽऽप्रीधं च सद्श्र ता उदीचीः " इति ॥

दक्षिणाद्रव्यस्य सोमच्युतत्वं प्रशस्तमित्याह-

" एतत्ते अन्ने राघ ऐति सोमच्युनिमत्याह सोमच्युत हस्य राघ ऐति " [ सं का ६ प्र०६ अ०१ ] इति ॥

मित्रशब्दमयोजनमाह—

''तिन्मित्रस्य पथा नयेत्याह शान्त्ये ''[सं०का०६प०६अ०१] इति । तुथो रुद्रोऽग्निरिति श्रुतत्वाद्वद्रस्य पथा चेदशान्तिः स्यादतो मित्रस्ये-त्युच्यते ॥

ऋतसब्दो नात्र यज्ञवाची किंतु सत्यवाचीत्याह—

"ऋतस्य पथा मेत चन्द्रदक्षिणा इत्याह सत्यं वा ऋतः सत्यं नवेना ऋतेन त्रि भजति "[सं० का० ६ प्र० ६ अ० १] इति ।

मुख्यस्याधिनस्तृतीयिनः पादिनश्चर्तिवजां यथोचितं विभजतीत्यर्थः ॥ दक्षिणानां सदोगाईपत्ययोर्मध्यवर्तिना यज्ञमार्गेण गमनं प्रसिद्धिमित्याह— " यज्ञस्य पथा सुविता नयन्तीरित्याह यज्ञस्य होताः पथा यन्ति यदः

क्षिणाः "[सं० का० ६ प० ६ अ० १] इति ॥

कल्पः—" ब्राह्मणमद्य राध्यासमित्यात्रेयाय प्रथमाय हिरण्यं ददाति
दितीयाय तृतीयाय वा तदभावे य आर्थेयः संनिहितस्तस्मं दद्यात् " इति ।

त्रिविधा आत्रेयाः पवरे पैठिता अतः प्रथमायेत्यादिविशेषणम् ।

पाटस्तु—

ब्राह्मणमद्य राध्यासमृषिमार्षेयं पितृ-मन्तं पेतृमस्यः सुधातुदक्षिणम् , इति ॥

अद्यास्मिन्यज्ञदिने ब्राह्मणमित्रगोत्रोत्पत्रं राध्यासं हिरण्येन साधयानि तोषयाणीत्यर्थः । कीदृशम् । ऋषिं वेदार्थज्ञम् । आर्षेयं वेदार्थविदः पुत्रम् । पितृमन्तं पित्रा सम्यगनुशिष्टम् । पैतृमत्यं पितृमत्याः सम्यगनुशिष्टायाः पतित्र-

९ ख. °ति । सत्येनैव विभजतीति कृत्वा मुं । २ ख. प्रथिता ।

प्रपा ० ४ अनु ० ४ २(२७)] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( दक्षिणावर्णनम् )

तायाः पुत्रम् । श्रोभनो धातुः सर्वधातुभ्य उत्तमं हिरण्यं दक्षिणा यस्यासौ सुधानुदक्षिणस्तादशम् ॥

ब्राह्मणादिशब्देर्वेदशास्त्रपारं गतो विवाक्षत इति दर्शयति-

" ब्राह्मणमय राध्यासमृषिमार्षेयमित्याहैष वै ब्राह्मण ऋषिरार्षेयो यः मुश्रुवान्तस्मादेवमाह '' [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० १ ] इति ॥ कल्पः—'' सद एत्य वि सुवः पश्येत्यनुवीक्षते '' इति । एतदेवाभिष्रेत्य सदोऽभ्यैतीति पूर्व विहितम् । पाठस्तु—

वि सुवः पश्य व्यन्तिरिक्षं यतस्व सदस्यैः, इति ।

हे यजमान स्वर्ग विषयमन्तरिक्षं च विषयम । सदस्यवस्थितैर्विषेः सह यनस्वानुतिष्ठ ॥

सुवः पश्येत्यस्याभिप्रायं दर्शयति —

" ति सुवः पत्रय व्यन्तिभिक्षियित्याह सुवर्गभेवैनं लोकं गमयिति " [सं० का॰ ६ प्र० ६ अ० १ ] इति ॥

सदस्यरित्यनया सहार्थे तृतीयया भित्रताऽभिहितेत्याह-

" यतस्व सदस्यैरित्याह मित्रत्वाय " [ सं०का०६प०६अ०१ ] इति ॥ कल्पः—" अस्मद्दात्रा देवत्रा गच्छतेति नीता अनुमन्त्र्य " इति । पाटस्तु—

अस्मद्दात्रा देवत्रा गच्छत मधुमतीः प्रदाता-रमा विशतानवहायास्मान्देवयानेन पथेत सुकृतां लोके सीदत तन्नः सश्स्कृतम् ॥, इति ।

हे दक्षिणा अस्माभिर्दत्ताः सत्यो देवेषु ऋत्विश्च गच्छत । हे गावो मधुर-क्षीरापेताः सत्यः परलोके पदातारं यजमानं रूपान्तरेणाऽऽविश्वत । अस्मान-नवहायापरित्यज्य देवयानेन पथेत सुकृतां मार्गेण गच्छत । गत्वा च पुण्य-कृतां स्थाने सीदत । तत्स्थानं नोऽस्मदर्थं संस्कृतं सम्यगुपभोगयोग्यतया निष्पादितम् ॥

मदातारमाविशतेत्यस्यार्थमाइ—

'' अस्पद्दात्रा देवत्रा गच्छत मधुमतीः पदातारमा विश्वतेत्याह नयमिह

भदातारः स्मोऽस्मानमुत्र मधुमतीरा विश्वतेति वावैतदाइ " [सं० का० ६ प्र०६ अ०१] इति ॥

प्रथमतो दातव्यं विधत्ते-

हिरण्यं ददाति ज्योतिर्वे हिरण्यं ज्योतिरेव पुरस्ताद्धत्ते सुवर्गस्य छोकस्यानुख्यात्ये " [ सं० का० ६ प० ६ अ० १ ] इति ॥

तस्य प्रतिप्रहीतृसंबन्धं विधत्ते-

" अग्नीधे ददात्यग्निमुखानेवर्तून्त्रीणाति " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० १ ] इति ।

अग्निमुखानिमसिहतानाधानकौलवसन्ताचृतून् । अत्र सूत्रम्—" हिरण्यं पूर्णपात्रमुपबर्हणं सार्वसूत्रमित्यग्रीधे ददाति " इति ॥

ऋत्विगन्तरे दानं विधत्ते-

" ब्रह्मणे ददाति प्रसूत्ये होत्रे ददात्यात्मा वा एष यज्ञस्य यद्धोताऽऽ-त्मानमेव यज्ञस्य दक्षिणाभिः समर्धयति " [सं० का०६ प्र०६ अ०१] इति । प्रसूत्या अनुज्ञानाय । होतुर्वेहुमञ्जपाठेन यज्ञात्मत्वम् । एवमृत्विगन्तरे दानमुन्नेयम् ॥

#### अत्र विनियोगसंग्रहः—

" उदुत्रिभिद्क्षिणानां होमो दिवमतो घृतात् । हिरण्यमुद्गृह्य रूपे दक्षिणा अभिगच्छति ॥ १ ॥ तुथो वो विश्ववेदेति भिन्द्याचर्मणि दक्षिणाः । एतत्ता निनयेद्वाह्म हेमाऽऽत्रेयाय यच्छति ॥ २ ॥ वि सुवः सद आलोक्य ह्यसमहात्राऽनुमन्नणम् । सप्तत्रिकोऽनुवाकेऽस्मिन्दश मन्ना उदीरिताः ॥ ३ ॥ " इति ॥ अथ मीमांसा ।

## दश्रमाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम् —

" ऋत्विग्दानमदृष्टार्थमानत्ये वाऽग्रिमः श्रुतेः । वैरूप्याश्रियमान्मैवं दृष्टत्वादानैतेः श्रुतिः ॥ भृतौ च नियमादेतदृदृष्टं स्याद्विरूपता । वचनात्तेन सत्रेषु स्वामित्वान्न भृतिः कवित् '' ॥ इति ॥ ऋत्विगभ्यो दक्षिणां ददातीति मक्कतो श्रूयते । तत्किमदृष्टार्थमानत्यर्थे वेति संश्वयः । मृत्या परिक्रीय वशीकार आनितः । अद्दृष्ट्यं तत्स्यात् । अक्षिरिण्यादीनामदृष्ट्यं त्यागे दानशब्दस्य मिसद्धत्वात् । यंग्रेतद्दानं भृतिः स्यात्तदानीमल्पाधिककर्मानुकृष्येण द्रव्यं देयम् । वैरूष्यं त्वत्र दृश्यते—स्वल्पकर्मणि
त्रेषातवीये सद्दसं देयम् । अधिके कर्मण्यृतपेये स्वल्पं सोमचमसमात्रं दीयते ।
तथा द्वादशशतादिपरिमाणनियमो मञ्चनियमश्च भृतौ नोपपद्यते । कर्मकरानुमत्या न्यूनाधिकभावसंभवात्तक्षरजकादिभृतौ मञ्चादर्शनाच । तस्माददृष्टार्थमित्यप्रिमः पक्षः प्रामोति । मैवम् । आनतेर्दृष्ट्ययोजनत्वात् । दानश्चतिस्तु दृष्टार्थभृतावष्यस्ति । भृतिर्देयेति प्रयोगात् । परिमाणमञ्चनियमाददृष्टमस्तु । दृष्टस्याभावात् । वैरूष्यं तु वचनवलादभ्युपगम्यते । दक्षिणाया भृतिरूपत्वं प्रत्यक्षवेदवाक्याद्प्यवगम्यते—" दीक्षितमदीक्षिता दक्षिणापरिक्रीता ऋत्विजो याजयेयुः " इति । तस्मादत्विग्दानमानत्यर्थम् । एवं च सति सत्र ऋत्विजां
यजमानत्वाद्रितिरूपा दक्षिणा न कापि देयेत्येतदिचारफलं दृष्टव्यम् ॥

तत्रैव तृतीयपादे चिन्तितम्-

"दक्षिणा द्वाद्यश्चतं तस्येत्येतद्भवादिषु ।
सर्वेषु केषुचिद्वाऽऽये प्रत्येकं मिलितेषु वा ॥
संख्यागुणस्य प्रत्येकं गवाद्यन्वयतोऽग्निमः ।
वाक्यभेदात्र तिंक तु मिलितेषु समुच्चयात् ॥
\*प्रस्थायौचित्यतो धान्ये सर्वेषां न समुच्चयः ।
असर्वेष्विति पक्षेऽपि पश्चवो वैकमेव वा ॥
संख्यौचित्येन पश्चवो नैतत्तस्येत्यनन्वयात् ।
एकत्वेऽप्यत्र यित्किचिन्माषा वा गाव एव वा ॥
यित्किचित्रियमाभावान्माषाः संनिद्दितत्वतः ।
माषा निराक्चता गावः प्राथम्याचोपकारतः ॥
तस्येति वाक्याद्वोद्दव्यं न युक्तः प्रक्चतः कतुः ।
संख्यान्तरं चेद्विकृतौ स्याद्ववां वाध्यतामियम् ॥ "इति ॥

ज्योतिष्टोमे देयद्रव्याण्यनुक्रम्य संख्याविशिष्टा दक्षिणा विधीयते— '' गौश्राश्वश्वात्र्यत्रश्च गर्दभश्चाजाश्चावयश्च ब्रीहयश्च यवाश्च तिलाश्च माषाश्च तस्य द्वादश्चर्यातं दक्षिणा'' इति । द्वादशाथिकं शतं द्वादशश्चतम् । तत्र संशयः—

<sup>\*</sup> जैमिनीयन्यायमालाविस्तरे तु संख्यानौचित्यत इति पाठः।

१ क. ग. घ. ड. चेरप्रकृतं स्या<sup>°</sup>। २ ख. °तराश्च गर्दभाश्चा<sup>°</sup>।

येयं संख्या सा किं गवादिसर्वद्रव्यविषया किं वा कतिपयविषया । सर्वप-क्षेऽपि प्रतिद्रव्यिषयं संख्या, उत मिलितानाम् । तत्र गवादिद्रव्याणि प्रधा-नानि, संख्या तु तद्गतो गुणः । प्रतिप्रधानं गुणाष्ट्रतिन्यीय्या । तस्पाद्गवादि-द्रव्येषु सर्वेषु प्रत्येकिमियं संख्येति प्रथमपक्षगते प्रथमे संख्याविकल्पे प्राप्ते वृद्यः—नैतयुक्तं वाक्यभेदपसङ्गात् । अतो मिलितानामियं संख्येति द्वितीयः संख्याविकल्पोऽभ्युपगन्तव्यः । तथा सति समुचयवाचिनश्रवब्दा अनुगृह्यन्ते । एतद्प्ययुक्तमनौचित्यात् । न ब्रीहियवादिधान्येषु द्वादशाधिकशतान्तर्गता द्वित्रादिसंख्योचिता । परिक्रीतस्यत्विता द्वित्रैवीहिबीजैः प्रयोजनाभावात्प-स्थाधिक खार्यादिसंख्या तत्रोचिता । न चेयमत्र श्रुता । तस्मान्मिलितानां सर्वेषां समुचय इत्ययं पक्षो न युक्तः । कतिपयद्रव्यविषया संख्येत्यस्मित्रापि पक्षे किं गवाद्याः पड्विधाः पश्चः किं वा दशसु गवादिद्रव्येष्वेकं द्रव्यम्। तत्र पशुषु श्रृयमाणायाः संख्याया उचितत्वात्पशव इति प्राप्ते ब्रमः - नैत-युक्तम् । तस्य द्वादशशतं दक्षिणेत्यत्र तस्येत्यनेनैकवचनान्तेन षण्णां गवादि-पभूनामन्वेतुमयोग्यत्वात् । एकत्वपक्षेऽपि यत्किचिदेकं कि वा मापद्रव्यमुत गोद्रव्यम् । तत्र नियामकाभावाद्यत्किचिदिति पाप्तम् । तत्र । संनिधिनियाम-कत्वात् । माषाश्च तस्य द्वादशशतं दक्षिणेति मापाः संनिहिताः । तर्ह्यस्तु माष-द्रव्यिभिति चेत् । न । प्रस्थादिपरिमाणसंख्योचित्येन निराकृतत्वात् । तस्मा-द्वोद्रव्यपिति पक्षः परिशिष्यते । प्रथमश्रुतत्वोपकारौ तत्र नियामकौ । अस्ति हि महानुपकारः । ऋत्विजः प्रतिग्रहीतुर्गव्यैराज्यक्षीरादिभिरग्निहोत्रदर्शपूर्णः मासादिसिद्धेः । नतु तस्य प्रकृतस्य क्रतोद्दीदशक्षतं दक्षिणत्यन्वयाद्रोद्रव्ये न प्रतीयत इति चेत् । न । यद्वोद्रच्यं तस्य द्वादशशतमिति वाक्येन तत्प्रतीतेः । वाक्यं हि मकरणाद्धलीयः । तस्माद्भवां द्वादशशतमिति सिद्धान्तः । विकृतिषु यत्र गोदक्षिणायाः संख्यान्तरं श्रुतं तत्रास्याः संख्याया बाधो विचारफलम् ॥

तत्रैवान्यिचान्ततम्-

"गोदाने विहिते स्वेच्छा नियतिर्वाऽन्तिमेऽपि किम् । अविभागो विभागो वा नियमानुक्तितोऽग्रिमः ॥ अविभागो बहुत्वोक्तेर्बहुत्वं न विवक्षितम् । विभागः स्यात्परस्वत्वसिद्धेर्तिङ्गं च दृश्यते " इति ॥

पूर्वोक्त एव गवां दाने संश्वयः । ऋत्विग्भ्यो देयानामुक्तसंख्यानां गवां

( समिष्टयजुर्होमः )

विभागाविभागयोर्धजमानेच्छैत प्रयोजिका, उतास्त्यन्यतरिनयितः । यदाऽपि
नियतिस्तदाऽप्यविभागो विभागो वा । तत्र नियामकस्यानुक्तत्वादिच्छेति
तावत्प्राप्तम् । ऋत्विगभ्यो दक्षिणां ददातीति बहुवचनश्रवणेन समूहस्य प्रति→
ग्रहीतृत्वाद्विभाग इति पक्षान्तरम् । ग्रहैकत्वबदुद्देश्यगतत्वाद्बहुवचनं न विवक्षितिमत्येकैकः प्रतिग्रहीता । तथा सति विभागोऽवश्यं भर्वति । समूहाय दत्ते
सत्येकैकस्य स्वामित्वाभावात्परस्वत्वापादनलक्षणो दानशब्दार्थों न सिध्यति ।
किं च—'' तुथो वो विश्ववदा वि भजतु '' इति मन्ने विभागिलिङ्गं दृश्यते ।
तस्माद्विभागनियमो राद्धान्तः ॥

## तत्रैवान्यचिन्तितम्-

" स विभागः समो नो ना विशेषाश्रवणात्समः । वैषम्यं स्याद्यथार्यासमेवं तत्स्यात्समारूयया " इति ॥

पूर्वोक्तः स विभागः समः स्यात् । वंपम्यहेतोर्विशेपस्याश्रवणात् । साम्य-हेतुस्तु लोकिको न्यायः । लोके हि पुत्राणां पितृभने समिविभागो दृष्टः । तस्मान्सम इत्येकः पक्षः । कर्षकरेषु प्रयासानुक्ष्पे(प्ये)ण भृतितारतम्यं दृष्टं तद्भवत्रापीति द्वितीयः पक्षः । द्वादशाहे दीक्षायामेवं समाख्यायते—'' अर्धिनो दीक्षयन्ति पादिनो दीक्षयन्ति''इति । अर्थे येषामृत्विजां तेऽधिनः। एवं पादिनो योजनीयाः । तद्विशेषो याज्ञिकमुखादवगन्तव्यः । ततः श्रौतसमाख्यानुक्ष्पे-(प्ये)ण केषांचिदर्थं केपांचित्पाद इत्यादिविषमो विभाग इति राद्धान्तः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतेत्तिरीयसंहितामाण्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके सप्तात्रिशोऽनुवाकः ॥ ३७ ॥

( अथ प्रथमाएके चतुर्थप्रपाठके चतुथत्वारिशोऽनुवाकः । )

धाता रातिः संवितेदं ज्ञंषन्तां प्रजापंतिर्नि-धिपतिनीं अग्निः । त्वष्टा विष्णुः प्रजयां सः-रराणो यर्जमानाय द्रविणं दधात । सिमेन्द्र णो मनंसा नेषि गोभिः सः सुरिभिर्मधवन्तसः

स्वस्त्या। सं ब्रह्मणा देवकृतं यहस्ति सं देवानाः सुमत्या यज्ञियांनाम् । सं वर्चसा पर्यसा सं तनू भिरगेन्महि मनंसा सः शिवेनं । त्वष्टां नो अत्र वरिंवः कृणोतु ( १ ) अर्नु मार्ष्ट तनुवी यहिलिष्टम् । यदच त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन्नग्ने होतांरमदंणीमहीह । ऋधंगयाड्घं-गुताशंमिष्ठाः प्रजानन्यज्ञमुपं याहि विद्वान् । स्वगा वे। देवाः सदंनमकर्म य आंजग्म सर्व-नेदं जुंषाणाः । जिक्षवाःसंः पपिवाःसंश्च विश्वेऽस्मे धंत्त वसवी वसूंनि । यानाऽवंह उशतो देव देवान्तान् (२) प्रेरंय स्वे अंग्रे सधस्थे । वहंमाना अरंमाणा हवीःषि वसुं घर्म दिवमा तिष्ठतानुं। यज्ञं यज्ञं गंच्छ यज्ञपंतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहैष तें यज्ञो यंज्ञपते सुहस्र्रं कवाकः सुवीरः स्वाहा देवा गातुविदो गातुं विस्वा गातुभित मनंसस्पत इमं ने देव देवेषु यज्ञः स्वाह्यं वाचि स्वाहा वाते धाः (३)॥

( कुणोतु तानष्टाचेत्वारिश्शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थमपावके चतुश्चत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४४ ॥

# प्रपा ० ४ अनु ० ४ ४ (३८)]कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता । ( समिष्टयजुर्होमः ) ( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके चतुश्चत्वारिशोऽनुवाकः । )

धाता । रातिः । सविता । इदम् । जुषन्ताम् । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पितः । निधिपतिरितिं निधि-पतिः। नः। अग्निः। त्वष्टां। विष्णुः। प्रजयेति प्र-जयां । सःरराण इति सं-रराणः । यर्जमानाय । द्रविंणम् । द्यातु । समिति । इन्द्र । नः । मनंसा । नेषि । गोभिः । समिति । सूरिभिरिति सूरि-भिः। मघवित्रति मघ-वन् । समिति । स्वस्या । समिति । ब्रह्मणा । देवकृतिमिति देव - कृतम् । यत् । अस्ति । समिति । देवानाम् । सुमत्येति सु-मत्या । यज्ञि-योनाम् । समितिं । वर्चेसा । पर्यसा । समितिं । तनू-भिः। अर्गन्महि । मनंसा । समिति । शिवेनं । स्वष्टां। नः । अत्रं । वरिंवः । कृणोतु । (१) अन्विति । मार्ष्टु । तनुवैः । यत् । विलिष्टमिति वि-लिष्टम् । यत् । अद्य । त्वा । प्रयतीतिं प्र-यति । यज्ञे । अस्मिन् । अग्नं । होतांरम् । अष्टंणीमहि । इह । ऋधंक्। अयाट्। ऋधंक्। उत्। अशंमिष्ठाः। प्रजानिवर्ति प्र—जानन् । यज्ञम् । उपेति । याहि । विद्वान् । स्वगेति स्व-गा । वः । देवाः । सद्नम् । अकर्म । ये । आजरमेयां - जरम । सर्वना । इद्म् । जुषाणाः । जक्षिवारसंः । पिवारसंः । च । विश्वं । अस्मे इति । धत्त । वसवः । वसूंनि । यान् । एति । अवंहः । उज्ञतः । देव । देवान् । तान् । ( २ ) प्रेतिं । **ईरय । स्वे । अग्ने । सधस्थ इतिं सध—स्थे ।** वहंमानाः । अरंमाणाः । हवी १ षिं । वसुंम् । घर्मम् । दिवंम् । एति । तिष्ठत । अनुं । यज्ञं । यज्ञम् । गच्छ । यज्ञपंतिमितिं यज्ञ-पतिम् । गच्छ । स्वाम् । योनिम् । गच्छ । स्वाहां । एषः । ते । यज्ञः । यज्ञपत इतिं यज्ञ - पते । सहस्रुक्तवाक इतिं सहस्रं क-वाकः । सुवीर इति सु-वीरंः । स्वाहां । देवाः । गातुविद इतिं गातु—विदः । गातुम् । विस्वा। गातुम्। इत। मनंसः। पते। इमम्। नः । देव । देवेषुं । यज्ञम् । स्वाहां । वाचि । स्वाहां । वातें। धाः। (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थपपाठके चतुरचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४४॥ (३८)

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठकेऽष्टात्रिंशोऽनुवाकः )

सप्तित्रिशेऽनुवाके दक्षिणा निरूपिता। अष्टात्रिशे सिपष्टयजुर्होंमी निरूप्यते।

कल्पः — " जुडां नवगृहीतं गृहीत्वा धाता रातिरित्यन्तर्वेद्यूर्ध्वस्तिष्ठन्सं-ततं समशो नव समिष्ट्यजूषि जुडोति " इति ।

तत्र पहुचस्त्रीणि यज्ञ्षि जुहोति ॥ षदस् प्रथमा तावदेवं पठिता—

> धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधि-पतिर्नो अग्निः । त्वष्टा विष्णुः प्रजया सःर-राणो यजमानाय द्रविणं द्धातु॥, इति॥

धाता सिवता प्रजापितरिप्तस्त्वष्टा विष्णुश्चेत्येते पड्देवा नोऽस्माकिपदं हिवर्जुपन्ताम् । कीदशो धाता । रातिदीनशीलः । कीदशः प्रजापितः । निधि-पितः, महाश्चक्रव्यवीदिनामकानां नवानां निधीनां पालियता । सोऽयं देव-गणो यजमानसंविधन्या प्रजया संरराणः सम्यग्रममाणस्त्रैथा यजमानार्थे द्रविणं दधातु पोपयतु ॥

अथ द्वितीया-

सिमन्द्र णो मनसा नेषि गोिभः सः सूरि-भिर्मववन्तमः स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति सं देवानाः सुमत्या यज्ञियानाम्॥,इति ।

हे इन्द्र त्वमनुग्रहयुक्तेन मनमा नोऽस्मान्गोभिः संनेषि संयोजय । स्रिभि-विद्वद्भिहोतृप्रमुखैः संयोजय । हे मध्यनन्स्वस्त्या क्षेमेण संयोजय । ब्रह्मणा वेदे-नार्थज्ञानसिंहतेन देवकृतं देवार्थं कर्म यदस्ति तेन संयोजय । यज्ञसंबान्धिनां देवानां सुमत्याऽनुग्रहबुद्ध्या संयोजय ॥

अथ तृतीया—

सं वर्चसा पयसा सं तनू भिरगन्महि मनसा सः शिवेन । त्वष्टा नो अत्र वरिवः कृणीतु अनु मार्ष्टु तनुवी यहिलिष्टम् ॥, इति ॥

वयं देवतानुग्रहबलाद्वर्चसा बलेन तद्धेतुना च पयसा श्लीरादिना समगन्मिह संगताः स्मः। तनृभिः शरीरैः श्लोभनैः संगताः । शिवेन श्रद्धालुना मनसा iगताः । त्वष्टा देवो नोऽस्माकमत्रास्मिन्कर्मणि वरिवो वरणीयं धनं कृणोतु त्रोतु । किं च तनुवः श्वरीराणि अनुमार्धु शोधयतु । यद्विलिष्टं पापं तद्प्य-मार्धु ॥

अथ चतुर्थी--

यद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मित्रग्ने होता-रमतृणीमहीह । ऋधगयाडृथगुताशिम-ष्ठाः प्रजानन्यज्ञमुप याहि विद्वान्॥, इति ॥

हेऽग्ने यद्यस्मात्कारणादद्यास्मिन्दिन इह देवयजनदेशेऽस्मिन्यक्षे प्रयति प्रव-तमाने सति त्वां होतारं होमनिष्पादकमष्टणीमहि तस्मात्कारणाद्दधक्समृद्धं यथा भवति तथाऽयाडयाक्षीः । उतापि च त्वमृधक्समृद्धं प्रजानस्रामिष्ठा अस्मैद्विष्ठशान्तिमकार्षाः । अतस्त्वं विद्वानस्मद्भक्तिं जानिस्नमं यद्ममुपयाहि प्रामुहि ॥

अथ पश्चमी-

स्वगा वो देवाः सद्नमकर्म य आजग्म सव-नेदं जुषाणाः । जक्षिवाश्सः पपिवाश-सश्च विश्वेऽस्मे धत्त वसवो वसूनि॥, इति।

हे देवा ये यूयं जुवाणाः मीयमाणा इदं सवना इमानि त्रीणि सवनानि आजग्माऽऽगतास्तेषां वः सदनं स्थानं स्वगा स्वाधीनमकमे वयमकार्ष्म । विश्वे ते सर्वे यूयं जिल्लवांसः सवनीयपुरोडाशान्भक्षितवन्तः पिवांसः सोमं पीतवन्तश्च । हे वसवो निवासहेतवो यूयमस्मे अस्मासु वस्नि धनानि धत्त स्थापयत ॥

अथ षष्ट्री-

यानाऽवह उशतो देव देवान्तान्पेरय स्वे अग्ने सघस्थे । वहमाना भरमाणा हवीःषि वसुं घर्म दिवमा तिष्ठतानु॥, इति ॥

हेऽमे देवोशतो हवींषि कामयमानान्यान्देवानावहो वर्णव्यत्ययादाहत्र आहुतवानास, तान्देवान्स्वे स्वकीये सधस्थे सहनिवासस्थाने प्रेरय । हे देवा प्रपा० ४ अनु० ४ ४ (३८)]कृष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (समध्यज्ञहोंमः)

हर्वीषि वहमाना रथादिभिनेयन्तो भरमाणाः पोषयन्तो तसुं जमिनासहेतुं धर्ममादित्यमातिष्ठताऽऽगच्छत । अन्वनन्तरं दिवं स्वर्गमागच्छत ॥

अथ त्रयाणां यजुषां मध्ये प्रथमं यजुः —

यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपति गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा, इति ॥

हे यज्ञ त्वं स्वप्तिष्ठार्थे यज्ञनामकं विष्णुं गच्छ । फलप्रदानार्थे यज्ञ-पति यजमानं गच्छ । स्वनिष्पत्त्यर्थे स्वां योनि स्वकारणभृतां वायोः क्रिया-शक्तिं गच्छ । स्वाहा हुतमस्तु ॥

अथ द्वितीयम्--

एष ते यज्ञी यज्ञपते सहसूक-वाकः सुवीरः स्वाहा, इति॥

हे यद्वपते यद्वस्वामिन्नेषोऽनुष्ठीयमानस्ते यद्वः सृक्तवाकैः स्तोत्रैः सहितः, शोभना वीराः कर्मकुशला ऋत्विजो यस्यासौ सुवीरः । तत इदमाज्यं त्वया स्वोहा हृतमम्तु ॥

अथ तृतीयम्-

देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित मनसस्पत इमं नो देव देवेषु यज्ञश् स्वाहा वाचि स्वाहा वाते थाः॥, इति ॥

हे गातुविदो मार्गज्ञा देवा गातुं विच्वा भवदागमनमार्ग ज्ञात्वा यज्ञे समाप्ते सित गातुमित पुनस्तमेव मार्ग गच्छत । हे मनसस्यते देव परमेश्वर नोऽस्माक-मिमं यज्ञं देवेषु हविर्भुक्षु स्वाहा प्रथमं स्थापय । ततो वाचि मञ्जरूपायां वाग्देवतायां स्थापय । ततो वाते क्रियाप्रवर्तके देवे थाः स्थापय ॥

यथोक्तमन्त्रसाध्यं होमं विधत्ते-

" सिष्टियजू शि जुहोति यज्ञस्य सिष्टिये यद्वै यज्ञस्य कूरं यद्विलिष्टं यद-त्येति यन्नात्येति यदतिकरोति यन्नापि करोति तदेव तैः शीणाति " [सं० का॰ ६ प्र० ६ अ० २ ] इति ।

सम्यायजनं समिष्टं युज्यन्ते प्रयुज्यन्त इति धाता रातिरित्यादयो मजा

यज्ञंष । सिषष्टार्थान यज्ञंष्युवार्याऽऽज्यं जुहुयात् । तच्च यज्ञस्य सम्यगनुछित्यै संपद्यते । क्र्रादिदोषाणां होमेन समाहितत्वात् । क्र्रं पश्चिहिसादि ।
विलिष्टं विहितस्य दक्षिणादिद्रव्यस्यारुपीभावः । अत्ययानत्ययो कालकृतौ ।
तथा हि—पाशुकानां प्रयाजानां चोदकवशेन हिनरासादनादूर्ध्वमनुष्टानं पाप्तं
तच्च तिष्ठन्तं पशुं प्रयजन्तीति वचनेन पश्चिश्चसनात्मागपकृष्टं, तदनाहत्य चोदकवशेनैवानुष्ठानमशास्त्रीयः कालात्ययः । तथा तृतीयसवनोपक्रमे सवनीयपशोरङ्गपचारानन्तरमेवान्याजाश्चोदकवशेन प्राप्तास्ते त्वाग्निमाकतादूर्ध्वमनूयाजेश्वरन्तीति वचनेन तृतीयसवनस्य समाप्तिकाल उत्कृष्टाः, तदनाहत्योपक्रम एव
तदनुष्ठानमशास्त्रीयः काला[न]त्ययः । अपविद्यः प्रयाजान्यजतीति वचनेनावश्चे विहिन्मकश्चतुर्थप्रयाजो निषिद्धः । तिन्नषेप्रमितिकस्य तस्यानुष्टानमितकरणम् । विहितस्य कस्यचिद्दुस्य विस्मृतिरकरणम् । अपिशब्दः कृरादीनां
समुच्चयार्थः । तैच कृरादिकं तैरेव होमैः पीणाति समाद्धाति ॥

आहुतिसंख्यां विधत्ते-

" नव जुहोति नव वै पुरुषे प्राणाः पुरुषेण यज्ञः संमितो यावानेव यज्ञस्तं प्रीणाति "[सं० का०६ प्र०६ अ०२] इति ।

प्राणास्तदाधारच्छिद्राणि ॥

नवसु मन्नेषु ऋग्यजुषोरवान्तरसंख्यां विधत्ते-

" षड्ऋग्मियाणि जुहोति षड्वा ऋतव ऋतृनेव प्रीणाति त्रीणि यज्ञ् १ ष त्रय इमे लोका इमानेव लोकान्धीणाति " [सं०का०६प०६अ०२] इति ॥ यज्ञस्य यजमानप्राप्तिः स्वकारणप्राप्तिश्च मञ्जपाटादेव संपद्यत इत्याह—

" यह यहं गच्छ यहपति गच्छेत्याह यहपतिमेवैनं गमयति स्वां योनि गच्छेत्याह स्वामेवैनं योनि गमयति " [सं०का० ६ प्र०६ अ० २] इति ॥

सुवीरशब्देन वीर्यप्राप्तिः सृच्यत इत्याह-

" एष ते यहा यहपते सहसूक्तवाकः सुवीर इत्याह यजमान एव वीर्ये द्रधाति "[सं० का० ६ प० ६ अ० २] इति ॥

देवा गातुविद इत्येतन्मच्रप्रशंसार्थमाख्यायिकामाइ-

" वासिष्ठो ह सात्यह्वयो देवभागं पप्रच्छ यत्सृज्जयान्बहुयाजिनोऽयी-यजो यक्ने यक्नं पत्यतिष्ठिपा र सक्षपता रविति स होवाच यक्षपताविति सत्याद्वै सृज्जयाः परा बभुवुरिति होवाच यक्ने वाव यक्नः प्रतिष्ठाप्य आसीद्यजमानः प्रपा० ४ अनु० ४ ५ (३९)]क्रुष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहिता । ( अवभ्राभिधानम् )

स्यापराभावायेति देवा गातुविदो गातुं विच्वा गातुपितेत्याह यह एव यहं प्रति ष्ठापयति यज्ञमानस्यापराभावाय " [ सं०का०६प्र०६अ०२ ] इति ।

वसिष्ठगोत्रोत्पन्नः सत्यहवस्य पुत्रो देवभागनामानं मुनि पमच्छ, यदा सञ्जयारूयदेशस्थान्वहुविधसोमयागानुष्ठायिनो याजितवानासे तदा कि यहं स्वाहेत्येवं यह्निलङ्गके देवा गातुविद इत्येतस्मिन्मन्त्रे यहं समिष्ठयजुर्होमं समापितवानिस, उत यह्मपतिं गच्छेत्येवं यह्मपतिलङ्गके यह यहं गच्छेत्ये-तिस्मिन्मन्त्र इति । तत्र द्वितीयपक्षे सति यस्मात्सत्याद्यहात्पराभवंस्तस्मात्मथम-पक्ष एवोपादेय इत्युत्तरम् ।।

अत्र विनियोगसंग्रहः-

" धातानुवाके सर्वस्मिन्मिष्टाख्ययज्ञीषि हि । ऋचः पडाद्याः शेषाणि यज्ञुंष्येतैर्जुहोति हि "इति ॥

इति श्रीमत्मायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठकेऽ-ष्टात्रिंशोऽनुवाकः ॥ ३८ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पञ्च बत्वारिशोऽनुवाकः ।)

उरुः हि राजा वरुणश्वकार सूर्याय पन्थाः मन्वेतवा उं। अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुताः पंवक्ता हृंद्याविधंश्वित । शतं ते राजिभपजंः सहस्रंमुवीं गम्भीरा सुमितिष्टे अस्तु । बाधंस्व हेषो निर्फ्ठांते पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमु-ग्रध्यस्मत् । अभिष्ठितो वरुणस्य पाशोऽग्रेर-नीकम्प आ विवेश । अपी नपारप्रतिरक्षंत्र-

सुर्वे दमेंदमे (१) समिधं यक्ष्यमे । प्रति ते जिह्वा घतमुर्चरण्येत्समुद्रे ते हृद्यमप्स्वंन्तः। सं त्वां विशन्त्वोषंधीरुताऽऽपे। यज्ञस्यं त्वा यज्ञपते हविभिंः । सूक्तवाके नंमोवाके विधे-मावंभृथ निचङ्कुण निचेरुरंसि निचङ्कुणावं देवैदेवकृतमेनोऽयाडव मर्त्यैर्मर्त्यकृतमुरोरा नां देव रिषस्पांहि सुमित्रा न आप ओषंधयः(२) सन्तु दुर्मित्रास्तस्मैं भूयासुर्ये। ऽस्मान्देष्टि यं र्च वयं हिष्मो देवीराप एष वो गर्भस्तं वः सुप्रीतः सुभृतमकर्म देवेषुं नः सुकृते। बूतात्प-तियुतो वरुणस्य पाशः प्रत्यंस्तो वरुणस्य पाश एधे। उस्येधिषीमहिं समिदंसि तेजीं ऽसि तेजो मियं येद्यपो अन्वंचारिषः रसेन समं-स्रक्ष्मिहि । पयस्वाः अग्न आऽगंमं तं मा सः स्रंज वर्चसा ॥ (३)

( देमंदम् ओषंधय आ षट्चं । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके चतुर्थम-पाउके पश्चचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४५ ॥ ( ३९ )

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके पश्चचत्वारिशोऽनुवाकः । )

उरुम् । हि । राजां । वरुणः । चकारं । सूर्याय ।

प्रपा • श्वनु • ४५(३९)]कुष्णयजुर्वेदीयते तिरीयसंहिता ।
( अवभूषानिधानम् )

पन्थांम् । अन्वेतवा इत्यनुं — एतवे । उ । अपरे । पादां । प्रतिंधातव इति प्रति-धातवे । अकः । उत । अपवक्तेरयंप-वक्ता । हृदयाविध इति हृद-य-विधंः । चित् । शतम् । ते । राजन् । भिषजंः । सहस्रंम् । उर्वो । गम्भीरा । सुमतिरितिं सु—मतिः । ते । अस्तु । बार्थस्व । द्वेषः । निर्ऋतिमिति निः— ऋतिम्।पराचैः।कृतम्।चित्। एनंः। प्रेतिं। मुमु-ग्धि । अस्मत् । अभिष्ठिंत इस्रभि-स्थितः । वर्रुः णस्य । पार्शः । अग्नेः । अनीकम् । अपः । एति । विवेश । अपांम् । नपात । प्रतिरक्षत्रितिं प्रति-र-क्षंत् । असुर्यम् । द्मंदम इति द्मं -दमे । ( १ ) ममिधमितिं सम्-इधंम् । यक्षि । अग्ने । प्रतीतिं । ते । जिह्वा । घतम् । उदिति । चरण्येत । समुद्रे । ते । हृदंयम् । अप्स्वित्यंप्—सु । अन्तः । समितिं । रवा । विशन्तु । ओषधीः । उत । आर्षः । यज्ञस्यं । त्वा । यज्ञपत इतिं यज्ञ-पते । हविभिंरितिं हविः-भिः। सूक्तवाक इतिं सूक्त-वाके । नमीवाक इतिं नमः - वाके । विधेम । अवंभृथेयवं - भृथ । निच-ङ्कुणेति नि-चङ्कुण । निचेरुरिति नि-चेरुः। असि । निचङ्कुणेतिं नि-चङ्कुण । अवेतिं ।

देवैः । देवकृतमिति देव-कृतुम् । एनः । अयाद् । अवेति । मर्रीः । मर्रीकृतमिति मर्राय-कृतम्। उरोः । एति । नः । देव । रिषः । पाहि । सुमित्रा इतिं सु—मित्राः। नः। आपः। ओषंधयः। (२) सन्तु । दर्भित्रा इति दुः-मित्राः । तस्मै । भूयासुः । यः । अस्मान् । द्वेष्टिं । यम् । च । वयम् । द्विष्मः । देवीः। आपः। एपः। वः। गर्भः। तम्। वः। सुप्रीतिमिति सु-प्रीतम् । सुर्भृतिमिति सु-भृतम्। अकर्म । देवेषुं । नः । सुकृत इति सु—कृतः । ब्ताद । प्रतियुत इति प्रति-युतः । वर्रः णस्य । पाशंः । प्रत्यंस्त इति प्रति-अस्तः । वर्रु-णस्य । पार्शः । एर्धः । असि । एधिषीमिहिं । सिन-दिति सम्-इत् । अमि । तेर्जः । अमि । तेर्जः । मियं । धेहि । अपः । अन्विति । अचारिषम् । रसेन । समितिं । असः स्मिहि । पयंस्वान् । अग्ने । एति । अगमम् । तम् । मा । समिति । सज । वर्चीसा (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपारे प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपारके पञ्चचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४५॥

## प्रपा० ४ अनु ० ४ ५(३९)] कुष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहिता ।

( अवभृथाभिधानम् )

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठक एकोनचत्वारिंशोऽनुवाकः । )

अष्टात्रिंबोऽनुवाके समिष्टयजुर्होमोऽभिहितः । एकोनचत्वारिंबोऽनुवाकेऽव-भृथो वर्ण्यते ।

कल्पः —'' उरुष हि राजा वरुणश्रकारेति वेद्या अभिप्रयान्तो वदन्ति चात्वालाद्वा '' इति ।

पाठस्तु-

उरुः हि राजा वरुणश्वकार सूर्याय पन्था-मन्वेतवा उ । अपदे पादा प्रतिधात-वेऽकरुतापवक्ता हृद्याविधश्चित् ॥, इति ॥

जशब्दोऽतथारणे । तरुण एव राजा सूर्याय सूर्यस्थान्वेतवै, अनुक्रमेण गन्तुमपदे निरालम्बेऽन्तरिक्ष उरुं पन्थां विस्तीर्ण मार्ग यस्माचकार तस्माद-स्माकमिप पादा प्रतिथातवे पादं प्रक्षेत्रुं मार्गमकः करोतु । उतापि च यः शतु-रपत्रका निन्दको यथ हृद्याविधो हृद्योपलक्षितं शरीरं ताडयति, चिच्छब्दः समुच्चये, सोऽपि प्रतिवन्थमकृत्वा मार्ग करोत्वित्यर्थः ॥

कल्पः---'' शतं ते राजन्भिषजः सहस्रमित्यपो दृष्ट्वा जपित " इति । पाटस्तु---

शतं ते राजिन्भषजः सहस्रमुवीं गम्भीरा सुमतिष्टे अस्तु । बाधस्व देषो निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्रमुमुम्ध्यस्मद्॥, इति ॥

हे राजन्वरुण तव शतसहस्रसंख्याका भिषजोऽस्मदुपद्रवनिवारकाः सन्ति । तस्मादस्मासु तव सुमितरनुग्रहबुद्धिरस्तु । कीहशी । उर्वी विपुला सार्वकालि-कीत्यर्थः । गम्भीराऽऽदरयुक्तेत्यर्थः । देषो देषिणो बाधस्व । निर्ऋति यक्कवि-घातिनीं पराँचैः कुरु तिरस्कुवित्यर्थः । अस्माभिः कृतमिष पापमस्मत्तः भमोचय ॥

## अभिष्ठितो वरुणस्य पाशः—

कल्पः--''अभिष्ठितो वरुणस्य पाश इत्युद्दकान्तर्मेभितिष्ठेन्ते(ति)'' इति ।

९ ख. °िन्त । अस्मा °। २ ख. °की । ग °। ३ ख. °राचैस्तिर °। ४ ख. <sup>\*</sup>मधिति °। ५ **क.** \*छन्ति ′' इ°।

जलमध्यवेतीं सूक्ष्मतन्त्वाकारो बन्धनहेतुर्जीवविशेषो वरुणस्य पाशः । सोऽयमभिष्ठितः पादाक्रमणेन तिरस्कृतः ॥

कल्पः—" अग्नेरनीकमप आ विवेशेति सुच्यमाघारयति " इति । पाटस्तु—

> अग्नेरनीकमप जा विवेश । अपां नपात्प्र-तिरक्षत्रसुर्य दमेदमे समिधं यक्ष्यम्न । प्रति ते जिह्वा घृतमुच्चरण्येत्॥, इति ॥

अग्नेरनीकं मुखमप्सु प्रविष्टम् । हेऽपां नपादेतन्नामकाग्ने दमेदमे तत्तन्नहेऽ-सुर्यमसुरैः कृतं यज्ञविद्यं प्रतिरक्षन्पतिनिवर्त्यं यज्ञं पालयनसिपयं सिमन्धनसा-धनं घृतं यक्षि संगतं कुरु । ते तव जिह्या घृतं पत्युचरण्येदुयुक्ता भवतु ॥

उरु १ राजेत्यादिमञ्चान्व्याचिख्यासुः प्राचीनमनुष्टानं विधत्ते —

" अवभृथयजूर्षि जुहोति यदेवार्वाचीनमेकहायनादेनः करोति तदेव तैरव यजते"[सं० का० ६ प्र० ६ अ० ३] इति ।

अवभृथाख्यं कर्म कर्तुमुद्दकसमीपं जिगमिपुरायुरी इत्योदीनि यज्ञंपि जुहु-यात् । तथा च सूत्रम्—'' आयुर्दी अग्ने इविषो जुपाण इत्यवभृथमवैष्यञ्जुहु-यादवभृथ निचक्कणोति च, नमो छद्राय वास्तोष्पतय, आयने विद्रवणे, उद्याने यत्परायणे, आवर्तने विवर्तने, यो गोपायति तक्ष्टुवे '' इति । इतः पूर्वमेक-स्मिन्संवत्सरे यत्कृतं पापं तदेव तैरवयजते विनाशयति ॥

अवभृथमुद्दिश्योदकसमीपे गमनं विधत्ते —

" अपोऽवभृथमवैत्यप्सु वै वरुणः साक्षादेव वरुणमव यजते" [सं० का॰ ६ प० ६ अ० ३ ] इति ।

अपां प्राप्त्या तद्भिमानिनं वरुणं साक्षाद्व्यवधानेनवावयजते पूजर्यातं ॥ प्रस्तोतुः साम्नाऽनुयानं विधत्ते—

" वर्त्मना वा अन्वित्य यज्ञ १ रक्षा शासि जिया १ सिन्त साम्ना प्रस्तोताऽ-न्ववैति साम वै रक्षोहा रक्षसामपहत्यै " [सं०का० ६ प०६ अ० ३ ] इर्ति । त्रित्वसंख्यां विधत्ते—

९ ख. वितिसू । २ ख. ैतादिभिष्त्रिभिर्मन्त्रेर्जुटु । ३ ख. 'तहींमैर'। ४ ख. 'ति । गमन-काले प्र'। ५ ख. सामगानं । ६ ख. 'ति । गीयमानेन साम्ना सह गच्छेयुरिति शेषः । साम्रोऽ-न्तेऽवस्थितस्य निधननामकस्य भागस्य त्रिराष्ट्रात्ति त्रि'। ७ ख. 'ख्यां च वि'।

**\$0**%

( अवभृथाभिधानम् )

'' त्रिनिधनमुपैति त्रय इमे लोका एभ्य एव लोकेभ्यो रक्षा×स्यप इन्ति " [सं० का०६ प०६ अ०३] इति ॥

सर्वेषां निधनोश्चारणं विधत्ते-

" पुरुषःपुरुषो निधनमुपैति पुरुषःपुरुषो हि रक्षस्वी रक्षसामपहत्वै " [सं० का० ६ प०६ अ० ३ ] इति।

रक्षस्वी सर्वेषां पत्येकं बाधकं रक्षोऽस्तीत्यर्थः । अत्र सूत्रम्-" सर्वे सप-त्नीकास्त्रिः साम्रो निधनमुपयन्त्यर्थाध्वे द्वितीयं प्राप्य तृतीयम् " इति ॥

मत्रोक्तो मार्गविस्तारः पादप्रतिष्ठार्थ इत्याह-

'' उरु९ हि राजा वरुणश्रकारेत्याह पतिष्ठित्यै " [ सं० का० ६ प०६ अ०३] इति ॥

भिषक्शव्देन यजमानस्य पापोपद्रवपरिहारः सूच्यत इत्याह-

'' शतं ते राजन्भिपजः सहस्रमित्याह भेषजभेवास्मै करोति '' [ सं०का० ६ प०६ अ०३ ] इति ॥

मन्नेणैव वरुणपाशः परिहियत इत्याह-

" अभिष्ठिनो वरुणस्य पाश इत्याह वरुणपाशमेवाभि तिष्ठति " [ सं० का०६ प०६ अ०३] इति ॥

अप्सु बाईः प्रक्षिप्य तस्योपिर जुहुयादिति विधत्ते-

'' वर्हिरभि जुहोन्याहुनीनां प्रतिष्ठित्या अथो अग्निवत्येव जुहोति " [ सं० का०६ प०६ अ०३ ] इति ॥

'' अग्निवान्त्रे दर्भस्तम्तः '' इति श्रुतेरिग्नयुक्तत्वम् । अत्र सूत्रम्—'' तृणं महत्य स्रोवमाघारयति । यदि वी पुरा र्तृणं स्यात्तस्मिञ्जहुयात् " इति । चोदकपाप्तेषु पश्चसु प्रयाजेषु वहिनीवकं चतुर्थं प्रयाजं निषेधति-

'' अपर्वाहेषः प्रयाजान्यजित प्रजा वै वहिः प्रजा एव वरुणपाञ्चान्मुञ्जति " [सं० का०६ प०६ अ०३] इति ॥

यद्यपत्राऽऽज्यभागौ चोदकादेव प्राप्तौ तथाऽपि मन्नविशेषमभिषेत्य पुन-विधत्ते-

" आज्यभागौ यजित यज्ञस्यैव चक्षुषी नान्तरेति " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ३ ] इति।

<sup>9</sup> ख. 'ति । ऋतिग्यज्ञमानानां सं । २ ख. वाऽपरो तृ । ३ घ. ङ. परा । ४ क. घ. त्रणामि. ।

आज्वभागयोर्वज्ञचसुष्ट्रयन्यत्र श्रुतम्—'' चसुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्य-भागौ यदाज्यभागौ " इति । प्रकृताविष्ठित्राणीत्यादिके पुरोनुवाक्ये । इह तु अप्स्वग्ने सिष्ठिवेत्यादिके । तथा च सूत्रम्—'' अप्सुमन्तावाज्यभागौ यज-ति अप्स्वग्न इत्येषाऽप्सु मे सोमो अत्रवीत् " इति ॥

प्रधानदेवतां विधत्ते---

" वरुणं यजित वरुणपाशादेवैनं मुश्चिति" [सं० का० ६ म० ६ अ० ३] इति ॥

स्विष्टकृदेवतां विधत्ते---

" अग्नीवरुणी यजित साक्षादेवैनं वरुणपाशान्मुश्चित " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० ३ ] इति ।

साक्षाच्छीघ्रमेवेत्यर्थः ॥

चोदकपाप्तेषु त्रिष्वनृयाजेषु बाईर्नामकं प्रथमान्याजं निषेधति—

"अपविद्यावनूयाजौ यजित प्रजा वै विद्यः प्रजा एव वरुणपाशान्मुञ्जिति" [सं० का०६ प०६ अ०३] इति ॥

प्रयाजानुयाजान्पशंसति--

" चतुरः प्रयाजान्यजित द्वावन्याजी परसं पद्यन्ते पड्वा ऋतव ऋतु-ष्वेव प्रति तिष्ठति " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ३ ] इति ॥

> समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः । सं त्वा विश-न्त्वोषधीरुताऽऽपो यज्ञस्य त्वा यज्ञपते हविभिंः । सूक्तवाके नमोवाके विधेम—

बौधायनः—'' अथाप्सु कुचं प्रतिष्ठापयित समुद्रे ते हृद्यमप्स्वन्तरित्यथै-नामाद्भिः पूरयित सं त्वा विश्वन्त्वोषधीरुताऽऽप इत्यप्स्वेवापो जुहोति यज्ञस्य त्वा यज्ञपते हिविभिः सुक्तवाके नमोवाके विधेमेति '' इति ।

आपस्तम्बस्त्वेकमञ्जतामाइ-- "ऋजीषस्य स्तुचं पृरियत्वाऽप्सूपमारयति समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तरिति ततो यो बिन्दुईपप्रवते तमुपस्पृशेत् " इति ।

हे जुहु ते हृदयं बिल्लं समुद्रसमास्वप्स्वन्तर्मध्ये प्रतितिष्ठतु । ऋजीषरूपा ओषधयस्त्वां सम्यवप्रविशन्तु । अपि चाऽऽपो विशन्तु । अथ वा वरुणं संबोध्य व्याख्येयम् । " इदं द्यावापृथिवी " इत्यादिको मन्नः सूक्तवाकः । ( अवभृथाभिधानम् )

" नमो वाचे या चोदिता " इत्यादिको मन्त्रो नमोवाकः । हे यज्ञपते यज-मान त्वदीर्यहिविभिर्देवताः संतर्ष्यं त्वां सूक्तवाकनमोवाकद्वयोक्तफले विभेष स्थापयामः ॥

> अवभृथ निचङ्कुण निचेरुरिस निचङ्-कुणाव देवेर्देवकृतमेनोऽयाडव मर्स्यैर्भ-र्यकृतमुरोरा नो देव रिषस्पाहि—

वौधायनः—" अर्थेतमवभृधं संिकरिन्त यित्कच सोमिलिसं भवत्यवभृथं निचङ्कण निचेकरिम निचङ्कणाव देवैदेवकृतमेनोऽयाडव मर्त्यैर्मर्त्यकृतमुरोरा नो देव रिषस्पाद्यति" इति ॥

आपस्तम्बस्तु—आयुर्वा अग्ने नमो रुद्राय वास्तोष्पतय इत्येताभ्यां मन्नाभ्यां सहेतं मन्नं होमे विनियुक्तवान् । तच्च पूर्वमुदाहृतम् । हेऽवर्भेथाभि-मानिन्वरुण शनिचङ्कुण राक्षसभर्त्सनार्थं नितरां ध्वनि कारितवानिस । निचे-रुरिस अस्मद्रक्षार्थं निगृहत्वेन चरणशीलाऽसि । हे निचङ्कुणास्माभिर्देवेषु कृतमेनोऽपराधं तेर्देवैः सह त्वमवायाद्विनाशय । मर्त्येषु ऋत्विश्च कृतं तत्तै-मर्त्येः सहावायाद्विनाशय । हे देवोरोरिधकाद्रिपो देवमर्त्यकृतिहंसनान्नोऽ-स्माना समन्तात्पाहि ॥

पाठक्रममनाहत्येतन्मन्नमाद्। व्याच्छे---

" अवभृथ निचङ्कणेत्याह यथोदितमेव वरुणमव यजते " [ सं० का० ६ प्र० ३ ] इति ।

निचेरुनिचङ्कणादिशब्दोदितं वरुणमवयजत उपचरति । धातूनामनेकार्थः त्वाद्यथोचितं व्याख्येयम् ॥

वरुणसंबोधनपक्षमाश्रित्य व्याचष्टे-

" समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तरित्याह समुद्रे ह्यन्तर्वरुणः " [ सं० का०६प०६ अ०३] इति ॥

संशब्देन यजपानस्याद्धिरोपधीभिश्च समृद्धिः सूच्यत इत्याह—
"सं त्वा विश्वन्त्वोपधीरुताऽऽप इत्याहाद्धिरेवैनमोपधीभिः सम्यश्चं
दधाति "सं० का० ६ प० ६ अ० ३ ] इति ॥

<sup>\*</sup> विभक्तिलोपश्छान्दसो ज्ञेयः ।

# सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्द्देष्टि यं च वयं दिष्मः—

बौधायनः—'' अथाञ्जलिनाऽप उपसंगृह्य सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तिवित तां दिशं निरुक्षति यस्यां दिश्यस्य द्वेष्यो भवति दुर्मित्रास्तस्मै भूया-सुर्योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्म इति '' इति ।

आपस्तम्बस्यैक एव मन्नः—'' सुमित्रा न आप ओषधय इत्यपः प्रगाह्य'' इति ।

स्पष्टो मन्नार्थः ॥

कल्पः--'' देवीराप इत्यवभृथं यजमानोऽभिमन्त्रय " इति ।

पाठस्तु-

देवीराप एष वो गर्भस्तं वः सुपीतः सुभृ-तमकर्भ देवेषु नः सुकृतो ब्रूताद, इति ॥

हे आपो देव्य एष वरुणो युष्माकं गर्भवदन्तरविस्थितोऽनो वो युष्माकं परितोषाय तं वरुणं हविषा सुप्रीतं सुभृतं सुष्ठु पुष्टं चाकर्भ वयं कृतवन्तः । स वरुणो नोऽस्मान्सुकृतः सम्यगनुष्ठातृन्त्रवीतु ॥

स्पष्टार्थत्वात्सुमित्रा न इति मञ्जूमुपेक्ष्य देवीराप इत्यस्य स्पष्टार्थतामाह— "देवीराप एष वो गर्भ इत्याह यथायजुरेवेतत् " [ सं० का० ६ म० ६ अ० ३ ] इति ॥

ऋजीषस्याप्सु प्रहारेणोद्गतानां विन्दूनां भक्षणाभक्षणयोदीषसद्भावात्तः स्परिहारायोपस्पर्श्व विधत्ते —

"पश्चो वै सोमो यद्भिन्दूनां भक्षयेत्पशुमान्त्स्याद्वरुणस्त्वेनं युद्धीयाद्यन्न भक्षयेदपशुः स्यान्नेनं वरुणो युद्धीयादुपस्पृद्धयमेव पशुमान्भवति ननं वरुणो युद्धाति "[सं० का० ६ प० ६ अ० ३] इति।

सोमस्य पशुप्राप्तिसाधनत्वात्पश्चत्वम् । भिद्यन्तः इति भिन्दवो जलकणाः । वरुणग्रहणं नाम महोदराख्यरोगोत्पत्तिः ॥

> प्रतियुतो वरुणस्य पाशः प्रत्यस्तो वरुणस्य पाशः—

कल्पः—'' अथापामन्तं प्रतियौति प्रतियुतो वरुणस्य पात्रः प्रत्यस्तो वरु-णस्य पात्र इति " इति । (अवभृथामिधानम्)

वन्धनस्य हेतुर्वरुणस्य पाशः प्रतियुतः पृथक्कृतः । प्रत्यस्तो विनाशितः ॥
मन्नस्यार्थस्तथैव फलतीत्याह—

" प्रतियुतो वरुणस्य पाश इत्याह वरुणपाशादेव निर्मुच्यते " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ३ ] इति ॥

जलानिर्गत्य पुनस्तजलपद्येत देवयजनदेशे गन्तव्यमिति विधत्ते-

" अप्रतीक्षमा यन्ति वरुणस्यान्तर्हित्यै " [सं०का०६प्र०६अ०३ ] इति । अन्तर्रिहितरदर्शनम् ॥

कल्पः—'' एघोऽस्येधिषीमहीत्याइवनीये समिध आधायापो अन्वचारिष-मित्युपतिष्ठन्ते '' इति ।

पाठस्तु--

एथोऽस्येधिषीमहि समिद्सि तेजोऽसि तेजो माय घेद्यपो अन्वचारिषः रसेन समस्रक्ष्महि । पयस्वाः अग्न आऽ-गमं तं मा सः स्टज वर्चसा॥, इति ॥

हे समिदेथोऽसि दृद्धिहेतुग्सि । अतो वयमेथिपीमहि अभिदृद्धिं प्राप्ताः । अयमायो मद्राः । सिमन्सिमन्थनसाधनमसीति द्वितीयः । तेजः कान्तिसाधन-मिस । कान्ति मिय धेहि स्थापयेति तृतीयः । एतैस्तिस्रः सिमध आद्ध्यात् । अपोऽनु जलमनुप्राप्याचारिपमवभृथकर्मानुष्ठितवानस्मि । रसेन फलेन समस्र- स्मिहि संगतोऽस्मि । हेऽग्रे पयस्वान्क्षीरादिसमृद्धियुक्त आगमिमहाऽऽगतोऽस्मि । तं मा वर्षसा बलेन संयोजय ॥

समिदाधानेन विद्वः पुज्यत इत्याह-

" एघोऽस्येघिषीमहीत्याह समिधेवाग्निं नमस्यन्त उपायन्ति " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ३ ] इति ।

नमस्यन्तः पुजयन्तः ॥

मयि घेहीत्यस्याभित्रायमाह--

" तेजोऽसि तेजो मिय धेहीत्याह तेज एवाऽऽत्मन्धत्ते " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ३ ] इति ।

अवशिष्टः स्पष्टत्वादुपेक्षितः ॥

#### अत्र विनियोगसंग्रहः —

" उर्ह वदन्ति गच्छन्तः सर्वेऽप्यवभ्रथं प्रति ।
शतं दृष्ट्वा जले जप्यमभ्याकामति तज्जलम् ॥ १ ॥
अग्नेः स्नुचाऽऽघारयेत्तु समृजीषं जलं क्षिपेत् ।
अवेति गमने होमः सुमित्रा अवगाहनम् ॥ २ ॥
देवीरित्यभिमन्त्र्याथ पत्युद्रच्छति तज्जलात् ।
एधः समित्तेज एतैर्होम आहवनीयके ॥
अपो अग्नेरुपस्थानमिति मन्नास्त्रयोदश् ॥ ३ ॥ " इति ॥

यद्यप्येतावता सौिमकमस्रकाण्डं तद्याख्यानरूपं ब्राह्मणं च समाप्तं तथाऽपि सन्ति ब्राह्मणशेषा अष्टावनुवाकास्ते त्वत्रैव विवियन्ते । तेष्वनुवाकेषु क्रमेणे-तेऽथीः प्रतिपाद्यन्ते — यूपैकादशिनी पश्वेकादशिनी पात्नीवतः पशुः सौम्य-चर्वादिरतिग्राह्योऽदाभ्योऽरशुः षोडशी चेति । तत्र ममनन्तरानुवाकप्रतिः पाद्या यूपैकादशिन्येकयूपेन सह विकल्पिता । तथा चान्यत्र श्रृयते — " एक-यूपो वैकादशिनी वा । अन्येषां यज्ञानां यूपा भवन्ति । एकविश्शिन्यश्वमे- धस्यं " इति ।

अग्निष्ठों यः सवनीयः पशुस्तेन सहोपरितनानृत्राके वक्ष्यमाणा ऐकाद-श्विनाः पश्चवो विकल्पिताः । तथा च सृत्रम्—'' क्रतुपश्चव ऐकादशिनार्श्व विकल्पन्ते '' इति ।

तत्रैकादशिनपश्वर्थी यूपैकादशिनी, तां विधत्ते —

" स्प्येन वेदिमुद्धन्ति रथाक्षेण हि मिमीते यूपं मिनोति त्रिष्टतमेव वज्र । संभ्रत्य भ्रातृत्याय प्र हरति स्तृत्यें " [सं० का० ६ प० ६ अ० ४ ] इति ।

भूमेरुपरितनममेध्यमपहन्तुं वेदिस्थानमुद्धन्यात् । तिस्मिन्स्थाने वेदिरेकयूपपक्षे पदैविमिता । तथा च पूर्वमुदाहृतम्—'' त्रिश्च शत्पदानि पश्चात्तिरश्ची "
इत्यादि । एकादिशिनीपक्षे त्ववकाशस्य पर्याप्तये रथाक्षेण वेदिमीतव्या । तथा च सूत्रम्—'' यत्प्राग्वेदिसंमानात्तत्कृत्वा दश्यशक्षामेकादशोपराश्चर रज्जुं मीत्वा " इति । उपरशब्देन प्रादेशपरिमिता यूपावटदेशा विवक्षिताः । द्वयोद्वेयोरवटदेशयोर्मध्यदेशो रथाक्षेण परिमितस्तादृश्या वेदेदिक्षणांसमारभ्योत्तरांसपर्यन्तेषु पङ्किरूपेणाविस्थिनव्वेकादशस्ववटेषु यूपानुच्छ्येत् । यूपमिति

<sup>9</sup> ख. °स्य । सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै " इ'। २ क. ग. घ. ड. "मे स'। ३ ग. घ. ड. " ब समंवि'। प्रख. "कल्प्यन्ते । ५ ख. विमातव्या । त'।

( यूपैकादशिन्यभिधानम् )

जातावेकवचनम् । स्प्यरथाक्षय्यास्त्रयो वजस्य भागाः । तया चाऽऽन्नातम्—
" इन्द्रो हुत्राय वज्रं पाहरत्स त्रेधा व्यभवत्स्पयस्तृतीय रथस्तृतीयं यूपस्तृतीयम् " इति । तेषां त्रयाणामत्र मेळनाद्वज्ञास्त्रहत्संपद्यते । स्तृत्ये हिंसाये ॥

युपावटस्यार्थ वेद्यामर्थे बहिश्वेत्येवं तदेशं विधत्ते —

" यदन्तर्वेदि मिनुयादेवलोकमभि जयेग्रह्महिर्वेदि मनुष्यलोकं वेद्यन्तस्य संधौ मिनोत्गुभयोलोंकयोरभिजित्यै " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० ४ ] इति।

अन्तः समीपदेशः । वेदिश्वान्तश्च वेद्यन्तं तत्संधातुच्छ्रयेत् ॥ जच्छ्रये कांश्वित्काम्यान्विशेषान्विधत्ते—

" उपरसंगितां मिनुयात्पितृछोककामस्य रक्षनसंगितां मनुष्यछोककामस्य चपालसंगितामिन्द्रियकामस्य सर्वान्तसमान्यतिष्ठाकामस्य ये त्रयो मध्यमास्ता-न्तसमान्यज्ञकामस्य " [ सं० का० ६ म० ६ अ० ४ ] इति ।

तक्षणगिहतानि यूपमूलानि उपराणि तैरेकादिशानी संभिता सहशी। एकः स्योपरस्य यात्रानायामस्ताबानेवेतरेषां दशानामित्यर्थः । रश्नादेशस्थीत्येन समाना रश्नसंमिता। चषालिवस्तारेण समाना चषालसंमिता। अत एव सूत्रकारेणोक्तम्—'' आयामत उपराणि समानि स्युस्तिर्यक्तो मध्यानि रश्चनाश्च प्रथिन्नश्चषालानि " इति । सर्वानुपररश्चादेशचषालिवस्तारान् । एकादशसु षष्टो मध्यमस्तत्पार्श्वविनौ द्वौ तेषां त्रयाणामेवोपरादिसाम्यनि-यमो नेतरेषाम्। तथा च सति पशुमाप्तिः।।

तामेव पशुप्राप्तिं दर्शयति —

" एतान्वा अनु पश्चव उप तिष्ठन्ते पशुमानेव भवति" [सं० का० ६ प्र०६ अ० ४ ] इति ॥

एतान्समाननु यज्ञमानं पश्चवः प्राप्तुवन्ति ॥ त्रिभ्योऽतिरिक्तेष्वष्टास्वन्योन्यस्पर्शे विथत्ते —

" व्यतिषजेदितरान्यजयेवैनं पशुभिव्यतिषजिति " [ सं ० का ० ६ प्र० ६ अ० ४ ] इति ॥

यूपैकादिश्वन्याः कामनाभेदेन दक्षिणदेशप्रवणत्वं निन्दित्वोत्तरदेशप्रवणत्वं विधत्ते ---

" यं कामयेत प्रमायुकः स्यादिति गर्तामितं तस्य मिनुयादुत्तरार्ध्यं विषष्ठ-मथ हसीया समेषा वै गर्तामियस्यैवं मिनोति ताजक्य मीयते दक्षिणार्ध्य

( यूपेकादशिन्यभिधानम् )

विषष्ठं मिनुयात्सुवर्गकामस्याथ इसीया समाक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समध्ये "[सं० का० ६ प० ६ अ० ४] इति।

गर्तश्रब्देन दक्षिणदेशनिम्नश्मशानं विवक्षितम् । गर्तवृत्मीयन्ते यूपा अस्या-मेकादशिन्यामिति गर्तामित्तादृशीमुच्छ्येत् । अग्निष्ठनामको यो मध्यमो यृपस्त-स्मादुत्तरार्धे स्थितं यूपपञ्चकं विष्ठिमत्युत्रतम् । दक्षिणार्धे स्थितं पञ्चकं हसी-यांसं इस्तम् । ईट्टयेकाद्शिनी गर्तमित्तस्यामुच्छ्रितायां तदानीमेव च्रियते । स्वर्गार्थमुक्तवैपरीत्यं कुर्यात् । आक्रम्यत आरुद्यते स्वर्गोऽनेन सेतुनेत्याक्रमणः ॥

लोकिकदृष्टान्तेन रशनाद्वयं विधत्ते-

" यदेकस्मिन्यूपे द्वे रशने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जायं विन्दते यक्नैन का र रशनां द्वयोर्युपयोः परिच्ययति तस्मार्केका द्वौ पती विन्दते " सिं० का०६ प०६ अ०४ ] इति।

अत्र सूत्रम्—'' अग्निष्टं द्वाभ्यां रज्ञनाभ्यां परिवीय " इति ॥ रशनाद्वयस्यान्तयोर्भेलनं प्रवेष्टनं च कामनाभेदेन विधत्ते -

" यं कामयेत स्त्र्यस्य जायेतेत्युपान्ते तस्य व्यतिपजेत्स्त्र्येवास्य जायते यं कामयेत पुमानस्य जायेतेत्यान्तं तस्य प्र बेष्टयेत्पुमानेवास्य जायते " सिं० का०६ म०६ अ०४ ] इति।

अन्तयोः समीप उपान्ते । अन्तेन सहितमान्तं रज्ञनाद्वयभागम् ॥ एकादशभ्योऽतिरिक्तमुपशयाख्यं यूपं विधत्ते--

" असुरा वे देवान्दक्षिणत उपानयन्तान्देवा उपश्येनैवापानुदन्त तहु-पश्चयस्योपश्चयत्वं यहक्षिणत उपश्चय उपश्चयं भ्रातृच्यापनुत्र्ये "िसं० का० ६ प०६ अ०४ ] इति ॥

पुरा कदाचिदसुरा देवान्स्ववशान्कृत्वाऽप्रिष्ठां द्यपादक्षिणभागे समानयन् । तानसुरान्देवा उपश्येनैकादशिनीसमीपे शयानेन यूपेनापानुदन्त । समीपशयः नादुपरायनाम संपन्नम् । उपराय उपराते रायानत्वेन पातयेदित्यर्थः । अत्र सूत्रम्-- " उपशयं द्वाभ्यां परिवीयाग्रेण दक्षिणं यूर्णं निद्धाति " इति ॥

द्वेष्यं पशुत्वेन निर्दिशेदिति विधत्ते ---

" सर्वे वा अन्ये यूपाः पशुमन्तोऽथोपशय एवापशुस्तस्य यजमानः पशुर्यन निर्दिशेदार्तिमाच्छेंचजमानोऽसौ ते पशुरिति निर्दिशेद्यं द्विष्याद्यमेव द्वेष्टि तम-स्भै पशुं निर्दिशति " [सं० का०६ प०६ अ०४] इति ।

९ क. ग. घ. इ. 'को मंं। २ क. ध. इ. 'ष्ठायागाइ<sup>°</sup>। ३ ख. °स्या रशनास्यां प°। र ख. पंप्राश्चं नि<sup>3</sup>।

प्रपा ० ४ अनु ० ४ ५ (३ ९) किं डणय जुर्वेदीय तै तिरीय संहिता । ( पश्वेकादशिन्यभिधानम् )

अग्निष्ठादय एकादश यूपा बक्ष्यमाणैराग्नेयादिपशुभिरुपेताः । उपशये तु पश्वन्तराभावाद्यज्ञमानस्याऽऽर्तिमाप्तिर्देष्यं निर्दिश्य तद्वारयेत् ॥

द्वेष्याभावे मूषकं निर्दिशोदिति विधत्ते-

"यदि न द्विष्यादाख्यस्ते पशुरिति अयात्र प्राम्यान्पशून्हिनस्ति नाऽऽर्•ण्यान् "[सं० का० ६ प० ६ अ०४] इति ॥

विहितामेकादशिनीं प्रशंसाते-

" प्रजापितः प्रजा असूजित सोऽन्नाद्येन व्यार्ध्यत स एनामेकादाशिनीमप-इयत्त्रया वै सोऽन्नाद्यमवारुन्थ यहश यूपा भवन्ति दशाक्षरा विराहनं विराह-विराजेवान्नाद्यमव रुन्थे य एकादशः स्तन एवास्यै स दुह एवैनां तेन " [सं• का॰ ६ प्र॰ ६ अ० ४ ] इति ॥

दश्यूपानां विराष्ट्रपत्वेन धेनुत्वादेकादशो यूपः स्तनो भवति ॥ पात्नीवतारूयं त्रयोदशं यूपं विधत्ते—

" बजो वा एपा सं भीयने यदेकादिशनी सेश्वरा पुरस्तात्त्रत्यश्चं यज्ञ श् संगीदेनोर्यन्पात्नीवनं पिनोति यज्ञस्य प्रत्युत्तब्ध्ये सयत्वाय " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० ४ ] इति ।

सँकादशिनी वज्ररूपा मती पुरस्तादवस्थाय प्रत्यगवस्थितं यज्ञं संपर्दितुमी-श्वरा भवति । पर्दितस्य पुनः समाधानं प्रत्युत्तव्धिः । सयो बन्धः । विञ्ब-न्धन इत्यस्माद्धातोकत्पन्नत्वात् । सयत्वाय दृढत्वायेत्यर्थः ॥

यूपैकादशिनी निरूपिता । अथ पश्वेकादशिनीं विधत्ते —

" प्रजापितः प्रजा अस्रजत स रिरिचानोऽमन्यत स एतामेकादिशिनीम-पश्यत्तया वे स आयुरिन्द्रियं वीर्यमात्मन्नयत्त प्रजा इव खलु वा एष स्रजते यो यजते स एताई रिरिचान इव यदंषैकादिशिनी भवत्यायुरेव तयेन्द्रियं वीर्य यजमान आत्मन्धत्ते " [सं० का० ६ प० ६ अ० ५] इति।

प्रजासः त्या वीर्यादिक्षयादिकोऽहिभिति थीः । तथा यज्ञप्रयासेनापि । पश्चे-कादिशिन्या तत्समाधानम् । ते च पशुविशेषा देवतासहिता अश्वमेधपकरणे समाम्नाताः—'' आग्नेयः कृष्णश्रीवः सारस्वती मेपी वश्चः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिपृष्ठो बाईस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रोऽरुणो मारुतः कल्माष ऐन्द्राग्नः स्र हितोऽधोरामः सावित्रो वारुणः पेत्वः '' इति । कृष्णग्रीवत्वा-दिभिविशेषिताः सर्वेऽप्यजाः । मेषी त्वेकैवान्यजातिः । विशेषणानि च बस्मिन्नेव प्रकरणे न्याख्यास्यन्ते ॥ तानेतानत्र पश्चन्विशेषेण पश्चंसन्विशेषविधियुत्रयति-

" प्रैवाऽऽग्नेयेन वापयित मिथुन सारस्वत्या करोति रेतः सौम्येन द्वाति प्र जनयित पौष्णेन बाईस्पत्यो भवित ब्रह्म वे देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्म- णैवास्मै प्रजाः प्र जनयित वैश्वदेवो भवित वैश्वदेव्यो वे प्रजाः प्रजा एवास्मै प्र जनयिति वैश्वदेवो भवित वैश्वदेव्यो वे प्रजाः प्रजा एवास्मै प्र जनयतीन्द्रियमेवैन्द्रेणाव रुप्धे विश्चं मारुतेनौजो वलमैन्द्राग्नेन प्रमवाय सावित्रो निर्वरुणत्वाय वारुणः " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ५ ] इति ।

भवाषयाते बीजं स्वतः संपादयति । आग्नेयस्य पुंगः सारस्वत्या स्त्रिया सह मिथुनीकरणम् । सोम्येन योषिति रेतोधारणम् । पौष्णेन प्रजोत्पत्तिः । बाई-स्पत्येन ब्रह्मण उत्पत्तिसाधनत्वम् । वैश्वदेवेन प्रजानां तद्देवतानुग्रहः । ऐन्द्रे-णेन्द्रियपाटवम् । मारुतेन जनपदपाप्तिः । ऐन्द्राग्नेन पुष्टिर्वस्नं च । सावित्रेणानु-ष्टाने पेरणम् । बारुणेनोपद्रवराहित्यम् ॥

अत्र षष्ठसप्तमाष्टमानां पश्नां वैश्वदेवैन्द्रमारुतानामितरपशुवत्पाठत एव कमो यद्यपि प्राप्तस्तथाऽपि तं क्रममनुद्य प्रशंसति—

" मध्यत ऐन्द्रमा लभते मध्यत एवेन्द्रियं यजमाने द्धानि पुरस्तादैन्द्रस्य वैश्वदेवमा लभते वैश्वदेवं वा अञ्चमन्नमेव पुरस्ताद्धत्ते तस्मान्पुरस्ताद्भमद्यत ऐन्द्रमालभ्य मारुतमा लभते विद्वै मरुतो विश्वमेवास्मा अनु बन्नाति " [ सं० का० ६ म० ६ अ० ५ ] इति ।

वैश्वदेवमारुतयोर्मध्यमैन्द्रस्य स्थानम् । तेन मध्यम एव वयसि वलाधिवयं यज्ञमाने स्थापयति । विश्वे देवा अज्ञाभिमानिनः । वैश्वदेवस्य पुरस्तादनुष्ठि-तत्वाचत्संबद्धमञ्जमचुं पुरस्तादेव स्थापयति । तचात्रं पुरस्तान्मुखेनाद्यते । मारुतस्यैन्द्रमनु वर्तमानत्वान्मरुद्भूपा प्रामनिवासिष्ठजा अस्य यज्ञमानस्यानुकूलाः करोति ।।

कामनाविशेषेण क्रमन्यत्यासं विधत्ते-

" यदि कामयेत योऽवगतः सोऽप रुध्यतां योऽपरुद्धः सोऽव गच्छात्वि स्येन्द्रस्य लोके वारुणमा लभेत वारुणस्य लोक ऐन्द्रं य एवावगतः सोऽप रुध्यते योऽपरुद्धः सोऽव गच्छति " [सं०ृका० ६ प्र०६ अ० ५ ] इति ।

अवगतः प्राप्तेश्वर्यः । अपरुध्यतामैश्वर्यातिक्र्ज्ञयताम् । अयमेकः कामः । एतद्विपर्ययोऽन्यः कामः । तस्मिष्ठभयविधेऽपि कामे सप्तमैकादशस्थानयोरैन्द्र-वाक्णयोः स्थानव्यत्ययं कुर्यात् ॥ ( पात्नीवतपश्वभिधानम् )

प्रजानां व्याकुलीभावं चेत्कामयेत तदानीमेकादशानां पशूनां क्रमसांकर्ये विधत्ते-

" यदि कामयेत प्रजा मुक्षेयुरिति पशून्व्यतिषजेत्प्रजा एव मोहयति " [सं०का०६ प०६ अ०५] इति ॥

ज्दक्पत्रणत्वेन स्थापिताया एकादश्यूपपक्केर्दक्षिणयूपे वारुणस्याऽऽल्हम्भं विधत्ते--

'' यदभिवाहतोऽपां वारुणमालभेत प्रजा वरुणो गृह्णीयादक्षिणत उद-अवमा लभतेऽपवाहतोऽपां प्रजानामवरुणग्राहाय " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ०५ ] इति ।

अपामभिवाहस्तत्ववाहस्थानभूतो निम्नो देशः। तत्रावस्थित उत्तरयूपे वारुणालम्भेन प्रजानां वरुणग्रहं रूपो रोगः स्यात् । दक्षिणगूपे पञ्चोरुदच्छुलः त्वेनाऽऽलम्भे रोगो न भवति । दक्षिणयूपस्योत्रतदेशवतित्वेनापामपवाहतः प्रवाहस्थानाभावादित्यर्थः । अत्र सूत्रम्—" आग्नेयं कृष्णग्रीवमग्निष्ठ उपाक-रोति उत्तरे सारस्वतीं मेषीं दक्षिणे सौम्यं बश्चमेवं व्यत्यासं दक्षिणापवर्गी-न्पज्ञूनुपाकरोति वारुणमन्ततो दक्षिणत उदश्चम् " इति ॥

पश्वेकाद्क्षिनी निरूपिता । अथ पात्नीवतपशुं विधत्ते —

" इन्द्रः पत्निया मनुषयाजयत्तां पर्येभिकृतामुदस्यजत्तया मनुराश्चींचत्पर्ये-ग्निकृतं पात्नीवतपुत्स्रजित यामेव मनुर्ऋद्धिमार्झोत्तामेव यजमान ऋझोति " [सं० का०६ प०६ अ०६] इति।

अत्र पत्नीशब्देन पात्नीवतसंज्ञके यूप उपाक्रतस्त्वष्टृदेवताकः पशुरुपल्रक्ष्यते। शाखान्तरे तथा विधानात् । पश्वेकादशिनीगतपत्नीसंयाजानन्तरभावित्वा-दस्य यूपस्य पारनीवतत्वम् । अत्र सूत्रम्--- जाघनीभिश्व परनीः संयाज-यन्ति अनुबन्ध्यावपायां हुतायामग्रेण शालामुखीयं पात्नीवत् मिनोति यथाऽ-धोनाभिमनवस्तीणें चवालं तस्मिस्त्वाष्ट्रं साण्डं लोमशं पिङ्गलं पशुपुपाकृत्य पर्यक्रिकृतपुत्सः ज्याऽऽज्येन शेषं संस्थापयेत्, यावन्ति पश्चोरवदानानि स्युस्ताव-त्कृत्व आज्यस्यावद्येत्पशुधर्माऽऽज्यं भवति ज्ञालामुखीये प्रचरन्तीति विज्ञाः यते '' इति । तस्मादिन्द्रः पात्नीवतयूपे नियुक्तेन पशुना मनुमयाजयदिति व्याख्येयम् ॥

पर्यमिकृते पशानुत्सृष्टे सति कर्मशेषस्याऽऽज्येन समाप्तिं विधत्ते-" यहास्य वा अनितिष्ठिताद्यहाः परा भवति यहं पराभवन्तं यजमानोऽनु

९ ख. "हणरू"। २ क. "नोतीत्यधो"। ३ घ. ड. पिशङ्गं। म ख. शेष ५ समाप"।

परा भवति यदाज्येन पात्नीवत सस्यापयित यज्ञस्य प्रतिष्ठित्ये यज्ञं प्रति-तिष्ठन्तं यजमानोऽनु प्रति तिष्ठति '' [सं० का०६ प्र०६ अ०६ ] इति।

अमतिष्ठितादसंस्थापनात् ॥

अस्य पशोः कालं विधत्ते-

" इष्टं वपया भवत्यिनष्टं वशयाऽथ पात्निवितेन प्र चरति तीर्थ एव प्र चरत्यथो एतर्ह्येवास्य यामः " [सं० का० ६ प० ६ अ० ६ ] इति ।

बशा बन्ध्या, सा चानूबन्ध्येत्यनेन नाम्नोच्यते। तदीयवपाद्दांमादूध्वं हृदया-द्यङ्गहोमात्प्रागेतस्य पात्नीवतपशोः कालः । स च तीर्थमुचितं स्थानम् । कि चैतस्मिन्कालेऽनूबन्ध्याख्यस्य पशोर्याम उपरमः समाप्तिर्भवति। तस्य चान्तिमपशुत्वात्समाप्तेः पागेव पात्नीवतप्रचारो युक्तः।।

देवतां विधत्ते-

" त्वाष्ट्रो भवति त्वष्टा वे रेतसः सिक्तस्य रूपाणि वि करोति तमेव द्वषाणं पत्नीष्विप स्जिति सोऽस्मै रूपाणि वि करोति " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ६] इति ।

विकरोति विविधानि करोति ॥

पात्नीवतपशुनिरूपितः। अथ सौम्यं चरुं विधत्ते —

" ब्रन्ति वा एतत्सोमं यदिभषुण्वन्ति यत्सौम्यो भवति यथा मृतायानु-स्तरणीं ब्रन्ति तादृगेव तत् " [सं० का० ६ प० ६ अ० ७ ] इति ।

सोपस्याभिषवो वधस्थानीयोऽनोऽनुस्तरणीस्थानीयः सौम्यश्ररः कर्तन्यः। मृतं दीक्षितमनु स्तीर्यते इन्यत इत्यनुस्तरणी काचिद्रोः। दीक्षितश्चवस्यावय-वेषु हृद्यहस्तादिषु गोशवस्य हृद्याद्यवयवानसंस्थाप्य तं दीक्षितं दहेत्। तदर्थे काचिद्रौहेन्यते।।

चरोहोंमस्थानं विधत्ते-

" यदुत्तरार्धे वा मध्ये वा जुहुयाद्देवताभ्यः समदं दध्याद्दक्षिणार्धे जुहो-त्येषा वै पितृणां दिवस्वायामेव दिशि पितृत्निरवदयते " [सं० का० ६ प०६ अ० ७ ] इति ॥

वहेरुत्तरार्धमध्यदेशयोर्देवाहुतिस्थानत्वात्तत्र पित्र्ये होमे देवताभिः सह पितृणां समदं कल्णहं कुर्यात् । अतो निरवदयते देवदेशान्त्रिष्कुष्य पितृन्यजते ॥

९ स्त. अत्र । २ स्त. 'रोतीत्यर्थः । पात्नीवतपशोस्त्वाष्ट्रत्वे सित तमेव यजमानं त्वष्टा वृषाणं रेतः सिश्चन्यजमानस्य पत्नीव्विप संयोजयित । स चास्मै यजमानार्थ रूपाणि विकरोति विविधानि करोतीति । इति पाँ।

## प्रपा० ४अनु ० ४५(३९)]कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( सौम्यचर्वाद्यभिधानम् )

चरुशेषस्य दानं विधत्ते-

" उद्गातृभ्यो हरन्ति सामदेवत्यो वै सौम्यो यदेव साम्नव्छम्बद्कु-र्वन्ति तस्येव स ज्ञान्तिः " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ७ ] इति ।

सामैव सौम्यचरोरभिमानिदेवता। तथा सति सामवेदसंबन्धि यदक्रपुद्धाः तार इन्थं छम्बटकुर्वन्ति विनष्टं कुर्वन्ति तस्य दोषस्य स चरुः प्रतीकारः॥

तस्मिन्नाज्यपूर्णे चराबुद्वातृभिः स्वदेहच्छाया द्रष्टव्येति विधत्ते —

" अनेक्षन्ते पिनित्रं नै सौम्य आत्मानमेन पत्रयन्ते " [सं० का० ६ प्र०६ अ०७] इति ।

सौम्यचरोः गृद्धिहेतुन्वात्तत्त्रेक्षणेनोद्गातारः स्वदेहं शोधयन्ति । अत्र सृत्रम्—'' आज्येन चरूपिपपूर्योद्गातृभ्यो हरन्ति तमुद्गातारोऽवेक्षन्ते " इति॥ आज्यस्यापर्याप्तौ पुनरप्यन्यत्पूरणं विभत्ते—

" य आत्मानं न परिपश्येदितासुः स्याद्भिद्द्धिं कृत्वाऽवेक्षेत तिस्मन्ह्यात्मानं परिपश्यत्यथो आत्मानमेव पवयते " [सं०का० ६म०६अ०७ ] इति ।
इतासुर्गतप्राणः । अभिनो दीयते प्रक्षिप्यत आज्यमस्मिश्चरावित्यभिद्दिः॥
काम्येऽवेक्षणे मन्नविशेषं विथत्ते—

"यो गतमनाः स्यात्सोऽवेक्षेत यन्मे मनः परागतं यद्वा मे अपरागतम्। राज्ञा सोमेन तद्वयमस्मासु धारयामसीति मन एवाऽऽत्मन्दाधार न गतमना भवति " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ७ ] इति ।

गतमना अव्यवस्थितिचतः । उद्घातृणां मध्ये गतमना यन्मे मन इत्यादिः मन्नेणावेक्षेतः । मदीयं मनो यदि मत्तां निष्कान्तं यदि वा निष्कमणोन्मुलं तिद्दानीं निष्कान्तस्य मोमस्य राज्ञः प्रसादाद्वयं तन्मनोऽस्मास्वेव धारयामः। मन्नसामध्यां चत्तसमाधान भवान

अग्नाविष्णु महि धाम प्रियं वामित्यनयची घृतयागं विधत्ते-

" अप वं तृतीयसवने यज्ञः क्रामतीजानादनीजानमभ्याम्रावैष्णव्यची घृतस्य यजत्यिमः सर्वा देवता विष्णुर्यक्को देवताश्चैव यज्ञं च दाधार " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ७ ] इति ॥

ईज्ञानादिष्टवतो यजमानादनीजानं पुरुषमभिल्रक्ष्य यज्ञोऽपक्रामित तत्स-माधानायाऽऽग्रावैष्णवमञ्जयागः ॥

तत्र नीचध्वानें विधत्ते-

'' उपार्श्यु यजाते मिथुनत्वाय " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ७ ] इति।

सौम्यचरुगतेनोचध्वनिना सहोषांगुध्वनेभिथुनत्वम् ॥ अनुबन्ध्यां विभन्ते---

" ब्रह्मवादिनो बदन्ति भित्रो यहस्य स्विष्टं युवते वरुणो दुरिष्टं क तर्हि यहः क यजमानो भवतीति यन्मैत्रावरुणीं वशामालभते मित्रेणैव यहस्य स्विष्टः श्रमयति वरुणेन दुरिष्टं नाऽऽर्तिमार्च्छति यजमानः " [ सं० का० ६ म० ६ अ० ७ ] इति।

यहस्य यदङ्गं सम्यगिष्टं तस्याधिपतिर्मित्रः स्वयमनाराधितस्तदङ्गं दृरिष्टेन मिश्रयति । दृरिष्टस्याङ्गस्याधिपतिर्वरुणश्चानाराधितस्तदुरिष्टं संपाद्य स्विष्टेन मिश्रयति । तथा सत्युभाभ्यां स्विष्टस्य विनाशितत्वाद्यहः कावतिष्टेत । यहा-भावे यज्ञमानोऽपि कुत्र फलोपेतो भवेत् । वशालम्भेन तृष्टो मित्रः स्विष्टं पालयति । वरुणो दुरिष्टं नाश्चयति । ततो यहस्य सुस्थितत्वाङ्गिष्फलस्वरू-पामार्ति यज्ञमानो न प्रामोति । अत्र सूत्रम्—'' मत्रावरुणों गां वशामनू-बन्ध्यामालभेत '' इति ।।

तामनुबन्ध्यां प्रशंसति —

"यथा वै लाङ्गलेनोर्वरां प्रभिन्दन्त्येवमृक्सामे यक्षं प्रभिन्तो यन्मैत्रावरुणीं वशापालभते यहायैव प्रभिनाय मत्यमन्ववास्यित शान्त्यं " [ सं० का० ६ प्र०६ अ० ७ ] इति ।

सर्वसस्योपेता भूमिरुवेरा तस्यां कृष्टायां कर्षणमनु तत्र मत्यं क्षिपन्ति । शक्त्याधानसाधनं गोमयादिद्रव्यं मत्यं, मतमभिमतं फलमईतीति मत्यम् । तद्वहक्सामाभ्यां कर्षणवद्योग्यतामापादितस्य यज्ञस्य वज्ञालम्भेन मत्यमक्षेपव-रफलजननशक्तिभेवति । तेन चाशक्तिलक्षणस्य दोषस्य शान्तिभेवति ।।

पुनरपि वशां प्रशंसति-

" यातयामानि वा एतस्य छन्दाशांस य इजानव्छन्दसामेष रसी यद्वशा यन्मैत्रावरुणीं वशामालभते छन्दाशस्येव पुनरा भीणात्ययातयामत्वायाथी छन्दःस्वेव रसं द्वाति '' [सं० का० ६ म० ६ अ० ७ ] इति ।

ईजानो यत्नं कृतवान् । एतस्य च्छन्दांसि गतसाराणि भवन्ति । वज्ञा तु च्छन्दसां सारः । वषट्कारदेवतया गायत्रीदेवतायाः शिरसि च्छिन्ने पति-तेन रसेनोत्पन्नत्वात् । एतच काम्यपशुकाण्डे समाम्नातम् । अतो वज्ञालम्भेन च्छन्दसां गतसारत्वाभावात्भीतिर्भवति । प्रत्युत च्छन्दःसु विशेषरसः स्थाप्यते ।।

सौम्यचरुष्टृतयागानूबन्ध्या निरूपिताः । अथातिब्राह्यान्त्रिभत्ते —

"देवा वा इन्द्रियं वीर्यं व्यभजन्त ततो यदत्यशिष्यत तदित्राह्या अभवन्तद्तिप्राह्याणामितिष्राह्यत्वं यदितप्राह्या गृह्यन्त इन्द्रियमेव तद्वीर्ये यजमान आत्मन्थत्ते " [सं० का० ६ प० ६ अ० ८] इति ।

इन्द्रवायुमित्रावरुणादिदेवैरिन्द्रियगतसामर्थ्यहेतौ सोमरसे विभक्ते सत्यित-रिक्ताद्रमादेते गृह्यन्ते । तद्भहणेन सामर्थ्यं यजमाने स्थाप्यते ॥

विहिनानामितप्राद्याणामग्न्यादिदेवतासंबन्धं विधत्ते —

" तेज आग्नेयेनेन्द्रियमेन्द्रेण ब्रह्मवर्चम सौर्येण " [सं० का० ६ प्र० ६ अ०८] इति ।

यजमान आत्मन्धत्त इत्यनुवर्तते । तेजः कान्तिः । इन्द्रियं वलम् । ब्रह्मव-र्चमं श्रुताध्ययनसंपत्तिः । प्रातःसवन आग्रयणसादनादृध्वमेते त्रयो प्रही-तव्याः । अत्र सृत्रम्—'' एप ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति सादियत्वा त्रीनिप्रिष्टोमेऽतिग्राह्यान्ग्रह्णात्याग्नेयमेन्द्रश्यापेनित्यत्र आयूध्प्युत्तिष्ठश्स्तरणि-रिति ग्रहणसादनाः " इति ।

व्यतिरेकपुखेन(ण) पृष्ठचपडहे तानतिग्राह्यान्त्रिधत्ते-

" उपस्तम्भनं वा एतद्यक्तस्य यदितिप्राह्याश्वके पृष्ठानि यत्पृष्ठचे न स्ह्री-यान्त्राश्चं यज्ञं पृष्ठानि स< शृणीयुः " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ८ ] इति ।

यज्ञरूपस्य रथस्यानियाह्या उत्तमभनकाष्ट्रस्थानीयाः । षद्सु दिनेषु क्रमेण रथंनरबृहद्देरूपवेराजशाकररेवतसामनामकैः साध्यानि पृष्ठच(ष्ठ)स्तोत्राणि चक्र-स्थानीयानि । ततः पृष्ठचषडद्वेऽतिग्राह्यरूपोत्तमभनाभावे तानि पृष्ठानि तं यज्ञरथं पुरः पातियत्वा संगृणीयुर्विनाशयेयुः । तस्मात्तान्गृह्णीयादित्यर्थः ॥

उक्थ्ये चोद्कप्राप्तानतिग्राह्यान्प्रतिप्धति-

" यदुक्थ्ये गृह्णीयात्मत्यश्चं यज्ञमतिप्राह्याः स॰ भृणीयुः " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ८ ] इति ।

उत्तरभनमन्तरेणैव पुरत उन्नतसहमा उक्थयस्तस्मिन्गृहीता अतिग्रासाः पुरस्तादस्यौनत्यमापाद्य यद्गरथं प्रत्यश्चं पातियत्वा विनाभयेयुः । तस्मात्ताम गृह्धीयादित्यर्थः ॥

पृष्ठचषडहेऽप्युवध्यसद्भावादेतं प्रतिषेधं वारियतुं पूर्ववाक्येनै(णै)ते विहि-

तास्तद्वद्विश्वजिद्यागस्याप्युक्थ्यसंस्थस्य शाखान्तरे सद्धावात्तत्रापि निषेधं वारियतुं विधत्ते—

" विश्वजिति सर्वपृष्ठे ग्रहीतच्या यज्ञस्य सवीर्यत्वाय " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० ८ ] इति ।

रवंतरादीनि षडिप पृष्ठच(ष्ठ)स्तोत्राणि यास्मिन्सन्ति स सर्वेपृष्ठः ॥ अप्रिष्टोमे तान्विधत्ते —

" प्रजापितर्देवेभ्यो यज्ञान्व्यादिश्वत्स प्रियास्तन्तरप न्यथत्त तद्तिप्राह्याः अभवन्वितनुस्तस्य यज्ञ इत्याहुर्यस्यातिप्राह्याः न गृह्यन्त इत्यप्यिप्रिष्टोमे प्रही-तव्या यज्ञस्य सतनुत्वाय " [सं० का० ६ प० ६ अ० ८ ] इति ।

व्यादिशद्विभज्य दत्तवान् । तदा स प्रजापितर्यज्ञसंविन्धिनीः वियास्तन्र-पन्यधत्तापनीय किचिद्रोपितवान् । तास्तनवोऽतिग्राह्याः । तम्मादिग्रिष्टोपस्य सतनुत्वाय तान्ग्रह्णीयात् । अत्रातिग्राह्याणां पृष्ठचपडहादिविकृतिसंबन्धप्रतीतेः प्रकृताविग्रिष्टोमेऽपि विधीयन्ते ॥

व्याद्वतिकामस्य तान्विधत्ते-

" देवता वे सर्वाः सद्द्यीरासन्ता न व्यावृतमगच्छन्ते देवा एत एतान्त्र-हानपश्यन्तानगृह्णताऽऽग्नेयमिग्नरेन्द्रिमिन्द्रः मौर्यभ सृर्यस्ततो व तेऽन्याभिर्देवता-भिव्यावृतमगच्छन्यस्यैवं विदुष एते ग्रहा गृह्यन्ते व्यावृतमेव पाप्पना भ्रातृ-व्येण गच्छति " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ८ ] इति ।

सद्दर्शास्तुरुयैश्वर्याः । व्यावृत्तमेश्वर्याधिक्यलक्षणम् । इतरभ्यो व्यावृतं भ्रातृव्यादेश्वर्याधिक्यमेतेरतिप्राक्षः प्राप्ताति ॥

तानतिग्राह्यान्यशंसति —

" इमे लोका ज्योतिष्पन्तः समावद्वीर्याः कार्या इत्याहुराग्नेयेनास्मिङ्धोके ज्योतिर्धत्त ऐन्द्रेणान्तिरक्ष इन्द्रवाय् हि सयुजो सोर्थेणामुष्मिङ्धोके ज्योतिर्धत्ते ज्योतिष्मन्तोऽस्मा इमे लोका भवन्ति समावद्वीर्यानेनान्कुरुते " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ८ ] इति ।

इमे पृथिन्यन्तरिक्षचुलोकास्ते चाग्न्यादिदेवतानुग्रहेण ज्योतिष्मन्तस्तुल्य-सामध्याः । अन्तरिक्षस्य वायुर्देवता न त्विद्र इति चेन्न, इन्द्रवाय्वोः सहाव-स्थानादैन्द्रवायवग्रहे तद्दर्शनात् ॥

मकारान्तरेण तान्त्रशंसति-

" एतान्वै ग्रहान्वम्बाविश्वयसाववित्तां ताभ्यामिम लोकाः पराअधार्वा-

प्रपा० ४ अनु० ४५(३९)]क्रुष्णयजुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता । (अदाभ्यप्रहिविधः)

अबश्च प्राभुर्यस्येवं विदुष एते ग्रहा गृह्यन्ते पास्मा इमे लोकाः पराश्चश्चार्वाश्चश्च भान्ति "[सं०का ६ प०६ अ०८] इति।

वस्वाश्च विश्ववयाश्च तयोरितप्राह्ममहिमाभिज्ञत्वात्तदर्थमुत्तमा अधमाश्चेमे लोकाः प्राभुः प्रभावन्तः ॥

अतिग्राह्या निरूपिताः । अथादाभ्यग्रहं विधत्ते-

" देवा वै यद्यक्षेऽकुर्वत तदसुरा अकुर्वत ने देवा अदाभ्ये छन्दाश्सि सव-नानि समस्थापयन्ततो देवा अभवन्पराऽसुरा यस्येवं विदुषोऽदाभ्यो गृह्यते भवत्यात्मना पराऽस्य भ्रातृत्यो भवति" [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ९] इति।

असुरा मान्सर्येण देवैरनुष्टितं यज्ञाङ्गं स्वयमप्यनुष्टितवन्तः । तदाऽसुरवञ्चनेन देवा गायत्रीत्रिष्टुब्जगतीभिनिष्पाद्यानि त्रीणि सवनान्यदाभ्यग्रहे समापितवन्तः । तत्र हि " वसवस्त्वा प्रष्टहन्तु गायत्रेण छन्दसा " इत्यादिभिन्निःभिर्मत्रेक्षयः सोमांशवः पृथक्कतैव्याः । अत्र सूत्रम्— " उपनद्धस्य राज्ञस्तीन श्वान्पष्टहन्ति वसवस्त्वा प्रष्टहन्तु गायत्रेण छन्दसेत्येतैः प्रतिमन्नं तैरेनं चतुः
राधनोति " इति । तदिदं छन्दमां सवनानां च समापनम् । तेन देवानां
विभृतिरसुगणां पराभवश्चाभृत् । तद्ददन्यस्याप्यदाभ्यग्रहणेन भवति ॥

निवचनेन पशंसति-

" यद्वे देवा असुरानदाभ्येनादभ्नुवन्तददाभ्यस्यादाभ्यत्वम् " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० ९ ] इति ।

अदभ्नुवन्हिंसितवन्तः । असुरदम्भनहेतुरयं ग्रहः स्वयमन्येन केनचिदिपि दम्भितुमशक्यत्वाददाभ्यः ॥

एनदेदनं प्रशंसति-

" य एवं वेद दभ्रोत्येव भ्रानृब्यं नैनं भ्रानृब्यो दभ्रोति " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० ९ ] इति ॥

अथादाभ्यस्य कालं विधत्ते-

" एषा वै प्रजापतेरतिमोक्षिणी नाम तनूर्यददाभ्य उपनद्धस्य ग्रह्णात्यति-मुक्त्यै " [सं० का० ६ प० ६ अ० ९ ] इति ।

अतिश्रयेन पापान्मोक्षोऽतिमोक्षः । सोऽस्या अस्तीत्यतिमोक्षिणी । प्रजापः तेस्तादृष्योऽयमदाभ्यः । तस्मादुपनद्धस्य वस्त्रेण बद्धस्य सोमस्य बन्ध-नादतिमुक्त्यर्थं गृह्णीयात् । शकटादवरोपितो वस्रबद्धसोमोऽधिषवणफरुः- कयोरुपर्यवितिष्ठते । तस्य च सोमस्य बन्धमुपांशुग्रहकाले विस्रस्येन्द्राय त्वा हनम्र इत्यादिभिर्भन्नैः सोमं मिमीते । तस्माद्विस्नंसनात्मागेवादाभ्यो ग्रहीतव्य इत्यर्थः ॥

एतद्वेदनं प्रशंसति-

"अति पाप्पानं भ्रातृत्यं मुच्यते य एवं वेद " [सं० का० ६ प० ६ अ० ९ ] इति ।

पापरूपं वैरिणमुक्तम्य तत्कृतोपद्रवान्मुच्यते ॥ अदाभ्यस्य सोमञ्यतिरिक्तं द्रव्यं विधत्ते—

" ब्रन्ति वा एतत्सोमं यद्भिषुण्वन्ति सोमे हन्यमाने यज्ञो हन्यते यज्ञे यजमानो अह्मवादिनो वदन्ति किं तद्यक्षे यजमानः कुरुते येन जीवन्त्सुवर्ग लोकमेतीति जीवग्रहो वा एष यददाभ्योऽनभिषुतस्य गृह्णाति जीवन्तमेवन स्मुवर्ग लोकं गमयति " [सं० का० ६ प० ६ अ० ९ ] इति ।

अभिषवेण सोमस्य हतत्वाद्यक्षे हते यजमानो हतप्रायो भवति । ताहम्वध मन्तरेण स्वर्गप्राप्तावुपायान्त्रह्मवादिनो विचार्यादाभ्यं निश्चितवन्तः । स च जीवनोपेतो ग्रहः । तस्मादनभिषुतस्याभिषवरूपवधगहितस्य द्रव्यम्य रसं तत्र गृह्णीयात् । अत्र सृत्रम्—" अश्जुमदाभ्यं वा प्रथमं गृह्णाति शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामीति द्रश्नः पयसो निग्राभ्याणां वा " इति ॥

अदाभ्यग्रहस्याऽऽधवनहेत्नां सोमांश्नां त्रयाणां सवनत्रयगतेषु त्रिषु महा-भिषवेषु मेलनं विधत्ते—

" वि वा एतद्यक्षं छिन्दन्ति यददाभ्ये सर स्थापयन्त्य श्रृनिष स्जिति यहस्य संतत्ये " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ९ ] इति ।

असुर्वश्वनाय वसवस्त्वेत्यादिमक्रेरंशुत्रयं (य)पृथकरणई पसवनत्रय[स]-मापेनं देवेः कृतं तद्ददन्येनापि कृते सत्युपांश्वतयीमादीनाम[नी]नुष्टानाद्यक्रो विच्छिद्यते, तत्परिहाराय पृथकृतानंशृनभिषवेषु मेलयेत् । अत्र सृत्रम्— " आधवनान १ शून्पक्षाता निधायोशिक्त्वं देव सोम गायत्रेण छन्दसेत्यतेः प्रति-मद्यमनुसवनमेकैकं महाभिषवेष्वपिस्टजित " इति ॥

अदाभ्यो निरूपितः । अथांशुग्रहं विधत्ते —

"देवा वै प्रवाहुग्ग्रहानग्रह्णत स एतं प्रजापितर श्रुमपत्रयत्तमग्रह्णीत तेन वे स आर्झोचस्यैवं विदुषोऽ श्रुग्रेह्यत ऋश्रोत्येव '' [सं० का०६ प०६ अ०१०] इति । प्रपा ० ४ अनु ० ४ ५(३९)]क्रुष्णयजुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता । ( अंशुम्रहविधिः )

प्रवाहुक्तुल्पस्त्रभावान् । प्रजापतिस्तु समृद्ध्यर्थे विलक्षणमं**गुग्रहं गृहीत्वा** समृद्धोऽभवत् ॥

इतरग्रह्वैलक्षण्यं ऋषेण दर्शयत्रभिषत्रस्याऽऽहृन्यभावं विधत्ते—

" सक्रद्भिषुतस्य ग्रह्माति सक्राद्धि स तेनाऽऽभ्रोति " [ सं॰ का॰ ६ प्र॰ ६ अ० १० ] इति ।

अष्टों कृत्वोऽग्रेऽभिषुणोतीत्यादिना ग्रहान्तरेऽभिषवाद्वत्तिः श्रुता न त्वत्र तथा कुर्यान्ति तु सकृदेव । यस्मात्स प्रजापतिः सकृदेवाभिषुत्य तेन ग्रहेण सम्यक्समृद्धिं गतः ॥

ग्रहणमत्रस्योचारणं निवारियतुं मानसमनुसंधानं विधत्ते —

" मनसा ग्रह्मानि मन इव हि प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्ये " [ सं० का० ६ प्र० ६ अ० १० ] इति ।

संकल्पमात्रेण जगत्सर्जनात्प्रजापतेर्मनःसादृश्यम् ॥

ग्रहणपात्रं विधत्ते —

" आंदुम्बरेण गृह्णात्युग्वी उदुम्बर र्डर्जमेवाव रुन्थे " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० १०] इति ॥

पात्रस्याऽऽकारं विधत्तं —

" चतुःस्रक्ति भवति दिक्ष्वेव प्रति तिष्ठति" [सं० का०६ प० ६ अ०१०] इति ।

चतुष्कोणमित्यर्थः ॥

वामदेवेन दृष्टस्य कया नश्चित्र आ भुवदित्यस्यामृच्युत्पन्नस्य साम्नो ग्रह-णमन्नतामाह—

"यो वा अश्योरायतनं वेदाऽऽयतनवान्भवति वामदेव्यमिति साम तद्वा अस्याऽऽयतनं मनसा गायमानो गृह्णात्यायतनवानेव भवति " [सं० का० ६ प्र० ६ अ० १०] इति ।

गृहवानित्यर्थः ॥

अनुच्छ्वासं ग्रहणकाले विधत्ते-

" यदध्वर्युरश्तुं गृह्णकार्धयेदुभाभ्यां नर्ध्येताध्वर्यवे च यजमानाय च यद-र्धयेदुभाभ्यामृध्येतानवानं गृह्णाति सैवास्यद्भिः " [ सं० का० ६ म० ६ अ० १० ] इति ।

अंशुं नार्धयेत्समृद्धं न कुर्वात् । तदानीमध्वर्युयजमानयोः समृद्धिने स्यात् ।

अनुच्छ्वासगृहीतिरेवांशोः समृद्धिः । अत्र मूत्रम्—" अंशुं गृह्वश्रेकप्रहा-षाऽऽप्तं राजानमुपरे न्युप्य सक्वदभिषुत्य वामदेव्यं मनसा गायमानोऽनवानं युद्धाति " इति ।

कथंचिदुच्छ्वासश्चेत्तद्दोषनिवारणाय विधत्ते--

" हिरण्यमि व्यनित्यमृतं वै हिरण्यमायुः प्राण आयुर्वेवामृतमि भिनोति " [सं० का० ६ प० ६ अ० १० ] इति ।

हिरणस्याऽऽभिमुख्येन श्वासं कुर्यात् । तथा सत्यायुःस्वरूपेणेव प्राणवाः युना हिरण्यरूपममृतमभिप्रीणयति ॥

हिरण्यस्ययत्तां विधत्ते-

" शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रति तिष्टाति " [ सं का ६ प ६ अ०१० ] इति ।

शतनिष्कपरिभितं शतमानपरिभितं वा हिरण्यं भवति । दशानां ज्ञानकर्मे-न्द्रियाणामेकेकस्य दशनाडीषु संचाराच्छतेन्द्रियत्वम् । अत्र सृत्रम्—" यदि व्यवाने(न्या)दा नः प्राण एतु परावत इति शतमान हिरण्यमभि व्यनी-या(न्या)तामध्वर्षुर्यजमानश्च " इति । अंशुग्रहादाभ्यग्रहयोः पौर्वापर्यं विकल्पितम् । अत एव सृत्रकारेणोक्तम्—" अंशुमदाभ्यं वा प्रथमं गृह्णाति " इति ॥

अंशुप्रहो निरूपितः । अथ षोडशिप्रहं विधत्ते-

"प्रजापितर्देवभ्यो यज्ञान्व्यादिशस्स रिरिचानोऽमन्यत् स यज्ञानाभ्यो-हश्येन्द्रियं वीर्यमात्मानमाभि समिक्खिद्त्तत्योडक्यभवन्न वे षोडशी नाम यज्ञोऽस्ति यद्वाव षोडश् स्तोत्रश्र षोडश्रश्र शस्त्रं तेन षोडशी तत्थोडशिनः षोडशित्वं यत्षोडशी गृह्यत इन्द्रियमेव तद्वीर्यं यज्ञमान आत्मन्थत्ते " [सं० का०६ ४० ६ अ० ११] इति ।

देवेभ्यो यज्ञान्विभज्य दत्त्वा स्वार्थस्य कस्याप्यभावाद्रिक्तोऽहमिति मन्य-मानः स्वात्मानमभिलक्ष्य सर्वयज्ञसंबन्धिनमिन्द्रियसामध्येपदमंशं षोडशभेद-भिन्नं समिक्खदत्समुपादाय श्रान्तोऽभवत् । तच्च सामध्ये षोडशिनामकः ऋतुरभवत् । स च सोमयागन्यतिरिक्तो यज्ञः कश्चिन्नृतनो न ॥

मकारान्तरेण मशंसति ---

" देवेभ्यो वै सुवर्गो लोको न प्राभवत्त एतः पोडशिनमपत्रयन्तमगृह्णतः ततो वै तेभ्यः सुवर्गो लोकः प्राभवद्यत्पोडशी गृह्यते सुवर्गस्य लोकस्याभि- जिस्त्रै "[सं० का० ६ प० ६ अ० ११] इति ।

प्रपा ० ४ अनु ० ४ ९ (३ ९)]क्रुष्णयजुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता । ( बोडशिप्रहविधिः )

न प्राभवस स्वाधीनः ॥

पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसति —

" इन्द्रो वै देवानामानुजावर आसीत्स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एत श्रोडिशनं प्रायच्छत्तमगृह्णीत ततो वै सोऽग्रं देवतानां पर्येश्वस्यैवं विदुषः पोडिशी गृह्यतेऽग्रमेव समानानां पर्येति '' [सं० का० ६ प्र०६ अ० ११] इति ।

अनुजेभ्यो निकृष्टेभ्योऽवरोऽत्यन्तनिकृष्टः । आनुजेति दीर्घरछान्दसः । अग्रं श्रेष्ठचम् ।।

कालं विधत्ते—

'' प्रातःसवने गृह्णाति वज्रो व पोडशी वज्रः प्रातःसवन॰ स्वादेवैनं योने-र्निगृह्णाति ''[सं० का० ६ प्र० ६ अ० ११ ] इति ।

वज्ञवद्निष्टनिवारकत्वादुभयोर्वज्ञत्वम् । तस्मादेव साम्यात्प्रातःसवनं वज्ञस्य स्वयोनिः

पक्षान्तरमाह ---

" सवनेसवनेऽभि गृह्णाति सवनात्सवनादेवैनं प्र जनयति " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ११ ] इति ।

अत्र सृत्रम्—'' पोडशिनो ग्रहणं प्रातःसवन उत्तमो धाराग्रहाणाः सवने सवने वा '' इति ॥

नित्यत्वेन विहितस्येव काम्यत्वपपि विधत्ते —

"तृतीयसवने पशुकापस्य गृद्धीयाद्वज्ञो वै पोडशी पशवस्तृतीयसवनं वज्जेणैं वास्मै तृतीयसवनात्पशृनव रुन्थे " [ सं० का० ६ प० ६ अ० ११ ] इति ।

यथा खादिरो यूपो भवति खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्वीतेति वचनद्वया-देकस्यैव नित्यत्वं काम्यत्वं च तद्वत् ॥

उक्थ्यऋताविष शाखान्तरानुसारेण प्रसक्तं प्रतिषेधित —

" नोक्थ्ये गृह्णीयात्प्रजा वै पश्च उक्थानि यदुक्थ्ये गृह्णीयात्प्रजां पश्च-नस्य निर्देहेत् " [सं० का० ६ प० ६ अ० ११ ] इति ।

उक्थ्यक्रतुगतानां शस्त्राणां प्रजापशुरूपत्वाद्वज्ञरूपेण घोडाश्चेना दाहः स्यात् । शास्त्रान्तरे विधानादिह निषेधाच विकल्पः सृत्रे दर्शितः —'' नोक्थ्ये युद्धीयाद्वृद्धीयाद्वा '' इति ॥ #षोडशिकताविवातिरात्रकताविप काम्यग्रहं विधत्ते —

"अतिरात्रे पश्चकामस्य गृह्णीयाद्वज्ञो वै षोडशी वज्रेणैवास्मे पशूनवरुःय रात्रियोपरिष्टाच्छमयति "[सं० का० ६ प० ६ अ० ११] इति।

वज्रपोडिशमा पश्चनामवरोधेऽपि नास्ति वाधः । पोडिशिशस्त्रस्योपरिष्टाद-नुष्ठेयेन रात्रिशब्दोपलक्षितेन शस्त्रसमूहेन तद्वाधोपशमनात् । पशुकामस्येति विश्लेषणादन्यस्यातिरात्रे पोडिशिग्रहो नास्ति ॥

अधिकारिविशेषेण प्रहं विधत्ते —

" अप्यक्रिष्टोमे राजन्यस्य ग्रह्मीयाद्याद्यन्तामो हि राजन्यो यजने" [सं० का० ६ प्र०६ अ० ११ ] इति ।

द्वादश्वभिः स्तोत्रैः शस्त्रैश्रोपेतोऽग्निष्टोमो वर्णत्रयमाधारणः । राजन्यस्तु विप्रवैद्याभ्यां व्यावृत्तिमुन्कर्षे कामयते तदर्थं गृहीयात् ॥

अस्मिन्षोडशिग्रहस्तोत्रस्यैकविंशनामकं स्तामं विधत्तं —

" साह एवास्में वजं गृह्णाति स एनं वजो भृत्या इन्धे निर्वा दहत्येक-विक्ष्य स्तोत्रं भवति प्रतिष्ठित्ये " [सं० का० ६ प० ६ अ० ११ ] इति।

अहा सह वर्तत इति एकदिवसनिष्पाद्यः सोमयागः साहः । तस्मिक्नेव यजमानार्थमध्वर्युः पोडिशिरूपं वज्ञं गृह्णाति । स च वज्ञा वेरिविनाशाय प्रयुक्त एनं यजमानमैश्वर्यार्थ प्रकाशयति । अथ वा प्रयोगकोशालाभावादिस्मिः क्षेत्र यजमाने परीतो निःशेषेणेनमेव दहित । अंतः पाक्षिकदाहिनवृत्त्या यजमानस्य प्रतिष्ठार्थमेकविश्वस्तोत्रं संपादयेत् । प्रगीतमन्नसाध्यस्तुतिः स्तोत्रम् । तश्च गानं तृचे कर्तव्यम्। एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयमिति विधानात्। पोडिश्वस्तोत्रस्यासावि सोम इन्द्रत इत्युक्त्यथमा । इन्द्रमिद्धरी वहत इति द्वितीया। आ तिष्ठ वृत्रहिन्नाति तृतीया । सोऽयं तृचिन्निभः पर्यायरावृत्तिविशेषां (पेण ) गीयमान एकविश्वत्यगत्मकं (को) भवति । प्रथमे पर्याय पथमद्वितीययोर्क्षचोिन्निः स्त्रिमानम् । तृतीयस्याः सकुद्रानम् । द्वितीयपर्याये पथमपायाः सकुद्रानम् । तृतीयपर्याये पथमायाः सकुद्रानम् । तथा च च्छन्दोगन्नास्मण आम्नायते— "सप्तभयो हिं करोति स तिस्रभिः स तिस्रभिः स तिस्रभिः स एकया सप्तभयो हिं करोति स तिस्रभिः स तिस्रभिः सप्तभयो हिं करोति स तिस्रभिः सप्तभयो हिं करोति स तिस्रभिः सप्तभयो विष्ठितः" इति । सप्तभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभयः सप्तभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभया स्तरभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभया सप्तभया स्तरभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभयः सप्तभिः सप्तभया स्तरभया स्तरभया सप्तभया सप्तभय

इ. पुस्तके " षोडशिनमितरक्रती " इति शोधितः पाठः ।

( षोडशिप्रहविधिः )

ऋगिर्भाई करोति गायेत । यथोक्तावृत्तिविशिष्टेयमेकविशनामकस्य स्तोमस्य संबन्धिनी विशिष्टा स्तुतिः । तस्याश्च सप्तसितिति नामधेयपित्यर्थः ॥

षोडशिशसं विधत्ते-

" इरिवच्छस्यत इन्द्रस्य वियं धामोपाऽऽमोति " [ सं० का० ६ म० ६ अ०११] इति।

हरिशब्दोऽस्मिनस्तीति हरिवच्छस्तम् । इन्द्रमिद्धरी वहत इत्यादिष्टुसु हरिशब्दो बहुलमुपलभ्यते । तेन शस्त्रेणेन्द्रस्य परितोषात्तदीयो लोकः पाप्य-ते । तच शस्त्रं द्विविधं विहृतमिवहृतं च । नानाविधच्छन्दसा**मृचां संगेलनेन** निष्पादितं विहृतम् । त(य)थावस्थितमविहृतम् ॥

तत्र विहरणप्रकारं विधत्ते-

" कनीया<सि वै देवेषु छन्दा<स्यासङ्घ्याया<स्यसुरेषु ते देवाः कनीयसा छन्दसा ज्यायञ्जन्दोऽभि च्यज्ञश्सन्ततो वै तेऽसुराणां लोकमद्वञ्जत यस्कनी-यसा छन्दसा ज्यायश्छन्दोऽभि विशशसति भ्रातृब्यस्यैव तल्लोकं हक्के " सं० का० ६ प० ६ अ० ११ ] इति।

सन्त्यस्मिञ्जासे बहाने च्छन्दांमि । तान्याश्वलायनेनोदाहुतानि—" आ त्वा वहन्तु इरय इति तिस्रो गायत्र्यः । उपो षु शृणुही गिरः सुसंदर्श त्वा वयं मघवनित्रत्वेका दे च पक्षी । यदिन्द्र पृतनाज्येऽयं ते अस्तु इर्यत इत्यीविण-हवाहिती तृची '' इत्यादिना । तत्र चतुर्विश्वत्यक्षरा गायत्री । अष्टाविश्वत्यक्षर रोष्णिक् । अनयारत्पाक्षरत्वेन कनीयस्त्वाद्देवच्छन्दस्त्वम् । अष्टाक्षरपादैः पश्चिभश्चन्वारिशदक्षरा पङ्किः । पद्त्रिशदक्षरा बृहती । अनयोरिषकाक्षरत्वेन भूयस्त्वादसूरच्छन्दस्त्वम् । एवं छन्दोन्तरेष्वप्युन्नेयम् । तत्र देवा गायत्रीछ-न्दसा पङ्किच्छन्दोऽभितो विहृत्य शस्त्रमपठन्। विहार आश्वलायनेन दर्शितः — '' तदेव शंस्यं विहरेत्पादान्व्यवधायार्धर्चशः शंसेत्पूर्वासां पूर्वाणि पदानि गायत्रयः पिक्सिः पक्कीनां तु द्वे दे पदे शिष्यते ताभ्यां महिणुयादुष्णिहो बृहतीभिः '' इत्यादिना । अस्यायमर्थः — अविहृतं यच्छस्नं तदेव विहृतं कुर्यात् ।
तद्यथा — गायत्र्याः मथमं पादं पक्केः प्रथमपादेन संयोज्येकमर्भर्च संपादयेत् ।
एवं द्वितीयतृतीयपादसंयोगेन पुनर्र्भचेद्वयं संपाद्यम् । पक्केरविश्वष्टं पादद्वयमेकोऽर्भचेस्तस्यान्ते प्रणवं कुर्यात् । तरेतेश्वतुर्भिर्र्भचेद्वीव(द्वे अ)नुष्टुभौ संपद्यते । एवं गायत्र्यः पङ्किभिः संयोज्याः । अनया विश्वंसति विद्देदिति । तेन विद्दृतेन शस्त्रेण भ्रातृव्यस्थानं विनाशयति ॥

संख्यान्तरमभिनेत्य विहरणं दर्शयति-

" षडक्षराण्याति रेचयन्ति पड्वा ऋतव ऋतूनेव प्रीणाति चत्वारि पूर्वा-ण्यव कल्पयन्ति चतुष्पद एव पशूनव रुन्धे द्वे उत्तरे द्विपद एवाव रुन्धे" [सं॰ का॰ ६ प॰ ६ अ॰ ११] इति ।

काचिद्दगष्टाविदाद्(त्य)क्षराऽन्या त्वष्टात्रिंशदक्षराऽन्या त्रिंशदक्षरा। तत्र मध्यमायाः पडक्षराण्यनुष्टुभोऽतिरिच्यन्ते । तस्या ऋच आदी चत्वारि पूर्व-स्यामृचि संयोज्यानि । अन्तिमं द्वयमुत्तरस्यामृचि संयोज्यम् ॥

विहरणे फिलतं दर्शयति-

" अनुष्टुभमभि सं पादयन्ति वाग्वा अनुष्टुप्तस्मात्माणानां वागुत्तमा " [सं० का० ६ म० ६ अ० ११] इति ।

े आश्वलायनः—''अनुष्डुष्पकारं शंसेर्दूर्ध्वं स्तोत्रियानुरूपाभ्यामतो विहृतः '' इति ।।

स्तोत्रोपाकरणस्य कालं विधत्ते —

" समयाविषिते सूर्ये षोडिशानः स्तोत्रमुपाकरोत्येतस्मिन्वै लोक इन्द्रो हत्र-महन्त्साक्षादेव वज्रं भ्रातृब्याय म हरति " [सं० का०६म०६अ०११] इति । समयाविषितोऽर्थास्तमितस्तस्मिन्नेवार्थास्तमयकाले पूर्वमिन्द्रो भूलाके हत्रं जधान ॥

षोडिशनो योग्यां दक्षिणां विधत्ते-

" अरुणिपशङ्गोऽश्यो दक्षिणेतद्वे वज्रस्य रूप॰ समृद्ध्ये" [सं० का० ६ प्र०६ अ० ११] इति ।

अरुणमिश्रपिशङ्कवर्णः । तदेवं ब्राह्मणशेषाणामनुवाकानामर्था निरूपिताः ॥ अथ मीमांसा ।

चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्-

" पात्रस्यावभृथे सोमालिप्तस्य नयनं तु किम् । साधनं प्रतिपत्तिर्वा यन्ति तेनेत्यतः श्रुतेः ॥ प्राप्ता साधनता मेत्रं पुरोडाशहविष्ट्रतः । पात्रस्य तदसंवन्धात्पक्षपः प्रतिपत्तये '' इति ॥

ज्योतिष्टोमे श्रुयते — " अवरुणगृहीतं वा एतद्यक्कस्य यहजीषं यद्भावाणो

<sup>\*</sup> चतुर्गृहीनमिति जैमिनीयन्यायमालाविस्तरे पाठः ।

१ क. घ. इ. 'सेदतो । २ ख. घ. इ. विवृताः । ३ ख. °णहतं ।

+यदौदुम्बर्यिधववणफलके तस्माद्यातिकचित्सोमिलिसं द्रव्यं तेनावभृयं यान्ति "
इति । निष्पिडितस्य सोमस्य नीरसो भाग ऋजीषम् । तदेतदृजीषप्रावादिकं
सोमाभिषवादौ सोमेन लिप्पते । तस्य लिप्तस्य सर्वस्य द्रव्यस्यावभृयसाधनत्वमभ्युपेयम् । कुतः । तेनावभृथं यन्तीति तृतीयाश्चल्याऽवभृथसाधनत्वावगमात् । तस्मात्सोमिलिसं द्रव्यमवभृथे इविद्वेन नीयत इति चेन्मैवम् । वारुणेनैव
कपालेनावभृथमवयन्तीत्यनेनोत्पत्तिवाक्यशिष्टपुरोडाशहिवषाऽवरुद्धेऽवभृथे सोमिलिप्तस्य पात्रस्य हविद्वेन संबन्धासंभवात् । तथा सत्यवभृथशब्देन तदीयं
देशं लक्षयित्वा तस्मिन्देशे सोमिलिप्तस्य पात्रस्य नयनमत्र विधीयते । तस्य
नयनं प्रतिपत्तये भवति । पात्रस्य पूर्वमुपयुक्तत्वात् । तस्मादेतत्पतिपत्तिकर्मे ॥

दशमाध्यायस्य सप्तमपादे चिन्तितम्-

'' किं स्यादवभृथे वर्धिर्वर्जं सर्वमुताऽऽत्तरेत्। यावदुक्तं प्रयाजानुयाजवर्धिर्निपेधतः ॥ आद्योऽप्सुमन्तावित्याज्यभागोकत्या परिसंख्यया । अन्येनात्र गुणपाप्तेरपूर्वत्वेन वाऽन्तिमः '' इति ॥

ज्योतिष्टोमावभ्यं चतुर्थप्रयाजप्रथमानुयाजरूपौ वहिर्यागौ वर्जियत्वा शिष्टं चोदकप्राप्तं सर्वमनुष्टेयम् । कृतः । अपवहिषः प्रयाजान्यजत्यपवहिषावन्याजौ यज्ञतीति वहिर्यागद्वयमात्रवर्जनावगमादिति प्राप्ते वृतः— अप्सुमन्तावाज्यभागौ यज्ञतीति परिसंख्यानादुक्तमेवानुष्टेयम् । अथोच्येन चोदकप्राप्तावाज्यभागावन् चाप्सुमच्छब्दोपेतमत्रद्वयरूपस्य गुणस्यात्र विधानान्न परिसंख्येति । मैवम् । लिङ्गक्रमाभ्यामेव मन्नयोः प्राप्तत्वात् । अतः परिसंख्यया गृहमेधीयवदुपसद्दचापूर्वकर्मत्वेन वा यावदुक्तमनुष्टेयम् ।

एकादशाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्-

" किमप्स्ववभृथे मुख्यमात्रं साङ्गमुताग्रिमः । मुख्यत्वेनान्वयान्मैवं प्रयोगेण तदन्वयात् " इति ॥

इदं श्रूयते—अप्स्ववभृथेन चरन्तीति । तत्र वारूण एककपालोऽवभृथशब्द-वाच्यत्वान्भुँख्यं कर्म तेन मुख्येनापामन्वयः श्रूयते । अतोऽत्र द्रव्यदेवतावदपां मुख्यमात्राङ्गत्वात्प्रधानस्यैवाप्स्वनुष्ठानम् । आघाराज्यभागादीन्याइवनीयेऽनुष्ठे-

<sup>+ &#</sup>x27; दुम्बर्रा,यदाधि ' इति जैं॰ न्या॰ विस्तरे पाठः ।

९ क. घ. इ. अन्त्यो नाङ्गगुणे प्रा<sup>°</sup>। स. अन्त्येना<sup>°</sup>। २ क. घ. इ. मुख्येनानन्व<sup>°</sup>। ३ स. <sup>°</sup>न्मुख्यकर्मत्वेन।

यानीति त्राप्ते ब्रूपः-स्यादेतदेवम् । यद्यप्स्ववभ्य इत्येतावदेव श्रूयेत । इह स्वप्सु चरन्तीति अवणादवभ्यभयोगेणापामन्वयात्साङ्गं प्रधानमप्सु कर्तव्यम् । एतद्विचारंत्रयमवभ्ययजूषि जुहोतीत्यास्मिन्ननुवाके द्रष्टव्यम् ।

पश्चमाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम् —

" यूपाञ्जनादिरेकैकः संघो वाऽनुसमीयते । एकैकः पूर्ववन्मैवं वचनात्काण्डसंगतेः " इति ॥

ज्योतिष्टोमेऽग्नीषोपीयपश्ची यूपस्य घृतेनाञ्चनमुच्छ्रयणमवटस्य पर्यृहणं यूपमूलस्य दृंहणं मध्ये रश्चनया परिव्ययणिमत्येते पदार्था आस्नाताः । ते चैकयूपपन्ने तथैव कर्तव्याः । एकयूपस्य च विकल्पः श्रूयते—'' एकयृपो वैकादश्विनी वा । अन्येषां यज्ञानां यूपा भवन्ति । एकवि श्विन्यश्वमेषस्य "इति ।
तत्र बहुयूपेष्वञ्चनादिरेकेकः पदार्थः प्राजापत्यप्रश्पाकरणादिवदनुममेनव्य
इति प्राप्ते बूपः—अञ्जनादिपरिव्ययणान्तं यज्ञमानो यूपं नावस्रजेदिति वचनेन यज्ञमानस्य यूपत्यागनिषेधोऽञ्जनादिकाण्डस्यानुसमये सत्युपपद्यते । तस्मास्नात्र पदार्थानुसमयः ।

सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्-

" संस्कारः स्यादुपश्चये न वा यूपोक्तितोऽग्रिमः । न स्याभियोजनाभावात्तूष्णीछिदेन यूपता " इति ॥

यूपैकादिशित्यां श्रूयते—'' उपशयां यूपो भवति " इति । एकादिशानां यूपानां समूह एकादिशिनी । तत्र दक्षिणतोऽत्रस्थापितो द्वादशो यूप उपशयः । तथा च श्रूयते—''यहिषणत उपशयः" इति । तिस्मञ्जपशये पिरव्ययणादिको यूपसंस्कारोऽस्ति, संस्कारिनिमित्तस्येकस्य यूपशब्दस्य तत्र प्रयुक्तत्वादिति चेत्मवेष् । संस्कारप्रयोजनस्यात्राभावात् । पश्चं नियोक्तं यूपः संस्कियते । तथा च तित्रीयकब्राह्मणम्—'' सर्वे वा अन्य यूपाः पश्चमन्तोऽथोपशय एवापशुः " इति । परिव्ययणादिसंस्काराभावेऽप्यमञ्च छेदनादयः केचिद्धर्मास्तत्र वाच- निका विद्यन्ते । तावताऽस्येन सादृश्येन गोणी तत्र यूपोक्तिः । तस्मान्न यूप- भव्दो धर्मानितिदिश्वतीति । एतिद्वचारद्वयं स्प्येन वेदिमुद्धन्तीत्येतस्मिन्ननुवाके द्रष्टव्यम् ।

१ ख. °रद्वय°। २ ख. °ण्डतेरिता" इे । ३ ख. °स्य परिहें। ४ ख. स्यात्प्रयो°। ५ क. घ. ड. तत्र नि°। ६ क. घ. ड. गोणेन ।

### अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्-

" स्यादैकादात्रीने दैक्षात्सीत्याद्वाऽऽद्योऽस्तु पूर्ववत् । रञ्जनाद्वयसीत्यत्वविशेषाङ्किङ्गतोऽन्तिमः " इति ॥

ऐकाद्शिनाः पशव एवमाम्नायन्ते—''आग्नेयः कुष्णग्रीवः सारस्वती मेषी वश्वः सौम्यः पौष्णः द्यामः शितिपृष्ठो वाईस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रोऽ-रुणो मारुतः कल्माष ऐन्द्राग्नः सर् हितोऽधोरामः सावित्रो वारुणः पेत्वः '' इति । यद्यप्यश्वमेधमकरण एते पिटितास्त्याऽपि ज्योतिष्ठोममकरणेऽप्येते विधीयन्ते—'' प्रेवाऽऽग्नेयेन वापयति मिथुनः सारस्वत्या करोति रेतः सौम्येन द्याति मजनयति पौष्णेन '' इत्यादिना । तेष्वेकाद्शिनेषु देक्षादग्नीषोनीयाद्विध्यन्तातिदेशः स्यात् । कुतः । अग्नीषोमीयस्य पशुमक्रतित्वेन पूर्वाधिकरणे निर्णातत्वादिति चेन्मेवम् । सौत्यगतिवश्चेषिकक्रदर्शनात् । सुत्याकाले भवः सौत्यः सवनीयः पशुः । तत्र चोदकमाप्ता रशनेका वाचिनिकी द्वितीया । एतच तृतीये निर्णातम् । तदेतद्रशनाद्वयमग्नीषोमीयपशावसंभवातसवनीयस्य विशेषालक्रभेकं सुत्याकालीनत्वं द्वितीयम् । ते च द्वे लिक्ने ऐकादिशिनेषु दृश्यते । तत्रेदमाम्नायते—''द्वे द्वे रशने आदाय द्वाभ्यां द्वाभ्यां रशनाभ्यामेकैकं यूपं परिव्ययति'' इति । सुत्याकालीनत्वं च तेष्वस्ति । ततः सौत्यध्(त्याद्व)र्भातिदेशः ।

नवमाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्-

" कृष्णग्रीवादिके नोह ऊहो वाँऽस्ति न पूर्ववत् । देवत्वं न गणस्यात ऊहो बह्वभिधित्सया " इति ॥

यूपेकादशिन्यामग्न्यादिदेवताकाः पश्चव आस्नाताः— " प्रैवाऽऽग्नेयेन वाप्यति मिथुन सारस्वत्या करोति रेतः सौम्येन दधाति प्रजनयति पाँष्णेन " इत्यादिना । ते च स्वनामभिरन्यत्राऽऽस्नाताः— " आग्नेयः कृष्णग्नीवः सारस्वती मेषी वभ्यः सौम्यः पाँष्णः स्थामः " इत्यादिना । तत्रौष्येकवचनान्तस्य मेथपतिश्चब्दस्याऽऽदित्येष्विव नोह इति चेन्मैवम् । वैषम्यात् । आदित्यग्णस्य तत्र देवत्वम् । इह त्वेकैकस्य पृथग्देवत्वम् । अतो बहून्देवानभिधातुं बहुवचनान्तंत्वेनोहनीयम् ।

एकादशाय्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्-

" ऐकाद्शिनंके(गे) तस्रं वसाहोमेऽथ भिन्नता । तस्रं शक्यं(क्य)त्वतो भेदः प्रधानार्धर्चभेदतः " इति ॥

१ ख. देक्ष्यात्सी । २ ख. देक्ष्याद । ३ ख. वाऽस्य न । ४ ख. "त्रास्यैक"। ५ ख. "न्तत्वमूह"। ६ ख. "नकं त"।

ऐकादिश्वनेष्वाग्नेयसारस्वतसौम्यादिपशुषु वसाहोमस्य सह कर्तु शक्यत्वा-त्रच्नमिति पाप्ते झूमः—देवताभेदेन प्रधानभेदात्तत्तद्याज्यार्धर्चान्तकालानां भिष्मत्वेनानुष्ठानयौगपद्यासंभवाद्धदेः।

### तत्रैवान्यश्चिन्तितम्-

" यूपैकादिशनीयूपाहुतेर्भेदोऽथ तन्नता ।
सामीप्यभेदादाद्योऽन्त्यः सामीप्यं दृष्टिगं यतः " इति ॥

यूपैकादाशिन्यां चोदकपाप्ता यूपाहुतिः प्रतियूपं भिद्यते । कुतः । यूपस्या-न्तिकेऽार्भे मिथत्वा यूपाहुतिं जुहातीति तद्विधानात्सामीप्यानां च भेदादिति प्राप्ते क्रूमः — न तावदत्यन्तसामीप्यं संभवति यूपदाहमसङ्गात् । अतो यावता च्यवधानेन यूपा दृष्टिगोचरा भवन्ति तावतो देशस्य समीपत्वमभ्युपेतच्यम् । तथा सति देशक्यादाहुतेस्तन्नता ।

तॅंत्रैव चतुर्थपादे चिन्तितम्--

( किमैकादिशनेष्वस्य कुम्भ्यादेभिन्नता न वा । असंदेहाय भेदो न लिङ्गादेवास्य सिद्धितः " इति ॥

भिन्नदेवताकेष्वैकादिशिनेषु पशुष्वेककुम्भीपाके सित किमक्नं कां देवतां मत्युपाकृतस्य पशोः संबन्धीति संदेहे सित प्रदानं संकीर्येत । तस्मात्कुमभ्या-देरावाप(भेंद) इति चेन्मैवम् । चिक्ककरणमात्रेण संदेहापगमसिद्धी लायवात् । तस्मादत्र तन्नता ।

तत्रैवान्यश्चिन्तितम् —

'' तत्तन्त्रं हेयमुत नो चिह्नं नास्त्रि वसास्त्रतः । हेयं नो प्रतिपत्तित्वात्सांकर्येणाप्यदोषतः " इति ॥

ऐकादशिनेषु कुम्भ्यादेर्यत्तन्नं निर्णातं तत्परित्याज्यमङ्गानामित्र वसानां चिह्नकरणासंभवेन सांकर्यभसङ्गादिति चेन्मैवम् । वसाहोमस्य प्रतिपत्तिकमैत्वेन द्रव्यं प्रत्यपि प्रयोजकत्वाभावेन तद्रव्यश्रपणार्थं कुम्भीभेदप्रयोजकत्वस्य द्रापेतत्वात् । न चात्र द्रव्यसांकर्यं दोषाय भवति, व्यवस्थापकप्रमाणाम्यावात् । न चात्र द्रव्यसांकर्यं दोषाय भवति, व्यवस्थापकप्रमाणाम्यावात् । नतु तत्तदेवताविषययाज्यार्धर्चान्तेषु भिन्ना होमाः पूर्वं निर्णाताः । चाढं, तथैवैकादशकुत्वो हृयतां किमायातं द्रव्यसांकर्ये । तस्मात्कुम्भ्यादेस्तन्नं न त्याज्यम् । इदं षदकं प्रजापतिः प्रजा अस्रजतत्यस्मिन्ननुवाके द्रष्टव्यम् ।

९ ख. दै: । अत्रै । २ ख. तावता । ३ ख. घ. इ. 'क्यासंभवादा' । ४ क. घ. इ. तथंव । ५ फ. 'त्वस्थान्तरित' । ६ ख. 'थैवार्भर्चान्ते तद्ध्य' ।

द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम् --

पर्यक्रिकृतः पात्नीवत उत्स्रज्यत इत्यसौ ।
यागो गुणो वा यागः स्यादन्वयाव्यवधानतः ॥
मत्यभिक्रान(त)मालभ्यमन्द्योत्सर्गशब्दतः ।
गुणं पर्यक्रिकृत्याख्यं वक्त्युत्तरनिष्ठत्तये ॥
न दुष्टा परिसंख्याऽत्र चोदकात्माग्विधौ सति ।
पर्यक्रिकरणान्ताङ्गरीतिः क्रृप्तोपकारतः " इति ॥

" त्वाष्ट्रं पारनीवतमालभेत " इति प्रकृत्यैवमाम्नातम्—" पर्यमिकृतं पात्नीवतमुन्मृजति '' इति । तत्र पर्यक्षिकृतशब्देन संस्कृतपशुद्रव्यस्य पात्नी-वतशब्देन पत्नीवन्नामकदेवतासंबन्धस्य च प्रतीयमानत्वाद्यं यागविधिः। प्तं सित पर्यम्रिकृतपात्नीवतशब्दयोरव्यवहितान्वयो लभ्यते। सिद्धान्ते तु पर्य-प्रिकृतपुरमूजनीत्यन्वयं वाञ्छन्ति । तदा व्यवहितान्वयो दुर्वारः । तस्माद्वाय-व्यपशुवद्यागविधिगिति पाप्ते ब्र्मः - अनारभ्याधीतत्वान्नास्ति वायव्ये प्रकृत-मत्यभिज्ञा । इह त्वालभ्यत्वेन प्रकृतः पशुः पात्नीवतशब्देन मत्यभिज्ञायते । तमन्द्य पर्यमिक्रतशब्दान्वितेनोत्सृजतीत्यांख्यातेन पर्यमिकरणाख्यो गुणो विधीयते । न च प्रकृतिगतस्य पर्यक्षिकरणस्य विकृतौ चोदकेन प्राप्तत्वादन-र्थकोऽयं विधिरिति वाच्यम् । उपरितनौङ्गनिष्टत्तेविधिप्रयोजनत्वा**त् । नन्वेवं** सति परिसंख्या स्यात् । सा च दोपत्रयदुष्टा । स्वार्थत्यागोऽन्यार्थस्वीकारः माप्तवाधश्चेति त्रयो दोषाः। पर्यप्रिकरणवाक्ये स्वार्थो विधिस्त्यज्येत।अन्यार्थो निषेधः स्वी ऋियेत । चोदकपाप्तान्युपरितनान्यङ्गानि वाध्येरेन् । मैवम् । पर्यक्रि-करणोत्तरभावीन्यङ्गानि नानुष्टेयानीत्येतस्याः परिसंख्याया अनङ्गीकारात्। कथं तर्हि तिमृहत्तिः । आधिकीति ब्रूमः । चोदकपवृत्तेः पागेवायं विधिः पव-र्तते । प्रत्यक्षोपदेशस्य शीघ्रवुद्धिजनकतया करूप्यातिदेशात्प्रबल्रत्वात् । तथा सत्युपदिष्टेरेवाक्वेनिराकाङ्क्षायां विक्रतौ चोदकस्यापवृत्त्यैवोपरितनान्यक्वानि न प्राप्यन्ते । न चानेन न्यायेन पर्यक्रिकरणात्प्राचीनानामप्यप्राप्तिरिति वाच्यम् । विधीयमानस्य पर्यन्निकरणस्य नूतनत्वे सत्युपकारकल्पनाप्<del>र</del>या प्रकृती यत्क्रृप्तोपकारं पर्यक्रिकरणं तदवस्थापन्नस्यैवात्र विधेयत्वात् । प्रकृती च प्राचीनाङ्गानन्तरभाविन एवोपकारः ऋप्त इत्यत्रापि तादृशस्यैव विधानात्पर्य-भिकरणान्ताङ्गरीतिः सिध्यति । एवं च सत्युत्स्रजतीत्याख्यातेन यथोक्तपर्य-ग्निकरणविधावर्थसिद्ध उपरितनाङ्गोत्सर्गो धातुनाऽनूद्यते । तदेवमत्र गुणविधिः।

९ ख. °नाङ्गाननुतृ°। २ ख. °वित्वेनैवो°।

## नवगाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्-

" आज्येन श्रेषितयुक्ती द्रव्यप्रतिनिधिर्भवेत् । कर्मान्यद्वाऽग्रिपस्त्यागशेषसंस्थापनीक्तिभः ॥ अङ्गरीत्या समाप्तत्वादेवतोकत्यनुवर्तनात् । साम्याच्छेषः संस्थितिस्तु याग आलम्भनादिवत् " इति ॥

" त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत " इति प्रकृत्य " पर्यिष्ठकृतं पात्नीवतमुत्स्य-जित " इति श्रुतम् । तत्रं पुनः श्रूयते—"आज्येन श्रेषं संस्थापयेत्" इति । तदिदमाज्यं पशुद्रव्यस्य प्रतिनिधिर्भवेत् । कुतः । उत्सर्गशेषसंस्थापनशब्दैस्त-दवगमात् । पर्यविकरणाद्भः पशुद्रव्यस्य त्यागमभिधायाऽऽज्येनेति द्रव्यान्तरं पशुस्थानीयं साधनभूतपुँपदिश्य चोदकमाप्तमुत्तरकालीनमङ्गजातं तेन द्रव्येण समापनीयमिति विधीयत इति प्राप्ते ब्रूमः — पूर्वाधिकरंणन्यायेनाङ्गरीत्या पात्नीवतः पशुः समाप्तः । यदि पात्नीवतमालभेतेति विहितस्य कर्मणः समाप्तिर्न स्यात्, केवलं पशुद्रव्यत्यागः क्रियेत तदा विहितो द्रव्यदेवतासंब-न्धरूपो यागो नानुष्ठितः स्यात् । ततो देवतामुह्दिय त्यागोऽवद्यं कर्तव्यः । तथा सति पशुसाधनके यागे मुख्येन पशुनैव साधिते कुतः प्रतिनिधिः । देव-तोद्देशुत्यागस्य चोत्पत्तिवाक्येनैव सिद्धत्वात् । पर्यविकरणोत्सर्गवाक्येना(णा)-क्ररीतिविधाने संस्थापनीयः शेषो न कोऽप्यस्ति । तस्मार्दाज्यवाक्येन कर्मा-न्तरं विधीयते । देवता तु पात्नीवतश्चब्दस्यानुवृत्त्या लभ्यते । कर्मान्तरँस्यापि शेषत्वमुपचर्यते । पश्वाज्यद्रव्यकयोः पूर्वोत्तरकर्मणोः पत्नीवदारूयाया देव-ताया एकत्वेनाव्यवद्दितानुष्ठानेन चोपक्रमोपसंहारसद्दशत्वात् । संस्थितिकि-यया चाऽऽलम्भननिर्वापादिवद्यागो लक्ष्यते । लिङ्गत्ययश्रापृर्वभावनामभि-भत्ते । तस्मादाज्यद्रव्यकं पत्नीवद्देवताकं शेषवत्पशुयागसमनन्तरोत्तरभाविक-र्मान्तरमत्र विधीयते । एतदुभयमिन्द्रः पत्नियेत्यनुवाके द्रष्टव्यम् ।

द्वादशाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम् —

" अस्त्याहुतिश्वरी सीम्ये नास्ति वा पशुपाकतः। निवृत्तत्वादस्ति मैवमनिवृत्तेः पुरोत्थितेः " इति ॥

तृतीयसवनीये ये सौम्यचर्वादयस्तेषु इविष्कृदाहानं पुनः कर्तव्यम् । पश्चर्यमाहृतायास्तस्याः पशुपाके निष्पन्ने सति निवृत्तत्वादिति चेन्मैवम् ।

९ क. घ. ड. "त्र श्रूँ। २ घ. ड. पयाति '' इ' । ३ क. घ. ड. 'मुह्त्य । ४ क. घ. ड. 'रंगेना' । ५. स. "तिर्विधाप' । ६ क. घ. ड 'दाज्येन । ७ क. घ. ड. 'रत्वस्या' ।

प्रकृतौ पत्नीसंयाजेभ्य ऊर्ध्व इविष्कृतः पत्न्या उत्थीनं वाक्येन विक्तिम् । पञ्चाविष ततः पूर्व निवृत्त्यभावात् । तस्मौत्तत्कालीनेषु सौम्यचर्वादिषु नास्ति पुनराहानम् । एतच झन्ति वा एतत्सोमित्यनुत्राके द्रष्टव्यम् ।

#### पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्-

'' उक्थ्योत्कर्षे षोडशी नोत्कृष्येतोत्कृष्यतेऽथ वा । स्तोत्रकालाय नोत्कर्षः पूर्वतत्षोडशिग्रहे ॥ ग्रहं पराञ्चमुक्थ्येभ्य इत्यङ्गाङ्गित्वभासनात् । स स्तोत्रे ग्रह उत्कृष्टे स्तोत्रकालः प्रवाध्यताम् " इति ॥

ज्योतिष्ठोमे पोडिशिग्रहं प्रकृत्य श्रूयते—" तं पराश्चमुक्थ्येभ्यो निर्गृहाित" इति । तृनीयसवने सूर्यास्तमयात्मागेवोक्थ्यग्रहास्त्रयो गृह्यन्ते । तेभ्यः परस्ताद्यं पोडिशी विहितः । यदि कदािचिद्देवादुक्थ्यग्रहा अस्तमयाद्ध्वेमुत्कृष्येरंस्तदा तत उर्ध्व विहितस्यापि घोडिशिग्रहस्य नास्त्युत्कर्षः । कुतः । पूर्वन्यायेन कालस्यानुसरणीयन्वात् । कालोऽप्येवमान्नातः—" समयाविषिते सूर्ये घोडिशनः स्तोत्रमुपाकरोति " इति । समयोऽस्तमयस्तं प्राप्ते सूर्ये स्तोत्रपारम्भकालः । सोऽयमुत्कर्षे सित वाध्यते । तचायुक्तं, पूर्वमित्रहोत्रस्य स्वकालमवाधितुमेवेष्टिमध्येऽनुष्ठानाङ्गीकारादिति प्राप्ते ब्रूपः—पराश्चमिति शब्देनोक्थ्येभ्य उत्तरकालः पोडिशिग्रहाङ्गत्वेन विधीयते । ततो मुख्यग्रहस्य कालमवाधितुमुपसर्जनस्य स्तोत्रस्य कालं वाधित्वा सस्तोत्रग्रह उत्कृष्टन्यः।

दशमाध्यायस्य पश्चमपादे चिन्तितम्-

'' विकृतौ पकृतौ वा स्यात्पोडक्युत्कर्पतोऽग्रिमः । अविरुद्धेन वाक्येनानुत्कर्षात्पकृतावसौ '' इति ॥

ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रूयते—''य एवं विद्वान्पोडिक्सनं गृह्णाति " इति । सोऽयं घोडिक्सिग्रहो विकृतो निविभते । कुतः । प्रवलेन वाक्येन तस्य ग्रहस्य प्रकरणादुत्कृष्यमाणत्वात् । '' उत्तरेऽहंन्द्रिरात्रस्य गृह्णाते मध्यमेऽहंस्त्रिरात्रस्य " इति हि वाक्यम् । दिरात्रादीनां च विकृतित्वं मसिद्धम् । अतः प्रकरणं बाधित्वा विकृतौ निवेश इति पाप्ते श्रूमः—'' अप्यिष्ठिष्टोमे राजन्यस्य गृह्णीयात् '' इत्यन्यद्वाक्यमस्ति । तेन प्रकृतिभृतेऽप्तिष्टोमे निविशते । न चात्र प्रकरणवाधः । अप्रिष्टोमस्य ज्योतिष्टोमावान्तरसंस्थाक्ष्यत्वेन ततोऽनन्यत्वात् । न चैवं सित

१ क. घ. ड. °त्थानकालत्वेन प°। २ क. घ. ड. °स्मात्तत्त । ३ च. निर्गृह्वा । ४ क. घ. ड. °गृह्वन्ति '' इ°। ५ ख. च. °ह्नि द्विरा । ६ ख. च °मेऽहनि त्रिरा ।

चोदकेनैव दिरात्रादिषु प्राप्तत्वात्पुनर्विधिवाक्यं व्यर्थिमिति शङ्कनीयम् । अह-विश्लेषसंबन्धाय राजन्यादिनिमित्तनैरपेक्ष्याय च तदुपपत्तेः । तस्मात्प्रकृतौ निवेशः ।

#### तत्रैवान्यश्चिन्तितम्-

" उन्ध्याप्रयणतः स स्यात्केवलाप्रयणादुत । आद्य उक्तिद्वयादन्त्य उक्थ्योध्वत्वविधित्वतः " इति ॥

स पूर्वोक्तः षोडशी वचनद्वयवलेनोक्थ्यपात्रादाप्रयणपात्राच ग्रहीतव्यः । '' उक्थ्यािक्वगृह्णाति षोडशिनम् " इत्येकं वाक्यम् । "आग्रयणाङ्गृह्णाति षोडिश्वनम् " इति द्वितीयं वाक्यम् । अत्रोच्यते— आग्रयणपात्रादेव ग्रही-तव्यः । कुतः । उक्थ्यवाक्यस्योत्तरकालविधिपरत्वात् । "तं पराञ्चमुक्थ्यािश्व-गृह्णाति " इत्यूर्ध्वकालवािचनः पराक्शब्दस्य प्रयोगात् । ततो नोभयस्माद्ग-हणम् ।

#### तत्रैवान्यश्चिन्तितम्-

" सवनेषु तृतीये वा स त्रयोक्त्या भवेत्रिषु । द्वे निन्दित्वा तृतीयस्य विधस्तत्रेव गृह्यताम् " इति ॥

स पूर्वोक्तः षोडिशिग्रहिस्तिषु सवनेषु भवेत् । कुनः । सवनत्रयस्योक्तत्वात् । षोडिशिनं प्रकृत्याऽऽस्त्रायते—" प्रातःसवने ग्राह्यां माध्यंदिनसवने ग्राह्यस्तु-तीयसवने ग्राह्यः '' इति । नेतयुक्तम् । सवनद्वयस्यार्थवादत्वेन तृतीयसवने-स्योक्तत्वात् । अत एव वाक्यशेषे सवनद्वयं निन्दित्वा तृतीयसवनं विधीयते । यत्प्रातःसवन इत्यादिना सवनद्वयं वर्ज्ञपानदोषोऽभिहितः । तृतीयसवने ग्राह्यो न सर्वेषु सवनेषु गृह्णातीति प्रशंसापूर्वकं विहितम् । तस्माचृतीयस्वन एव षोडिशिग्रहः ।

### पुनरप्यन्यत्त्रतेव चिन्तितम्-

" अग्निष्टोमोक्थ्यसंबन्धी षोडश्यस्तुतशस्त्रकः । तद्युक्तो बाऽग्निमः पाप्तस्तत्र संस्थामबाधितुम् ॥ स्तोत्रं भवत्येकविशं हरिबच्छस्यते ततः । इष्यते ह्यन्यसंस्थात्वं स्तुतशस्त्रयुतस्ततः " इति ॥

षोडशिनं प्रकृत्याऽऽम्नायते—'' अप्यिष्ठिष्टोमे राजन्यस्य गृह्णीयादप्युक्थ्ये ब्राह्मः '' इति । सोऽयमिष्ठिष्टोमोक्थ्यसंस्थयोविहितः षोडशिब्रहः स्तुतश्चत्रतः जितो भवितुमहिति । अन्यथा तदीयाभ्यां स्तुतश्चाभ्यां क्रतुसमाप्तो षोडशिः

९ स्त. च. 'त्रिगृंहां'। २ क. घ. ड. 'नस्तावकत्वां'। ३ क. घ. ड. 'आर्थात'।

(काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याः)
संस्थात्वं प्रसञ्येत, अग्निष्टोमसंस्थात्वमुक्थ्यसंस्थात्वं च बाध्येतं, तत्संबन्धिसः
माप्त्यभावादिति प्राप्ते ब्रूमः—''एकविश् श्रः स्तोत्रं भवति प्रतिष्ठित्ये हरिवच्छस्यते " इति षोडिशिनि प्रत्यक्षविधिना स्तुतशस्त्रं विहिते । किं च " ग्रहं वा
गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तात्रमुपाकरोति " इति ग्रहग्रहणचमसोन्नयनयोः
स्तोत्रनिमित्तत्वं श्रुतम् । न हि सति निमित्ते नैमित्तिकं त्यकुं शक्यम् ।
तस्मात्पूर्वसंस्थात्वहानिमन्यसंस्थात्वं चाभ्युपेत्य स्तुतशस्त्रयुतत्वं द्रष्ट्व्यम् ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठक एकोनचत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ३९ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाटके षट्चत्वारिंशोऽनुवाकः । )

यस्तां हृदा कोरिणा मन्यंमानोऽमंर्थे मर्त्यो जोहंवीमि । जातंवदो यशो अस्मासुं घेहि प्रजाभिरमे अमृतत्वमंश्याम् । यस्मै त्वश् सुकृतं जातंवद् उ लोकमंग्ने कृणवंः स्योनम् । अश्विनः स पुत्रिणं वीरवंन्तं गोमंन्तः र्यं नंशते स्वस्ति । त्वे सु पंत्र शवसोऽहंत्रन्कामं-कातयः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते । उक्थ-उंक्थे सोम् इन्द्रं ममाद नीथेनीथे मघवानम् (१) सुतासंः । यदीः स्वाधंः पितरं न पुत्राः समानदंशा अवसे हवन्ते । अमे रसेन् तेजसा जातंवदो वि रोचसे । रक्षोहाऽमीव- चार्तनः । अपो अन्वेचारिषः रसेन समम् क्ष्मिहि । पर्यस्वार अग्र आऽगंमं तं मा सर स्रंज वर्चेसा । वसुर्वसुंपतिर्हिकमस्यंग्ने विभा-वंसुः । स्यामं ते सुमताविषं । त्वामंग्ने वसुं-पतिं वसूंनामि प्र मंन्दे ( २ ) अध्वरेषुं राजन् । त्वया वार्जं वाजयन्तीं जयेमाभि ष्यांम प्रत्सुतीर्मर्यानाम् । त्वाभंग्ने वाजसातंमं विप्रां वर्धन्ति सुष्टंतम् । स नेां रास्व सुवी-र्यम् । अयं नीं अग्निर्वरिवः कृणोत्वयं मृधंः पुर एंतु प्रभिन्दन् । अयः शत्रूं ज्ञयतु जर्ह् पा-णोऽयं वाजं जयतु वाजंसातौ । अग्निनाऽग्निः समिध्यते कविर्ग्रहपंतिर्युवां । हव्यवाङ्जुह्वां-स्यः । त्यः ह्यंग्रे आंग्रेना विष्रो विष्रेण सन्त्सता । सखा सख्यां सिमध्यसं । उद्ग्रे शुर्चयस्तब वि ज्योतिषा (३)॥

( मवनानं मन्दे हांग्ने चतुर्दश च । )

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थभपाठके षर्चत्वारिशोऽनुवाकः ॥४६॥ (४०) ( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याः )

(आ दंदे बाचस्पतंय उपयामग्रंहीतोऽस्या वांयो अयं वां या वां पातर्युजांवयं वेनस्तं पतन्या ये देवास्त्रिश्चादुंपयामग्रंहीतोऽसि मुर्थानं मधुश्चेन्द्रांग्री
ओमांसो मरुत्वन्तमिन्द्रं मरुत्वो मरुत्वान्महान्महान्नुवत्कदा वाममदंब्धेभिहिंरंण्यपाणिश सुद्रामी बृहस्पतिहेरिरस्यंग्र उत्तिष्ठन्तराणिरा प्यांयस्वेयुष्ठे ये ज्योतिप्यती प्रयासायं चित्तमा तिष्ठेन्द्रमसांवि सर्वस्य महान्त्सजोषां उद्गु त्यं धातोहश हि यस्त्वा पर्चत्वारिश्चात् ॥ ४६ ॥ )

(आ दंदे ये दंवा महानुत्तिष्ठुन्त्सर्वस्य सन्तु दुर्मित्राश्चतुं:प(तुंष्प)श्चा-शत्॥ ५४ ॥)

हारें: ॐ ॥

# इति कृष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थः प्रपाठकः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमाष्टके चतुर्थप्रपाठके षट्वःबारिशोऽनुवाक: । )

यः । त्वा । हृदा । कीरिणां । मन्यंमानः । अमंर्यम् । मर्यः । जोहंवीमि । जातंवेद् इति जातं—
वेदः । यशः । अस्मासं । धेहि । प्रजामिरितिं प्र—
जाभिः । अमे । अमृतत्विमयंमृत—त्वम् । अश्याम् ।
यस्में । त्वम् । सुकृत् इतिं सु—कृते । जातवेद् इति
जात—वेदः ।उ। छोकम् । अमे । कृणवंः । स्योनम् ।
अश्विनंम् । सः । पुत्रिणंम् । वीरवंन्तिमितिं वीर—वन्तम् ।
गोमन्तिमिति गो—मन्तम् । रियम् । नशते । स्वस्ति ।
त्वे इतिं । स्वितिं । पत्र । शवसः । अष्टंत्रन् । कार्म-

काम्ययाज्यापुरीनुवाक्याः )

कातय इति कार्म-कातयः। न । त्वाम् । इन्द्र। अतीति । रिच्यते । उक्थउंक्थ इत्युक्थे—उक्थे । सोमंः। इन्द्रंम्। ममाद्। नीथेनीथ इति नीथे-नीथे । मघवांनमितिं मच-वानम् । (३) सुतासंः। यत् । ईम् । सबाध इति स-बाधः । पितरंम् । न । प्रताः । समानदंक्षा इति समान-दक्षाः । अवसे । हवंन्ते । अग्ने । रसेन । तेजंसा । जातंवेद इति जातं-वेदः । वीति । रोचसे । रक्षोहेति रक्षः-हा । अमीवचातंन इत्यंमीव-चातंनः । अपः । अन्विति । अचारिषम् । रसेन । समिति । अस्रक्ष्महि । पर्य-स्वान् । अग्ने । एति । अगमम् । तम् । मा । समिति । स्टज । वर्चसा । वसुंः । वसुंपतिरिति वसुं-पतिः । हिर्कम् । असि । अग्ने । विभावसुरिति विभा-वसुः । स्यामं । ते । सुमतावितिं सु-मतौ । अपि । त्वाम् । अग्ने । वसुंपतिमिति वसुं-पतिम् । वसूनाम् । अभि । प्रेति । मन्दे । (२) अध्वरेषुं । राजन् । त्वयां । वाजंम् । वाजयन्त इतिं वाज-यन्तंः । जयेम । अभीति । स्याम । प्रत्सुतीः । मर्खां-नाम् । त्वाम् । अग्ने । वाजसातंममितिं वाज-सा-तंमम् । विप्राः । वर्धन्ति । सुष्टुंतमिति सु-स्तुतम् ।

## प्रपा०४अनु०४६(४०)]कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याः )

सः । नः । रास्व । सुवीर्यमितिं सु—वीर्यंम् । अयम् । नः । अग्निः । वरिवः । कृणोतु । अयम् । मृधः । पुरः । एतु । प्रभिन्दन्निति प्र—भिन्दन् । अयम् । शर्त्र । जयतु । जहिंषाणः । अयम् । वाजंम् । जयतु । वाजंमाताविति वाजं—सातौ । अग्निनां । अग्निः। समिति । इध्यते । कविः । गृहपंतिरिति ग्रह-पतिः । युवां । हव्यवाडितिं हव्यं-वाद् । जुह्वांस्य इतिं जुह्व—आस्यः। त्वम्। हि । अग्ने। अग्निनां । विषंः । विषेण । सन् । सता । ससा । सस्त्यां । ममिध्यम इतिं सम्-इध्यसे । उदितिं । अग्ने । शुचंयः । तवं । वीतिं । ज्योतिंषा ( ३ )॥ इति कृष्णय जुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पथमाष्टके चतुर्धमपावके पद्चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४६ ॥

इति कृष्णयज्ञवदायतात्तरायसाहतापदपाव मथमाष्टक चतुर्थमपावके पर्चत्वारिंशोऽनुवाकः ॥ ४६ ॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके चतुर्थः प्रपाठकः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके चत्वारिंशोऽनुवाकः । )

एकोनचत्वारिंशेऽनुवाके सोमयागः समापितः । अथास्य प्रपाठकस्यान्ति-मेऽनुवाके काम्ययाज्यापुरोनुवाक्या उच्यन्ते ।

इष्टिकाण्डे द्विहिवष्का काचिदिष्टिरेवमास्रायते-

" अग्नये पुत्रवते पुरोडाश्चमष्टाकपालं निर्वपेदिन्द्राय पुत्रिणे पुरोडाश्चमेकादः शकपालं प्रजाकामोऽग्निरेवास्मै प्रजां प्रजनयति दृद्धामिन्द्रः प्रयच्छति" [ सं० का० २ प्र० २ अ० ४ ] इति ।

हदां पुत्रपेत्रेणाभिष्टदाम् ॥ तत्राऽऽम्नेयस्य पुरोनुवान्यामाह —

> यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानीऽमर्त्यं मर्त्यो जोहवीमि । जातवेदो यशो अस्मासु धेहि प्रजाभिरमे अमृतत्वमश्याम् ।, इति ॥

हे जातवेदो योऽहं मर्त्यः सन्कीरिणा गुणकीर्तनक्षीलेन हृदा मनसा त्वाम-मर्त्य मरणरहितं मन्यमान आहयामि, ताहशेष्वष्मासु पुत्रपीत्रादिरूपप्रजाः भिनिष्णादितं यशः कीर्ति निधेहि । हेऽग्रे त्वत्यसादादमृतत्वं देवत्वमञ्यां मामुयाम् ॥

अथ याज्यामाइ-

यस्मै त्वः सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणवः स्योनम् । अश्विनः स प्रत्रिणं वीर-वन्तं गोमन्तः र्या नशते स्वस्ति ।, इति ॥

शोभनं कमे करोतीति सुकृत । जातं जगद्वेत्तीति जानवेदाः । हे जातवेदोऽप्रे त्वं सुकृते यस्मे यजमानाय स्योनं सुखकरमुन्कृष्टं स्थानं कृणवः करोपि स यजमानो रिपं धनं स्वस्ति नशते सम्यक्पामाति । की दशं धनम् । अश्वेर पुत्रेः भूरभटेगोभिश्व संयुतम् ॥

पेन्द्रस्य पुरोनुवाक्यामाइ -

त्वे सु पुत्र शवसोऽत्रत्रन्कामकातयः। न त्वामिन्द्राति रिच्यते।, इति॥

त्वे त्विष । शवसो बलस्य । स्ववृत्रन्सुष्टु वर्तन्ते । कामा भोगाः काम्यन्ते याभिः स्तुतिभिस्ताः कामकातयः । इन्द्रस्यातिप्रबल्लत्वाच्छवसः पुत्रेत्युपच-यते । हे शवसः पुत्रेन्द्रास्मदीयस्तुतयस्त्विय सुष्टु वर्तन्ते, काचिद्षि स्तुतिस्त्वां नातिरिच्यते । सर्वस्य स्तुतिवाक्यस्य त्विय विद्यमानत्वात् ॥

अथ याज्यामाह-

उक्थउक्थे सोम इन्द्रं ममाद नीथेनीथे मघ-

(काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याः)

वानः सुतासः । यदीः सबाधः पितरं न पुत्राः समानद्क्षा अवसे हवन्ते । , इति ॥

उक्थउक्थे सोमयागर्वार्तिनि तत्तच्छस्ने स सोम इन्द्रं ममाद हर्षयामास । नीयत आहूयत इन्द्रोऽत्रेति नीथो यागप्रदेशः । समानदश्लास्तुल्येषु यजमानेषु कुशलाः सुतासः पुत्रस्थानीया यजमानाः पितृस्थानीयं मघवानं नीथेनीथे तत्त-चागप्रदेशेऽवसे रक्षार्थं हवन्त आह्वयन्ति । यदीं सवाधो यस्मादीदृश आहूतो मघवा विरोधिष्वसुरेषु वाधकारी तस्पादाह्वयन्ते । पुत्राः पितरं न पितरमिव । यथा बाला अन्यस्ताड्यमाना रक्षार्थ पितरमाह्वयन्ति तद्दत् ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते-

" अग्रये रसवतेऽजक्षीरे चर्र निर्वेषेद्यः कामयेत रसवान्त्स्यामित्यग्निमेव रसवन्तर स्वेन भागधेयेनोप धावति स एवैनर रसवन्तं करोति रसवानेव भवत्यज्ञक्षीरे भवत्याग्रेयी वा एषा यदजा साक्षादेव रसमव रुन्धे " िसं० का०२ प०२ अ०४ ] इति।

रसवान्क्षीरदध्यादिरसोपेतः । अजाया अग्निवत्प्रजापतिमुखादुत्पन्नत्वादाग्ने-यत्वम् । साक्षादच्यवधानेन शीघ्रमित्यर्थः ॥

तत्र पुरोनुवाक्यामाह-

अग्ने रसेन तेजसा जातवेदो वि रोचसे । रक्षीहाऽमीवचातनः ।, इति ॥

अपो अन्वचारिषः रसेन समस्रक्ष्महि । पय-स्वाः अग्न आऽगमं तं मा सः सृज वर्चसा ।, इति ॥

हे जातवेदोऽग्ने रसेनास्मान्योजय । तेजसा विशेषेण प्रकाशसे । कीहश-स्त्वम् । यागदेशे रक्षसां इन्ता । शरीरेऽभीवस्याऽऽन्तररोगस्य चातनो विनाशकः।

याज्या लिखिता । उरु हि राजा वरुणश्रकारेत्यस्मिन्ननुवाके व्याख्यातो यसः ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते—

" अग्नये वसुमते पुरोडाश्चमष्टाकपालं निर्वपेद्यः कामयेत वसुमान्त्स्यामित्य-

९ ख. °ति । हे । २ ख. °ज्यामाह—' अपो अन्व० वर्चसा ' इति । सोमावभृथ उ°।

(काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याः)

प्रिमेव वसुमन्तर स्वेन भागभेयेनोप धावति स एवैनं वसुमन्तं करोति वसुमा-नेव भवति " [ सं० का० २ प्र० २ अ० ४ ] इति ॥

तत्र पुरोनुवाक्यामाइ-

वसुर्वसुपतिर्हिकमस्यग्ने विभावसुः। स्याम ते सुमतावपि।, इति॥

हेऽमे हिकं यस्पात्कारणात्त्वं वसुर्लोकानां वासि(सिय)ता धनपतिः प्रजायु-क्त(तिस्तेजोधन)श्वासि तस्पाद्वयमपि तवानुग्रहबुद्धाववस्थिता भवेम ॥

याज्यामाह-

रवाममे वसुपतिं वसुनामि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन् । त्वया वाजं वाजयन्ती जयेमाभि प्याम प्रत्सुतीर्मर्यानाम्।,इति ॥

हे राजन्दीप्तिमन्त्रप्रेऽध्वरेषु वशेषु त्वामभित्रमन्दे सर्वतः प्रकर्षेण तोषयामि । किह्नं त्वाम् । वसूनां वसुपितं धनानां मध्ये यानि श्रेष्टानि धनानि तेषाम- धिपितिमित्यर्थः । वाजयन्तोऽन्निमच्छन्तो वयं त्वत्मसादेन वाजमन्नं जयेम । विरोधिनां मनुष्याणां पृत्सुतीः सेना अभिष्यामाभिभवितुं शक्ता भवेम ।।

इष्ट्यन्तरं विधत्ते—

"अग्रये वाजस्ते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेत्सङ्घामे संयत्ते वाजं वा एष सिसीर्षति यः सङ्घामं जिगीषत्यग्निः खलु वे देवानां वाजस्दिग्निमेव वाजस्तर स्वेन भागधेयेनोप धावति धावति वाजर दृन्ति वृत्रं जयति तर सङ्घाममथो अग्निरिव न प्रतिष्टुषे भवति " [सं०का०२प०२अ०४] इति।

बाजमझं सरित प्रामोतीति वाजसत् । लोके युद्धं जेतुमिच्छुर्जयाद्ध्वं वैरि-संबद्धमझं कृत्स्त्रं प्राप्तुमिच्छिति । अतो वाजसदिति विशेषणं युक्तम् । वाजं धावति प्रामोति तदर्थं दृत्रं शत्रुं हन्ति युद्धं च जयति । किं चाग्निरिवायमन्येन प्रतिष्टुषे तिरस्कर्तुं शक्तो न भवति ॥

तत्र पुरोनुवाक्यामाइ---

त्वामग्ने वाजसातमं विपा वर्धन्ति सुष्टु-तम् । स नो रास्व सुवीर्यम्।, इति ॥ ( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याः )

हेऽमे त्वां विषा यजमाना अभिवृद्धि प्रापयन्ति । कीद्दशं त्वाम् । वाज सातममतिशयेनात्रपदं सुष्टुतं स्तोत्रीर्हि सुष्टु स्तुतम् । स तादृशस्त्वं नोऽस्माकं सुष्टु सामर्थ्यं रास्व देहि ॥

याज्यामाह--

अयं नो अग्निर्वरिवः कृणोत्वयं मृधः पुर एतु प्रभिन्दन् । अयः शत्रूञ्जयतु जर्हृषाणोऽयं वाजं जयतु वाजसातौ ।, इति ॥

अयमित्रस्माकं विरवः परिचारकं भृत्यवर्गं संपादयतु । सृधो वैरिणो विदारयन्नोऽस्माकं पुरतो गच्छतु । जहिषाणः प्रहरञ्जात्रुञ्जयतु । वाजसाताव-न्नदाननिमित्तं परकीयमन्नं जयतु ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते—

" अग्नयेऽग्निवते पुरोडाश्चमष्टाकपालं निर्वपेद्यस्यामाविममभ्युद्धरेयुर्निर्दिष्ट-भागो वा एतयोरन्योऽनिर्दिष्टभागोऽन्यस्तौ संभवन्तौ यजमानमि सं भवतः स ईश्वर आर्तिमार्तोर्यदमयेऽग्निवते निर्वपित भागधेयेनैवैनौ श्चमयित नाऽऽर्तिमाच्छिति यजमानः " [सं० का० २ प्र०२ अ०४] इति ।

गाईपत्यादाहवनीयेऽप्तिं प्रक्षिप्य तत्राग्निहोत्रं ह्यते । तथा सित यस्य यज-मानस्य संबन्धिनः पुरुषा विस्मृत्योद्धृत आहवनीयाग्नौ पुनरन्यमग्निमुद्धरेयुः स यजमानोऽग्नियुक्तायाग्नये निर्वपेत् । तत्र विशेष्यक्षपोऽग्निर्निर्दिष्टभागो विशेष् षणक्षपस्त्वनिर्दिष्टभागस्तावुभौ परस्परं संस्डच्यमानौ यजमानं भक्षयितुमभि-छक्ष्य संभवतैः । ततः स यजमान आतिमातीरिश्वरो विनाशं प्रौष्तुं संप्रभवति । तावग्नी अनयेष्ट्या शाम्यतः ॥

तत्र पुरानुवाक्यामाह-

अग्निनाऽग्निः समिध्यते कविर्ग्रह-पतिर्युवा। हव्यवाङ्ज्रह्वास्यः।, इति ॥

पश्चात्प्रक्षिप्तेनाग्निना पूर्वस्थितोऽग्निः सम्यग्दीष्यते । सोऽग्निविशेषणैः कवि-रित्यादिभिविशिष्टः ॥

१ क. घ. इ. च. प्राप्तुवन्ति । २ क. घ. इ. च. °तः । स । ३ क. घ. इ. च. प्राप्तो भ<sup>°</sup>।

याज्यामाह---

# त्वः ह्यमे अभिना विभो विभेण सन्त्स-ता । सस्वा सरूया समिध्यसे । , इति ॥

हे पूर्वस्थिताग्रे पश्चात्प्रक्षिप्तेनाग्निना त्वं समिध्यसे । तादशस्त्वं ब्राह्मणजा-त्यभिमानी सन्मार्गवर्ती प्रियश्च । इतरोऽपि तादश एव ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते-

" अम्रये ज्योतिष्मते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्विषयस्यामिरुद्धृतोऽहुतेऽमि-होत्र उद्वायेत् "[सं० का० २ म० २ अ० ४] इति ।

यस्य यजमानस्याभिहोत्रार्थमुद्धृतोऽमिहोंमात्पूर्वमेवोपशाम्यति स पता-मिष्टिं निर्वपेत् ॥

अत्र श्वाखान्तरानुसारिणां मतं पूर्वपक्षत्वेनोपन्यस्यति-

" अपर आदीप्यानूबृत्य इत्याहुः" [सं० का० २ प० २ अ० ४] इति । अपरोऽग्निर्गाईपैत्ये पदीप्य पूर्वोद्धरणमनु पुनरुद्धरणीय इति तन्मतम् ॥ तदिदं दूषयति—

"तत्त्रथा न कार्य यद्भागधेयमभि पूर्व उद्भियते किमपरोऽभ्युद्भिये-तेति" [सं० का० २ प्र० २ अ० ४ ] इति ।

अग्निहोत्रहिवर्छक्षणो(णं) यद्भागधेयमभिलक्ष्य पूर्वी विहरुद्धृतस्तमेव भाग-मभिलक्ष्यापरो विहः किमुद्भियेत तदनुचितम् । इतिशब्दो हेतौ । तस्मौन कार्यम् ॥

सिद्धान्तं विधत्ते-

" तान्येवावक्षाणानि संनिधाय मन्थेत्" [सं० का०२ प० २ अ० ४] इति ।

\_ यान्युल्मुकानि शान्तानि तान्येवाधस्तादवस्थाँप्यारणीभ्यामग्निमन्थनं कुर्यात्॥ मन्थने मन्नमुत्पादयति —

" इतः प्रथमं जक्के अग्निः स्वाद्योनेरिध जातवेदाः । स गायित्रया त्रिष्टुभा जगत्या देवेभ्यो इव्यं वहतु प्रजानिन्नति " [सं०का० २प्र०२अ०४] इति ।

अग्निः पूर्वमितो दग्धकाष्टादुत्पन्न इदानीमपि स जातवेदा गायत्र्यादिभि-इछन्दोभिरनुगृहीतः स्वाद्योनेदिग्धकाष्टाद्धिजायताम् । जातश्च तं तं देवं प्रजा-नन्देवेभ्यो इच्यं वहत् ॥ ( काम्ययाज्यापुरीनुवाक्याः )

मन्नस्य तात्पर्यं व्याच्छे-

" छन्दोभिरेवैन १ स्वाद्योनेः प जनयति " [सं० का० २ प० २ अ०४] इति ॥

नन्वस्मिन्सिद्धान्तेऽपि पूर्वेपैक्षादपरोऽग्निः मसज्येतेत्याशङ्कचाऽऽह-

" एष वाव सोऽग्निरित्याहुः " [सं० का० २ प्र० २ अ० ४ ] इति । स्वकारणादुत्पन्नत्वादेष एव पूर्वोऽग्निर्न तु भेदोऽस्तीति सिद्धान्तिन आहुः॥ किमर्था तहींयमिष्टिरित्याशङ्कचाऽऽह—

" ज्योतिस्त्वा अस्य परापिततिमिति यदमये ज्योतिष्मते निर्वपिति यदे-वास्य ज्योतिः परापितितं तदेवाव रुन्धे " [ सं०का०२ प्र०२ अ०४ ] इति । अस्य पूर्वामेज्योतिरेव विनष्टं न त्विमिविनष्टः। तच्च ज्वालाह्मपं ज्योतिरिष्ट्या संपाद्यते ॥

तत्र याज्यापुरोनुवाक्ययोर्ऋचोः मतीकं(के) दर्शयति—
उद्ग्रे शुचयस्तव वि ज्योतिषा ॥, इति ॥

उदमे गुचयस्तव गुक्रा भ्राजन्त इत्ययं मन्नस्त्वममे रुद्र इत्यस्मिन्ननुवाके व्याख्यातः । वि ज्योतिषा बृहतेत्ययं मन्नः कृणुष्व पाज इत्यस्मिन्ननुवाके व्याख्यातः ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः---

'' यस्त्वा याज्या पुत्रवत्यामिष्टौ त्वे पुत्रयागके । अग्ने रसवद्यागे तु वसुर्वसुमतीष्यते ॥ १ ॥ त्वामग्ने वाजस्रद्यागे स्विग्नाऽग्निवतीष्यते । उद्विज्योतिषे ज्योतिष्मत्ये तत्र चतुर्दश ॥ २ ॥ '' इति ॥ अथ भीमांमा ।

नवमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्

" ज्योतिष्मती भवेन्नो वा दर्शाचुकृतलोपने । निमित्तसस्वातस्यान्नाग्निहोत्रार्थोद्धतिवर्जनात् '' इति ॥

अग्निहोत्रमिकयायामिदमास्नायते—'' अग्नये ज्योतिष्मते पुरोडाश्तमष्टाक-पालं निर्वपेद्यस्याग्निरुद्धतोऽहुतेऽग्निहोत्र उद्वायेत् '' इति । मतिदिनमिन्नहोत्रं होतुं गाहिपत्यौदुद्धत्याऽऽहवनीयेऽग्निः मिह्मप्यते सोऽयमुद्धतोऽग्निः कदाचिद-हुतेऽग्निहोत्रे यदि शाम्येत्तदानीमियमिष्टिः प्रायश्चित्तमित्यर्थः । तत्र दर्शपूर्ण- मासार्थमुङ्गतस्याप्यग्नेः शान्तौ सेयं ज्योतिष्मतीष्टिर्भवेत् । कुतः । अग्न्युद्वानस्य निमित्तस्य सद्भावादिति चेन्मैवम् । अग्निहोत्रार्थोद्धृतस्यैवाग्नेरुद्वानं निमित्तिमिति मकरणाद्वगम्यते । अनया चेष्ठ्याऽग्निहोत्रायैवाग्निः पुनरुत्पाद्यते । तथा सत्य- ग्निहोत्रस्येयमिष्टिः सामवायिकमङ्गं भवति । अतोऽग्निहोत्रार्थोद्धृतोद्वानस्य निमि- त्रस्याभावाक्षेमित्तिकिष्टिनं मवर्तते ।

### तत्रैवान्यचिन्तितम्-

" धार्योद्वाने साऽस्ति नो वा सर्वार्थत्वेन विद्यते । गतश्रीत्वनिमित्तं तत्स्वर्वार्थत्वं न विद्यते " इति ॥

इदमाम्नायते—" धार्यो गतिश्रय आहवनीयः " इति । गतश्रीश्रव्दार्थस्त्वेचं श्रूयते—"त्रयो वै गतिश्रयः ग्रुश्चवान्त्रामणी राजन्यः " इति । अविं गौतमो भारद्वाज इति कल्पसूत्रकारः । गतश्रीभिर्धार्यमाणस्याऽऽहवनीयस्य सर्वकमीर्थत्वे सत्यिग्नहोत्रार्थत्वमप्यस्तिति तदुद्वाने सा ज्योतिष्मतीष्टिविद्यत इति चेन्मैवम् । न ह्यस्य धारणेऽग्निहोत्रं निमित्तं किं तु गतश्रीत्वम् । सर्वकर्म-समुदायस्य चोदनया कयाचिद्प्यचोदितत्वात्सर्वार्थत्वं शिक्कृत्पप्यशक्यम् । गतश्रीत्वं निमित्तीकृत्य धृतोऽग्निः प्रसङ्गात्सर्वकर्मसूपकुर्वन्नग्निहोत्रेऽप्युपकरो-तीति चेत् । उपकरोतु नाम, नेतावता प्रायश्चित्तस्य निमित्तत्वं स्वभ्यते । अग्निहोत्रार्थमुद्धृतस्योद्वानं तिन्निमित्तं, न चात्र तदस्ति । किं त्वन्यस्य यस्य-कस्यचित्कर्मणोऽर्थे समुद्धृतस्य गतश्चीत्वनिमित्तं धारणं क्रियते । तस्मान्निमि-चाभावान्नास्ति सेष्टिः ॥

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थप्रपाटके चत्वारिशोऽनुवाकः ॥ ४० ॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमा हार्द निवारयन् । पुमर्थाञ्चतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

इति श्रीमद्विद्यातीर्थमेहश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरस्य श्रीवीरबुक्तमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन माधवाचार्येण विर-चिते वेदार्थमकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे चतुर्थः प्रपाटकः ॥ ४॥

## कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( अथ प्रथमाष्ट्रके पश्चमः प्रपाठकः।)

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

## हारिः ॐ।

देवासुराः संयंत्ता जासन्ते देवा वि-जयमुंपयन्तोऽग्नो वामं वसु सं न्यंद्धतेद्सुं नो अविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति तद्ग्नि-र्न्यकामयत तेनापांकामत्तदेवा विजित्यांवरुरुं-रसमाना अन्वायन्तदंस्य सहसाऽदिरसन्त सोऽ-रोदीचद्रोदीत्तद्वद्रस्यं रुद्रस्वं यदश्वशीयत तत्व ( ३ ) रजतः हिरंण्यमभवत्तस्मांद्रजतः हिरं-ण्यमदक्षिण्यमंश्रुजः हि यो बर्हिषि ददांति प्रराऽस्य संवत्सराद्रहे रुदन्ति तस्माद्ध-हिंषि न देयः सोऽग्निरंत्रवीद्वाग्यंसान्यथं व इद्मितिं पुनराधेयं ते केवंलमित्यंब्रुवन्नृध्नव-त्खलु स इत्यंत्रवीद्यो मंद्देवत्यंमग्निमाद्धांता इति तं पूषाऽधंत्त तेनं ( २ ) पूषाऽऽभ्रोति-स्मांत्पाष्णाः पश्चवं उच्यन्ते तं त्वष्टाऽधंत्त तेन त्वष्टांऽऽर्घ्वोत्तस्मांत्त्वाष्ट्राः पशवं उच्यन्ते तं मनुराऽधंत्त तेन मनुराध्नीत्तरमान्मानव्यंः

प्रजा उच्यन्ते तं धाताऽर्धत्त तेनं धाताऽऽध्नीं-त्संवत्सरो वै धाता तस्मत्संवत्सरं प्रजाः पश-शवोऽनु प्र जांयन्ते य एवं पुंनराधेयस्यर्द्धिं वेदं (३) ऋघ्नीत्येव योऽस्यैवं बन्धुतां वेद बन्धुमान्भवति भागधेयं वा अग्निराहित इच्छ-मानः प्रजां पशून्यजमानस्योपं दोद्रावोहास्य पुनरा द्धीत भागधेयेनेवेन समंध्ययथो शान्तिरेवास्येषा पुनर्वस्वोरा दंधीतैतहै पुनरा-धेयंस्य नक्षत्रं यत्युनेर्वसू स्वायांमवेनं देवतां-यामाधायं ब्रह्मवर्चसी भवति दर्भेरा दंधाययां-तयामत्वाय दर्भेरा दंधात्यभ्य एवेनमोषंधी-भ्योऽवरुध्याऽऽ धंत्ते पत्रक्षंकपालः पुरोडाशीं भवति पञ्च वा ऋतवं ऋतुभ्यं एवेनंमवरुध्याऽऽ धंते (४)॥

( अशीयत तत्तेन वेदं दमें: पञ्चविश्शतिश्व )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

> ( अथ प्रथमाष्ट्रके पश्चमः प्रपाटकः।) (तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

देवासुरा इतिं देव-असुराः । संयंत्ता

(पुनराधानम् )

इति सं-यत्ताः । आसन् । ते । देवाः । विजयमिति वि—जयम् । उपयन्त इत्युप—यन्तः । अग्नौ । वामम् । वसुं । सम् । नीतिं । अद्धत । इद्म्। उ । नः । भविष्यति । यदि । नः । जेष्यन्ति । इति । तद । अग्निः । नीति । अकामयत । तेनं । अपेति । अक्रामत् । तत् । देवाः । विजियेति वि—जियं । अवरुरुंत्समाना इत्यंव—रुरुंत्समानाः । अन्विति । आयन् । तद् । अस्य । सहंसा । एति । अदित्सन्त। सः । अरोदीव । यत् । अरोदीव । तव् । रुद्रस्यं । रुद्रत्वमिति रुद्र-त्वम् । यत् । अश्चं । अशीयत । तद । (१) रजतम् । हिरंण्यम् । अभवद् । तस्माद् । रजतम् । हिरंण्यम् । अदक्षिण्यम् । अश्रुजिमसं-श्च-जम् । हि । यः । बर्हिषि । दृद्गिति । पुरा । अस्य । मंबत्सरादिति सं-वत्सराद । ग्रहे । इद-न्ति । तस्माद । बर्हिषिं । न । देयंम् ।सः । आग्निः। अबवीत् । भागी । असानि । अथं। वः । इद्म्। इति । पुनराधेयमिति पुनः—अधियम् । ते । केवेलम् । इति । अब्रुवन् । ऋष्नवंत् । खलुं । सः । इति । अब्रवीत् । यः । मद्देवत्यंमितिं मत्-देवत्यंम् । अग्निम् । आद्धांता इत्यां—द्धांते । इति । तम् ।

पूषा। एति । अधत्त । तेनं । (२) पूषा । आर्क्वोद । तस्मात् । पौष्णाः । पशर्वः । उच्यन्ते । तम् । त्वष्टां। एति । अधत्त । तेनं । त्वष्टां । आध्नींद । तस्मांत् । त्वाष्ट्राः । पशर्वः । उच्यन्ते । तम् । मर्नुः। एति। अधत्त। तेनं। मनुः। आघ्नीत्। तस्मति। मान-व्यः । प्रजा इति प्र-जाः । उच्यन्ते । तम् । धाता। पृति । अधत्त । तेनं । धाता । आध्नीं व । संवत्सर इति सं-वरसरः । वै । धाता । तस्माद् । संवरसर-मिति सं-वत्सरम् । प्रजा इति प्र-जाः । पशवः । अर्नु । प्रेति । जायन्ते । यः । एवम् । पुनराधेय-स्येति पुनः-आधेर्यस्य । ऋद्विम् । वेद् । ( ३ ) ऋध्नोति । एव । यः । अस्य । एवम् । बन्धुतांम् । वेदं । बन्धुंमानिति बन्धुं-मान् । भवति । भागधेय-मिति भाग-धेयंम्। वै। अग्निः। आहित इत्या-हितः। इच्छमानः। प्रजामितिं प्र—जाम्। पशृन्। यजंमानस्य। उपेति । दोद्राव । उद्यास्येत्युंत-वास्यं । प्रनंः । एति । द्धीत । भागधेयेनेति भाग-धेयेन । एव । एनम् । समिति । अर्धयति । अथो इति । शान्तिः । एव । अस्य । एषा । प्रनंदिस्वीरिति प्रनं:-वस्वीः । एति । दधीत । एतत् । वै । प्रनराधेयस्येति प्रनः—

आधेयंस्य । नक्षंत्रम् । यत् । प्रनंवस्त इति प्रनंः— वस् । स्वायाम् । एव । एनम् । देवतायाम् । आधा-येत्यां-धायं । ब्रह्मवर्चसीतिं ब्रह्म-वर्चसी । भवति । द्र्भैः । एति । द्धाति । अयातयामत्वायेत्यया-तयाम—त्वाय । दर्भैः । एति । द्याति । अभ्य इत्यंत्-भ्यः। एव । एनम् । ओषंधीभ्य इत्यो-षंधि-भ्यः । अवरुध्येत्यंव-रुध्यं । एति । धत्ते । पर्श्वकपाल इति पर्श्व-कपालः । पुरोडाशंः । भवति । पर्श्व । वै । ऋतवंः। ऋतुभ्य इत्यृतु—भ्यः। एव । एनम् । अवरुध्येत्यंव-रुध्यं । एति । धते (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके पञ्चम-प्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः । )

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ अध्वयोः प्रकृतौ मन्त्राः प्रपाठकचतुष्ट्ये । वर्णिताः पुनराधेयं पश्चमाद्ये प्रवक्ष्यते ॥ २ ॥ आधानादूर्ध्वमेवैषा वक्तव्या पुनराहितिः। तथाऽप्यध्ययनस्यायं क्रमो वरवृतत्वतः ॥ ३ ॥ सरस्वती स्वपुत्राय तद्बुद्धिस्थे ऋमे वरम् । ददौ तेन क्रमेणैव पठन्खन्येऽपि पाठकाः ॥ ४ ॥ एकादशानुवाकाः स्युः पश्चमेऽस्मिन्प्रपाटके ।
तत्राऽऽदौ पुनराधेयमनुवाकचतुष्ट्ये ॥ ५ ॥
ततः षट्केऽग्न्युपस्थानं काम्ययाज्यास्तथाऽन्तिमे ।
विधीयतेऽनुवाकेऽस्मिकादिमे पुनराहितिः ॥ ६ ॥

उद्वास्य पुनरादधीतेति विधास्यति । तत्र पुनराधेयस्यामिदेवतां विधातुम-मिविषयमुपारुयानमुदाहरन्मसङ्गाद्रजतस्य यक्षे दक्षिणात्वं निषेधति—

> देवासुराः संयत्ता आसन्ते देवा विजयमुपय-न्तोऽमो वामं वसु सं न्यद्धतेदमु नो भवि-ष्यति यदि नो जष्यन्तीति तद्मिन्यकामयत तेनापाकामत्तदेवा विजित्यावरुरुत्समाना अ-न्वायन्तद्स्य सहसाऽदित्सन्त सोऽरोदीद्यद्रो-दीत्तद्वद्रस्य रुद्रत्वं यदश्वशीयत तद्रजतः हिरण्यमभवत्तस्माद्रजतः हिरण्यमदक्षिण्यम-श्रुजः हि यो बर्हिषि ददाति प्रराऽस्य संवत्स-राद्गृहे रुद्गित तस्माद्वहिषि न देयम्, इति।

देवाश्वासुराश्च संयत्ता युद्धयुक्ताः । विजयं प्राप्तवन्तो देवास्तदा तेभ्योऽसुर्भ्योऽपहृतं मणिमुक्तादिकं श्रेष्ठं वसु रक्षणायाग्नौ निक्षिप्तवन्तः । कथंचिद्र-सुराणां विजये सत्येतद्धनमस्माकमापद्यपयुज्येतेति देवानामाश्चयः । तद्धनमिन्न-स्वकामयतेच्छां कृतवान् । तेन धनेन सहापाक्रामत्पलायनमकुरुतः । देवाः पुण्यवश्चेनासुरान्विजित्य तद्धनमवरुरुत्समाना अवरोद्धिमच्छावन्तोऽनु अग्नेः पश्चादायंस्तद्धनं बलात्कारेणाऽऽदातुमिच्छावन्तः । सोऽग्निररोदीद्रोदनं कृतवास्ततो विभ्रत्ते—यतो रोदनं कृतवांस्ततो कृदस्य कद्दत्वम् । यदश्च नेत्रात्सकाशाद्धिन्दुरशियत भूमावपतत्तद्भजतं हिरण्य-मभवद्भजतरूपं धनमभवत् । अत्र हिरण्यश्चन्दस्य धनसामान्यवाचित्वाद्भजतं हिरण्य-पभवद्मजतरूपं धनमभवत् । अत्र हिरण्यश्चन्दस्य धनसामान्यवाचित्वाद्भजतं हिरण्यभित्यविरुद्धम् । तस्याश्चजत्वेन दक्षिणां प्रत्ययोग्यत्वात्तदाने संवत्सरा-द्वांगेतहृहे किंचिद्रोदननिभित्तं भवति । तस्माद्धाईषि यक्षे तन्न दद्यात् ॥

( पुनराधानम् )

अग्निदेवतां पुनराधेये विद्धाति --

सोऽग्निरत्रवीद्वाग्यसान्यथ व इदमिति पुनरा-धेयं ते केवल्रमित्यब्रुवत्रृध्नवत्खल्ल स इत्य-ब्रवीद्यो मद्देवत्यमग्निमाद्धाता इति, इति।

आदावसाधारणेन भागेन युक्तो भवानि, पश्चादिदं वसु युष्पभ्यं दास्या-मीत्यिविनोक्ता देवास्तवैतत्युनराधेयमिति भागं ददुः । तेन तुष्टोऽग्निरिदम-व्रवीद्यो मद्देवत्यं हविः कृत्वाऽिं पुनरादध्यात्स खलु समृद्धिमानिति । तस्मा-त्समृद्ध्यर्थं पुनराधेयं हविरिविदैवतं कुर्योदित्यर्थः ॥

तामेव समृद्धिमुदाहरणेन स्पष्टयति--

समृद्धिवेदनं प्रशंसति-

तं पूषाऽयत्त तेन पूषाऽऽध्नीत्तस्मात्पीष्णाः
पश्चव उच्यन्ते तं त्वष्टाऽधत्त तेन त्वष्टाऽऽध्नीतस्मात्त्वाष्ट्राः पश्चव उच्यन्ते तं मनुराऽधत्त
तेन मनुराध्नीत्तस्मान्मानव्यः प्रजा उच्यन्ते तं
धाताऽधत्त तेन धाताऽऽध्नीत्संवत्सरो वै धाता
तस्मात्संवत्सरं प्रजाः पश्चादितमृद्धिर्ङ्ख्या ॥

य एवं पुनराधेयस्यर्द्धि वेदध्नीरयेव, इति । पूषादिक्रपस्याप्रिवन्धुसमूहस्य वेदनं प्रशंसति—

योऽस्यैवं बन्धुतां वेद बन्धुमान्भवति, इति । पुनराधेयं विधत्ते—

भागधेयं वा अग्निराहित इच्छमानः प्रजां पशून्यजमानस्योप दोद्रा-वोद्यास्य प्रनरा दधीत भागधेयेनैवै-नः समर्धयत्यथो शान्तिरेवास्येषा, इति। प्रयमाधानेनाऽऽहितोऽग्निरसाधारणभागवाञ्ख्याऽधिकोपद्रवं चकार, तच्छा-न्तिरनेन भवति । तस्मादुद्दासनेष्ट्या पूर्वाग्निमुद्दास्य पुनर्प्यग्निमाद्ध्यात् । इष्टि-मुद्दासनं च सूत्रकारो दर्शयति—" आग्नेयमष्टाकपालं निर्वेपेद्देश्वानरं द्वादश-कपालं वाहणं दश्वकपालमग्नयेऽप्सुमतेऽष्टाकपालं मैत्रं चरुमग्निमुद्दासियष्यन् " इति । " पौर्णमासीमिष्टा ज्वलतोऽग्नीनुत्स्टजित " इति च ।।

कालं विधत्ते-

पुनर्वस्वोरा द्धीतैतहै पुनराधेयस्य नक्षत्रं यत्पुनर्वस्य स्वायामेवैनं देव-तायामाधाय ब्रह्मवर्चसी भवति, इति।

पुनरावर्तते वामं वस्वनयोरिति पुनर्वसू । तैतो नक्षत्रात्मिका देवता स्वकीया ॥

पुनराधेयस्य प्रथमाधानविकृतित्वांत्काष्ठेराधानप्राप्तावपोद्य दर्भान्विधत्ते — दुर्भरा द्धात्ययात्यामत्वाय, इति ।

अत्रौषि काष्ठिराधाने गतसारत्वं स्पात् । अत एव सूत्रकार आइ— " आयतनेषु पुराणान्दर्भान्स «स्तीर्य भूमिर्भून्नेति सर्पराङ्गीभिर्गाईपत्यमाद-धाति " इति ॥

दर्भविधिमनूच पशंसति —

दुर्भरा द्धात्यभ्य एवेनमोषधीभ्योऽवरुध्याऽऽधत्ते, रति।

इन्द्रो वृत्रमहिकत्यादौ दार्शिकत्राह्मणे च दर्भाणामप्कार्यत्वाभिधानादत्र्-पत्वमोषधिरूपत्वं च विस्पष्टम् ॥

अस्मिन्युनराहितेऽग्रौ कर्तव्याया इष्टेरग्निर्देवता पूर्व विहिता । अथ द्रव्यं विधत्ते---

पश्चकपालः पुरोडाशी भवति पश्च वा ऋतव ऋतुभ्य एवेनमवरुध्याऽऽधत्ते॥, इति ।

बह्दचन्नाह्मणे द्वादश मासाः पश्चर्तवो हेमन्तश्चिशिरयोः समासेनेत्याम्नाना-हतूनां पश्चसंख्या ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहितामाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

# प्रपा० (अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता।

( पुनराधानसंबन्ध्यङ्गजातनिरूपणम् )

( अथ प्रथमाष्टके पत्रमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

परा वा एष यज्ञं पशूर्वपति योऽग्निमुंहा-सयंते पर्श्वकपालः पुरोडाशों भवति पाङ्कों यज्ञः पाङ्क्ताः पशवीं यज्ञमेव पशूनवं रुन्धे वीरहा वा एष देवानां येांऽग्रिमुंहासयंते न वा एतस्यं ब्राह्मणा ऋंतायवंः पुराऽत्रंमक्षन्प-ङ्क्तचौ याज्यानुवाक्यां भवन्ति पाङ्कौ यज्ञः पाङ्कः पुरुषो देव:नेव वीरं निरवदायाभ्रि पुनरा ( ३ ) धत्ते शताक्षरा भवन्ति शतायुः प्ररुंषः शतेन्द्रिय आयुंष्येवेन्द्रिये प्रति तिष्ठति यद्दा अग्निराहिती नर्ध्यते ज्यायी मागधेयं निकामयंमानो यदांग्रेयः सर्वे भवति सैवा-स्यर्द्धिः सं वा एतस्यं गृहे वाक्संच्यते योऽग्नि-मुंहासयंते स वाचः सः संष्टां यजंमान ईश्व-रोऽनु परांभवितोर्विभंक्तयो भवन्ति वाचो विध्-त्ये यर्जमानस्यापंराभावाय ( २ ) विभक्ति करोति ब्रह्मेव तद्करुपाश्शु यंजति यथां वामं वसुं विविदानो गूहंति तादृगेव तद्भिं प्रतिं स्विष्टकृतं निरांह यथां वामं वर्सु विविदानः

प्रकाशं जिगंमिषति तादृगेव तद्विभंक्तिमुक्तवा प्रयाजेन वर्षट्करोत्यायतंनादेव नैति यजंमानी वे पुरोडाशंः पशवं एते आहुंती यद्भितंः पुरो-डार्शमेते बाहुती (३) जुहोति यर्जमानमे-वोभयतः पशुभिः परि गृह्णाति कृतयंजुः संशृं-तसंभार इत्योहुने संभृत्योः संभारा न यर्जुः कर्तव्यमित्यथो खर्छ संभृत्या एव संभाराः कंतिव्यं यर्जुर्यज्ञस्य समृद्धचे पुनर्निष्कृतो स्थो दक्षिणा पुनरुतस्यृतं वासंः पुनरुतसृष्टोऽनड्वा-न्यंनराधेयंस्य समृद्धचे सप्त ते अग्ने समिधंः सप्त जिह्ना इत्यंग्निहोत्रं जुहोति यत्रंयत्रेवास्य न्यंकं तर्तः (४) एवैनमवं रुन्धे वीरहा वा एष देवानां ये। अमुद्रासयंते तस्य वरुंण एवर्ण-यादांग्निवारुणमेकांदशकपालमनु निवेपेद्यं चैव हन्ति यश्चांस्यर्णयात्ती भागधेयंन प्रीणाति नाऽऽर्तिमाच्छीति यर्जमानः ( ५ ) ॥

( आऽपराभावाय पुरोडाशंमेते आहुंती ततः पट्त्रिर्श्शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितायां मथमाष्टके पश्चममपाटके दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

# प्रपा०९अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयसंहिता ।

( पुनराधानसंबन्ध्यङ्गजातनिरूपणम् )

( अथ प्रथमाष्टके पञ्चमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

परेति । वै । एषः । यज्ञम् । पशून् । वपति । यः । अग्निम् । उद्दासयेत् इत्युत् —वासयते । पश्च-कपाल इति पर्श्व-कपालः । पुरोडाशः । अवति । पाङ्कंः । यज्ञः । पाङ्काः । पशवंः । यज्ञम् । एव । पशून् । अवेति । रुन्धे । वीरहेति वीर-हा । वै । एषः । देवानाम् । यः । अग्निम् । उद्यासयेत इत्यु-त्-वासर्यते । न । वै । एतस्यं । ब्राह्मणाः । ऋता-यव इत्यृत-यवंः। पुरा। अन्नम् । अक्षन्। पङ्-क्तचः । याज्यानुवाक्यां इति याज्या—अनुवाक्याः । अवन्ति । पाङ्कः । यज्ञः । पाङ्कः । पुरुषः । देवान् । एव । वीरम् । निरवदायेति निः—अवदायं । अग्निम् । पुनंः । एति । (१) धते । शताक्षरा इति शत-अक्षराः । अवन्ति । शतायुरितिं शत-आयुः । पुरुषः । शतेन्द्रिय इति शत—इन्द्रियः । आयुषि । एव । इन्द्रिये । प्रतीति । तिष्ठति । यद । वै । अग्निः। आहित् इत्या—हितः । न । ऋध्यते । ज्यायः । आगधेयमिति भाग-धेयंम् । निकामयं-मान इति नि-कामयंमानः । यत् । आग्नेयम् । सर्वं म् । भवंति । सा । एव । अस्य । ऋदिः । समिति । वै । एतस्यं । गृहे । वाक् । सुज्यते । यः । अग्निम् । उद्दासर्यत इत्युंत्-वासर्यते । सः । वाचंम्। सःसंष्टामिति सं—सष्टाम् । यजमानः । ईश्वरः । अन्विति । परांअवितोरिति परां—भवितोः । विभं-क्तय इति वि-अक्तयः। अवन्ति। वाचः। विधृंया इति वि-धृर्ये । यजंमानस्य । अपंराभावायेत्यपं-रा-भावाय। (२) विभंक्तिमिति वि-भक्तिम्। करोति । ब्रह्मं । एव । तत् । अकः । उपाःश्वित्युंप-अश्ज्ञु । यजति । यथां । वामम् । वस्तुं । विविदानः । गृहंति । तादक् । एव । तत् । अग्निम् । प्रतीतिं । स्विष्टकृतमितिं स्विष्ट-कृतंम् । निरितिं । आह । यथं । वामम् । वसुं । विविदानः । प्रकाशमिति प्र-काशम् । जिगंमिषति । तादक् । एव । तद् । विभंक्तिमिति वि-भक्तिम् । उक्तवा । प्रयाजेनिति प्र-याजनं । वषंट् । करोति । आयतंनादित्यां-य-तंनाद । एव । न । एति । यजंमानः । वै । पुरो-डाईाः । पशवंः । एते इति । आहुंती इत्या—हुती । यत् । अभितंः । पुरोडाशंम् । एते इति । आहुंती इत्या-हुती। (३) जुहोति। यर्जमानम्। एव । उभयतंः । पश्चभिरितिं पश्च-भिः। परीतिं । गृह्वाति ।

( पुनराधानसंबन्ध्यङ्गजातनिरूपणम् ) कृतयंजुरिति कृत-युजुः । संभृतसंभार इति संभृत-संभारः । इति । बाहुः । न । संभृत्या इति सं— भृत्याः । संभारा इति सं-भाराः । न । यर्जुः । कर्त-व्यम् । इति । अथो इति । खलुं । संभृत्या इति सं-भृत्याः । एव । संभारा इति सं-भाराः । कर्त-व्यंम् । यज्ञंः । यज्ञस्यं । समृद्धवा इति सम्-ऋद्रचै। पुनर्निष्कृत इति पुनः-निष्कृतः । रथः। दक्षिणा । पुनरुतस्यूतमिति पुनः—उत्स्यूतम् । वासंः । पुनरुत्सृष्ट इति पुनः—उत्सृष्टः । अनुड्वान् । पुन-राधियस्येति पुनः-आधियंस्य । समृंद्ध्या इति सम्-ऋद्वे । सप्त । ते । अग्ने । समिध इति सम्-इधंः । सप्त । जिह्वाः । इति । अग्निहोत्रमित्यंग्नि—होत्रम् । जुहोति । यत्रंयत्रेति यत्रं-यत्र । एव । अस्य । न्यं-क्तमिति नि—अक्तम् । ततः । (४) एव । एनम् । अवेति । रुन्धे । वीरहेति वीर-हा । वै । एषः । देवानाम् । यः । अग्निम् । उद्दासर्यतः इत्युत-वास-यंते । तस्यं । वरुंणः । एव । ऋण्यादित्यृंण-यात् । आग्निवारुणमित्यांग्नि—वारुणम् । एकादशकपाल-मिरयेकांदश—कपालम् । अनुं । निरितिं । वपेत् । यम्। च। एव। हन्तिं। यः। च। अस्य। ऋण-

( पुनराधानसंबन्ध्यङ्गजातनिरूपणम् )

यादित्यृंण-याव । तौ । भागधेयेनेतिं भाग-धे-येन । प्रीणाति । न । आर्तिंम् । एति । ऋच्छति । यजमानः (५)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे पथमाएके पत्रमगपाठके दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

द्वितीयानुवाके याज्याद्यक्रजातं विधित्सुः पूर्वोक्तं द्रव्यविधिमन्द्य प्रशंसति-

परा वा एष यज्ञं पशुन्वपति योऽग्नि-मुद्रासयते पञ्चकपालः पुरोडाशो भवति पाङ्को यज्ञः पाङ्काः पशवी यज्ञमेव पश्चनव रुन्धे, इति।

परावपति विनाशयति । धानादिभिईविभिर्यक्षः पाक्षः । पक्षिच्छन्दसः पश्चहेतुत्वात्पवावोऽपि पाङ्काः ॥

याज्यानुवाक्ये विधत्ते-

वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्दासयने न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋतायवः पुराऽ-व्रमक्षन्पङ्क्तयो याज्यानुवाक्या भवन्ति पाङ्को यज्ञः पाङ्कः पुरुषो देवानेव वीरं निरवदायाभि पुनरा धत्ते, इति ।

देवानां मध्ये वीरोऽग्निः । तद्वधकारिणो यजमानस्यात्रमृतायवः सत्यिन-च्छन्तो ब्राह्मणाः पुरा नैवाक्षक्षेत्र भुक्तवन्तः । "अश भोजने" इत्यस्य रूपम् । अमे तमद्याश्वं न इत्यादयश्चर्तस्त ऋचः पङ्कयः । तासु प्रधानहविषो द्वे स्विष्ट-कतो दे। ताश्रामिकाण्डे-अमिर्धेरयनुवाक इष्टकोपधानार्थत्वेनाऽऽस्नाताः।

( पुनराधानसंबन्ध्यङ्गजातनिरूपणम् )

इह तु वाचिनिकस्तिद्विधिः। शाखान्तरे तु याज्यापस्तावे समाम्नाताः। पुरुषस्य इस्तद्वयपादृद्वयशिरोभिः पश्चभिः पाङ्गत्वम् । देवानेव देवानामेव मध्ये वीरमिप्रं निरवदायोत्सर्जनछक्षणवधभयाशिष्कुष्य ।।

चतसृष्टुक्षु विद्यमानाक्षरसंख्यां प्रशंसति —

शताक्षरा अवन्ति शतायुः पुरुषः शते-न्द्रिय आयुष्यवेन्द्रिये प्रति तिष्ठति, इति ।

अग्ने तमयेत्येषा मथमा चतुर्विश्वत्यक्षरा। अथा ह्यग्ने क्रतोः, आभिष्टे अयेत्युभयोरेकैका पश्चविश्वत्यक्षरा। एभिनों अकेंरित्यन्त्या षड्विशत्यक्षरेति संभूय श्वतमक्षराणि। अण्डाभिमानिनो ब्रह्मणः स्वप्रमाणेन श्वतसंवत्सरायुष्ट्वात्तत्संतिवपिततस्यापि सामान्येन श्वतायुष्ट्वं, धर्माधर्माभ्यां तृत्कर्षापकर्षी भवतः।
श्वतनाडीपु संचाराद्दशेन्द्रियेषु श्वतसंख्या।।

प्रधानकर्मणे इव प्रयाजाज्यभागाद्यङ्गानामप्याग्नेयत्वं विधत्ते-

यदा अग्निराहितो नध्येते ज्यायो आग्धेयं निकामयमानो यदाग्ने-यः सर्वे अवति सैवास्यर्द्धिः, इति ।

यजमानस्य समृद्ध्यभावादम्नेः समृद्ध्यभावोऽनुमेयः ॥

समिधो अम्र आज्यस्य वियन्त्वित्यादिषु चतुर्षु प्रयाजमञ्जेषु संबुद्धान्ताद-मिशब्दात्पूर्व संबुद्धिसप्तमीतृतीयाद्वितीयाविभक्त्यन्तानाममिशब्दानां क्रमेण प्रयोगं विधत्ते—

> सं वा एतस्य गृहे वाक्सःच्यते योऽग्निमु-द्वासयते स वाचः सः सृष्टां यजमान ईश्व-रोऽनु पराभवितोर्विभक्तयो भवन्ति वाचो विधृत्ये यजमानस्यापराभावाय , इति।

अग्निमुद्दासियतुरेतस्य वाग्यहेऽविस्थितानां स्त्रीशृद्रादीनां वाग्भिः संग्रुज्यते तत्समा भवति । तां वाचमनु यजमानोऽपीतरवैलक्षण्यरूपस्योत्कर्षस्याभावा-त्पराभूतो भवति । एताभिस्तु विभक्तिभिः पुनराधेयस्याग्न्याधेयाद्वेलक्षण्ये सति यजमानस्य विलक्षणत्वेन वाग्विधृतौ सत्यां पराभवः शाम्यति । विभ-

( पुनराधानसंबन्ध्यङ्ग जातनिरूपणम् )

क्तयः सूत्रे दिश्वताः—" अँग्रेडग्रेडग्रावग्रेडग्रिनाडग्रेडग्रिमग्र इति चतुर्षु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीर्दधाति " इति । तथा चैवं मन्नपाटः संपद्यते—" सिमिधीड-ग्रेडग्र आज्यस्य वियन्तु । तनूनपादग्रावग्र आज्यस्य वेतु । इडो अग्रिनाडग्र आज्यस्य वियन्तु । बर्हिरग्रिमग्र आज्यस्य वेतु " इति ॥

यथोक्तविभक्तिविधिमनूच प्रशंसति-

विभिक्तिं करोति ब्रह्मैव तदकः, इति । तत्पुनराधेयं ब्रह्मैवाग्न्याधेयात्परिष्टढमेव करोति ॥ अत्र मन्नाणां नीचध्वनि विधत्ते—

> उपा शु यजित यथा वामं वसु विविदानो गूहित ताहगेव तद, इति।

यथा लोके श्रेष्ठं वसु लब्धवान्पुरुषो गोपायति तद्वत् ॥ स्विष्टकृत्युचध्वनिं विधत्ते—

अभि प्रति स्विष्टकृतं निराह यथा वामं वसु विवि-दानः प्रकाशं जिगमिषति ताद्देगव तद्द, इति।

निराह निःशोषध्वनि कुर्यात् । यथा लोके श्रेष्ठं वसु लब्धवान्द्रव्यपतिः प्रसिद्धिं गन्तुमिच्छति तद्दत् ॥

पूर्व विहितानां विभक्तीनां प्रयाजमञ्जसंबन्धं विधत्ते —

विभक्तिमुक्तवा प्रयाजेन वषट्क-रोत्यायतनादेव नेति , इति।

विभक्तिवचनप्रकारो दर्शितः । तदुक्तिसहितेन प्रयाजपश्चेण वषद्कारपूर्वं यजेत । तथा सति पूर्वोक्तवावसंसर्गकृतपराभवरहित आयतनात्स्वग्रहा-कैति न निर्गच्छति, किं तु स्वग्रहे प्रतितिष्ठति ॥

पुनरूजी निवर्तस्व, सह रच्या निवर्तस्वेत्याभ्यां मन्नाभ्यामाग्नेयपुरोडाश-स्याधस्तादुपरिष्ठाचाऽऽहुतिद्वयं विधत्ते—

> यजमानो वै पुरोडाशः पशव एते आहुती यद्भितः पुरोडाशमेते आहुती जुहोति यज-मानमेवोभयतः पशुभिः परि गृह्णाति, इति ।

## प्रपा०९अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

( पुनराधानसंबन्ध्यङ्गजातनिरूपणम् )

अत्र चोदकप्राप्तान्संभारानाधानमञ्जाश्च वाजसनेयादिशाखान्तरमनुस्रत्य पूर्वपक्षरूपेण निराचष्टे—

> कृतयजुः संभृतसंभार इत्याहुर्न संभृ-त्याः संभारा न यजुः कर्तव्यमिति, इति ।

यजुःशब्देन सर्पर्। श्रीमभृतय आधानमञ्चा विविक्षताः । संभारशब्देन सिकतोषादिसप्तमृद्विशेषाः सप्त विविक्षिताः । मथमाधाने यजुषामुच्चारितत्वा-त्संभाराणां च संपादितत्वादस्यापि कर्मविशेषस्याऽऽधानादत्यन्तभेदाभावेन यजुःसंभारयोः सिद्धत्वात्तदुभयं पुनर्न कर्तव्यमिति पूर्वः पक्षः । मथमाधाने वाजसनेयिमनं सूत्रकार उदाजहार—'' सप्त पार्थिवान्संभारानाहरत्येवं वानस्पत्यान्यञ्च पञ्च वा भूयसो वा पार्थिवान्संभारान्संभरेदिति वाजसनेय-कम् '' इति ।।

सिद्धान्तमाह—

अथो खलु संभृत्या एव संभाराः कर्तव्यं यजुर्यज्ञस्य समृद्धचै, <sup>इति ।</sup>

अथोशब्दः पूर्वपक्षव्याहर्स्यर्थः । अत्र सूत्रकारः पक्षद्वयमुदाजहार— ''कृताकृताः संभारा यज्रू ११ च भवन्त्यपि वा पञ्च पार्थिवान्संभारानाहर-त्येवं वानस्पत्यान् " इति ॥

दक्षिणां विधत्ते-

पुनर्निष्कृती रथी दक्षिणा पुनरुत्स्यूतं वासः पुनरुत्सृष्टोऽनड्वान्पुनराधेयस्य समृद्धचे, इति ।

भग्नः सैन्द्दक्षितः पुनिष्कृतैः । छिन्नं सत्सूचीतन्तुभ्यां स्यूतं पुनहत्स्यू-तम् । दोर्बन्येन भारं वोढुमशक्ततया परित्यक्तः सेन्कथंचित्पोषणेर्नं शक्तीकृतः पुनहत्स्रष्टः।।

तूष्णीमेव होतव्यमिति प्रथमाथानस्यामञ्चत्वेन यदिवहोत्रं विहितं तदत्र चोदकपाप्तं तद्योद्य समञ्चकं विधत्ते—

सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्ना

<sup>ि</sup> सत्रेषाश्च वि । २ ख. वि । आदौ रथो भ । ३ ख. सन्पुनर्ददी । ४ ख. ति । एता दशो रथो दक्षिणा । दक्षिणेति सर्वत्र योजनीयम् । छि । ५ ख. सन्केनिच । ६ ख. नि पनः सी ।

इत्यग्निहोत्रं जुहोति यत्रयत्रैवास्य न्यकं तत एवेनमव रुन्धे, इति।

मन्नस्तूपरिष्टाद्यारूपास्यते । अत्र(स्य) पुनराधेयदेवस्याग्नेर्यदङ्गं यस्मिन्य-स्मिन्यदेशे न्यक्तं निमग्नं विस्मृतं तत एव पदेशात्साङ्गभेनमि संपादयति ॥ अनुनिर्वाष्यं इविविधत्ते —

> वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुहासयते तस्य वरुण एवर्णयादाग्निवारुणमेकादशकपालमनु निवेषेद्यं चैव हन्ति यश्चास्यर्णयात्तौ आगधेयेन प्रीणाति नाऽऽर्तिमाच्छेति यजमानः॥, इति ॥

ऋणिनिमव याँतयति पीडयतीत्यृणयात् । तौ वध्यामिपीडियत्वरुणौ वोषयति ॥

अथ मीमांसा ।

दशमाध्यायस्य तृतीयपादे चिनिततम्-

'' एकादिना समुचेयं पुनर्निष्कृत इत्यदः । बाधकं वा समुचेयमुभयीरित्युदीरणात् ॥ आधानदक्षिणोपेतमुभयीरित्यनूद्यते । ददातीत्यविधायित्वात्कार्येक्याद्वाधकं भवेत् " इति ॥

आधाने विकल्पिता गोद्रव्यदक्षिणा द्रव्यान्तरदक्षिणाश्च बहवः श्र्यन्ते—
" एका देया षड्देया द्वादश देयाः " इत्यादिना । पुनराधेये तु पुनिन्द्कृतो 
रय इत्यादि श्रुतम् । भग्नः सन्पुनः समाहितः पुनिन्दकृतः । सयं पुनिन्दकृतः । सयं पुनिन्दकृतः । सयं पुनिन्दकृतः । स्यं पुनिन्दकृतः । स्यं पुनिन्दकृतः । स्यं पुनिन्दकृतः । स्यादिदक्षिणा किमितिदिष्टयैकादिदक्षिणया समुचीयत उत तां बाधत इति संश्चयः । उभयीर्दक्षिणा ददात्याग्न्याधेयिकीः पौनराधेयिकीश्चेत्युक्तत्वात्समुचय इति पूर्वः पक्षः । ददातीति वर्तमानिनर्देशस्य विधित्वाभावादाधानकाले 
पूर्व दत्तं पुनराधानकाले दीयमानं च मिलित्वोभयीरित्यनूद्यते । दक्षिणात्वद्धपस्य कार्यस्यैकत्वाद्पदिष्टमितिदिष्टस्य वाधकम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

(पुनराधानमञ्जाः)

( अय प्रथमाष्ट्रके पञ्चमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः।)

भूमिंभूमा चौवेरिणाऽन्तरिक्षं महित्वा । उपस्थें ते देव्यदितेऽग्निमंत्रादमत्राद्यायाऽऽ दंधे । जाऽयं गौः प्रश्निरक्रमीद्सनन्मातरं पुनेः । पितरं च प्रयन्त्सुवंः । त्रिश्शद्धाम वि राजित वाक्पंतङ्गायं शिश्रिये । प्रत्यंस्य वह द्युभिः । अस्य प्राणादंपानत्यंन्तश्चरति रोचना । व्यंख्यन्महिषः सुर्वः । यत्त्वां (१) कुद्धः पंरोवपं मन्युना यदवंद्या । सुकल्पंमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि । यत्ते मन्युपरी-प्रस्य प्रथिवीमनुं दृध्वसे । आदिया विश्वे तदेवा वर्सवश्च समाभंरन् । मनो ज्योतिर्जुष-तामाज्यं विच्छिनं यज्ञः समिमं द्धातु । बृहस्पतिंस्तनुतामिमं नो विश्वें देवा इह माद-यन्ताम् । सप्त ते अग्ने समिधंः सप्त जिह्नाः सप्त (२) ऋषंयः सप्त धामं प्रियाणि । सप्त होत्राः सप्तथा त्वां यजन्ति सप्त योनीरा र्षण-स्वा घतेनं । उनंरूजी नि वेर्तस्व उनैरम इषाऽऽयुंषा। पुनेर्नः पाहि विश्वतंः । सह रय्या नि वंतिस्वामे पिन्वंस्व धारंया । विश्विप्स्रिया

विश्वतस्पिरं । छेकः सर्छेकः सुछेकस्ते नं आदित्या आज्यं जुषाणा वियन्तु केतः संकेतः सुकेतस्ते नं आदिया आज्यं जुषाणा वियन्तु विवंस्वाः अदितिर्देवंज्ञतिस्ते नं आदिया आज्यं जुषाणा वियन्तु (३)॥

( त्वा जिह्वाः सप्त सुकेत्स्ते नुस्रयोदश च । )
इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाप्टके
पञ्चमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाटके तृतीयोऽनुवाकः । )

मृतिः । भृमा । द्योः । वृतिणा । अन्तिः श्वम् ।
मृद्धितेतिं मृद्धि—त्वा । उपस्थ इत्युप—स्थे । ते ।
देवि । अदिते । अग्निम् । अन्नाद्मित्यंन्न—अदम् ।
अन्नाद्यायत्यंन—अद्याय । एति । द्ये । एति ।
अयम् । गोः । पृश्लिः । अक्रमीद् । असंनद् । मृतिः
स्रृतः । प्रितः । प्रितः । च । प्रयन्नितिं प—यन् ।
स्रृतः । त्रिःश्चद । धामं । वितिं । राजित । वाक् ।
प्तन्नायं । शिश्लिये । प्रतितिं । अस्य । वह । द्युनिरिति द्यु—िनः । अस्य । प्राणादितिं प्र—अनाद ।
अपानतित्यंप—अनती । अन्तः । च्रित । रोचना ।
वीतिं । अख्यद । मृद्देः । यद । त्वा । (१)

प्रपा० ९ अनु० ३]

( पुनराधानमञ्जाः ) कुद्धः । परोवपेति परा-उवपं । मन्युना । यद । अर्व-र्या। सुकल्पमितिं सु-कल्पंम्। अग्ने। तद्। तवं। उनंः। त्वा । उदिति । दीपयामसि । यत् । ते । मन्युपंरी-प्रस्येतिं मन्यु-परोप्तस्य । प्रथिवीम् । अन्वितिं । द्ध्वसे । आदित्याः । विश्वं । तत् । देवाः । वसंवः । च । समाभरत्रितिं सम्-जाभरत् । मनंः । ज्योतिः । जुषताम् । आज्यंम् । विच्छित्रमिति वि - छित्रम् । यज्ञम् । समिति । इमम् । दथातु । बृहुस्पतिः । तनुताम् । इमम् । नः । विश्वे । देवाः । इह । माद-यन्ताम् । सप्त । ते । अग्ने । समिथ इति सम्-इधंः। सप्त । जिह्वाः । सप्त । (२) ऋषंयः । सप्त । धार्म । पियाणि । सप्त । होत्रांः । मप्तधेति सप्त—धा । त्वा । यजन्ति । सप्त । योनीः । एति । प्रणस्व । ष्टतेनं । पुनंः। ऊर्जा। नीति । वर्तस्व। पुनंः । अग्ने। इषा । आयुंषा । पुनंः । नः । पाहि । विश्वतंः । सह । रघ्या । नीति । वर्तस्व । अग्ने । पिन्वंस्व । घारंया । विश्विष्स्रियेतिं विश्व-ष्म्रिया । विश्वतंः । परिं। लेकः । सलेक इति स—लेकः । सुलेकं इति सु—छेकंः।ते। नः। आदित्याः। आज्यंम्। जुषाणाः । वियन्तु । केतंः । सकेत इति स-केतः ।

सुकेत इति सु—केतः । ते । नः । जादित्याः । जाज्यम् । जुषाणाः । वियन्तु । विवस्तान् । अदि- तिः । देवंज्वतिरिति देवं — जूतिः । ते । नः । जादि- त्याः । जाज्यम् । जुषाणाः । वियन्तु ( ३ )॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पञ्चम-

प्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ् प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

त्रथमद्वितीययोः पुनराधेयस्य प्रधानविधिस्तदङ्गानि च निकापितानि । तृतीये त्वाधानमञ्जा आम्नायन्ते ।

कल्पः—" भूमिर्भृम्नेति सर्पराज्ञीभिर्गाहेपत्यमादधाति यन्त्रा कृद्धः परोव-पेति दक्षिणाप्तिं यत्ते मन्युपरोप्तस्येतीतरान् " इति ।

आह्वनीयसभ्यावसध्यानित्यर्थः । त एते पण्मद्याः ॥ तत्र प्रथमः एवं पठ्यते—

> भूमिर्भूमा द्यौर्वरिणाऽन्तरिक्षं महित्वा । उपस्थे ते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायाऽऽ द्ये॥, इति ॥

हे गाईपत्यपदेश त्वं लोकत्रयात्मकोऽसि । तत्र भृम्ना बाहुल्येन भृमि-रसि । वरिणा वरिम्णा श्रेष्ठत्वेन घौरसि । महित्वा मइस्वेनान्तरिक्षमसि । हेऽदिते भूमे तत्प्रदेशक्षे देवि तवोत्सङ्गेऽन्नभोक्तारं गाईपत्याप्ति यजमानस्या-दनयोग्यान्नसिद्धार्थमाद्धे ॥

अय द्वितीयः —

आऽयं गोः पृश्चिरक्रमीद्सनन्मातरं पुनः। पित्तरं च प्रयन्तसुवः॥, इति ॥

अयं गाईपत्य आदित्यक्षेण गौर्गमनशीलः प्रक्षिः श्वेतवर्णो जगदाक-भीत्। आक्रमणप्रकार एव स्पष्टी क्रियते—पुनर्मातरं पृथिवीमसनदासीदत्या- ( पुनराधानमञ्जाः )

मोदित्यर्थः । सुवः स्वर्गक्षं पितरं च प्रयन्पकर्षेण गच्छक्रवस्थितः । योः पिता पृथिवी मातेति श्रुत्यन्तरात्तयोर्मातापितृत्वम् ॥

अथ तृतीयः—

# त्रिःशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये । प्रत्यस्य वह द्युभिः॥, श्रते ॥

आदित्यरूपस्य गाईपत्यस्य संबन्धि त्रिशत्संख्याकं धाम मुद्दर्गरूपं तेजो विशेषेण राजते। अहः पश्चदश मुद्द्र्ती रात्रेः पश्चदश । किं च वैदिकस्तुतिरूपा वाक्पतङ्गाय पिशवदाकाश्चसंचारिणमादित्यं शिश्रिय आश्रितवतीत्यर्थः। अत एवान्यत्राऽऽम्नायते—''ऋग्भिः पूर्वोक्के दिवि देव ईयते '' इत्यादि । दे ताद्यगाईपत्य त्वां पति यदस्माभिरुद्दासन्छ्यं प्रतिकूलमाचरितं तत्सर्वमस्य प्रतिक्षिप मनसि मा कृथाः। द्यभिष्वीलाक्षपाभिर्वद्दास्मदीयं द्दविदेवेषु प्रापय।।

अथ चतुर्थः—

## अस्य प्राणाद्पानत्यन्तश्चरति री-चना। व्यख्यन्महिषः सुवः॥,इति ॥

अस्याऽऽदित्यस्य रोचना दीप्तिः प्राणादुच्छाससद्दशादुदयादपानती नि-श्वासतुल्यमस्तमयं गच्छन्ती द्यावापृथिव्योरन्तश्चरति । महति मण्डले सीद-तीति महिष आदित्यः सुत्रः स्वर्गे व्यख्यद्यजमानेभ्यः प्रकाशितवान् । आदि-त्यख्पेण स्तुयमान हे गाईपत्य त्वामाद्यामीत्यभिष्ठायः ॥

अथ पश्चमः---

यत्त्वा कुद्धः परोवप मन्युना यदवर्त्या । सुक-ल्पमग्ने तत्त्व पुनस्त्वोद्दीपयामसि, इति ।

हे दक्षिणाग्ने कुद्धः कोपपराधीनोऽहं तेन मन्युना त्वां परोवप । जवपेति लिडुत्तमपुरुषः । परोप्तवानुद्वासितवानस्मीति यद्यचावत्र्यां समृद्ध्यभावलक्षणेन दारिद्येणोद्वासितवानस्मीति हेऽग्ने तव प्रसादात्तत्सुकल्पं सुष्टु कृतमस्तु । पुन-रिप त्वां वयमुद्दीपयामः ॥

अथ षष्ठः--

यते मन्युपरोप्तस्य प्रथिवीमनु दृध्वसे । आदि-त्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन्॥, इति॥

( पुनराधानमन्त्राः )

हे आहवनीय मदीपकोपेनोद्दासितस्य तव यत्तेजः पृथिवीमनुमविश्य ध्वस्तं तत्तेज आदित्यादयः समाहरन्तु ॥

करणः—" मनो ज्योतिर्जुषतामिति बृहस्पतिवत्यर्चोपतिष्ठते " इति । पाटस्तु—

> मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छित्रं यज्ञः समिमं द्धातु । बृहस्पतिस्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह माद्यन्ताम्॥, इति ॥

जद्वासनापराधपरिहाराय मनो माननीयमग्रेज्योंतिर्हव्यमाज्यं सेवताम् । विच्छिन्नाममं यद्गं संद्धातु । बृहस्पतिरस्माकिममं यद्गं विस्तीर्णं करोतु । सर्वेऽपि देवा इह कर्मणि मादयन्तां तृप्तियुक्ता भवन्तु ॥

कल्पः—" सप्त ते अमे समिधः सप्त जिहा इत्यमिहोत्रं जुहोति " इति । पाठस्तु—

> सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्नाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीरा प्रणस्वा घतेन॥, इति॥

हेऽग्ने तव समिधः सप्तसंख्याका अश्वत्थोदुम्बरपलाशशमीविकङ्कताशनिह-तदृक्षपुष्करपर्णेख्पाः । अत एव सूत्रकारो यथोक्तान्संभारान्समन्नकाननुकम्य, इति वानस्पत्या इत्युपसंजद्दार । ज्वालाक्ष्पा जिह्दाश्च सप्त । तथा चाऽऽथर्व-णिका आमनन्ति—

" काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा।

रफुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिहाः "।।

[ गुण्ड० १-२-४ ] इति ।

ऋषयो पद्माः । ते च यथोक्तसिमत्संपादनार्थाः सप्तसंख्याका अश्वो रूपं कृत्वा यदश्वत्थेऽतिष्ठ इत्यादयः समाम्नाताः । प्रियाणि धाम स्थानान्याइवनीयगाईपत्यदक्षिणाविसभ्यावसध्यपाजिहतात्री-भ्रीयाख्यानि(णि) सोमयागे विद्वधारकाणि सप्तसंख्याकानि । होत्रा होतृप-मुखा वषदकर्तारो होता प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टाऽऽप्रीधोऽच्छावा-

## प्रपा॰ ९ अनु॰ ३] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( पुनराधानमन्त्राः )

कश्चेति सप्तसंख्याकाः । त्वां यजमानाः सप्तधा यजन्ति । अग्निष्टोमोऽत्यग्नि-ष्टोम उक्थ्यः षोडश्यतिरात्रोऽप्तोर्यामो वाजपेयश्चेति सप्त प्रकाराः । तादृशस्त्वं सप्त योनीराहवनीयादिस्थानानि घृतेन सर्वतः पूरय ॥

कल्पः—'' पुनक्रजी सह रय्येत्यभितः पुरोडाश्रमाहृती जुहोति पुनरूः र्जेति वा पुरस्तात्प्रयाजानां सह रय्येत्युपरिष्टादन्याजानाम् '' इति ।

प्रथममञ्जूपाठस्तु —

पुनरूजी नि वर्तस्व पुनरम् इषाऽऽ-युषा । पुनर्नः पाहि विश्वतः॥, <sup>इति ॥</sup>

हेऽम्ने त्वं मयोद्वासितोऽप्यूर्जा क्षीरादिर्मेन सह पुनिवर्तस्वात्राऽरगच्छ । इषाऽन्नेनाऽऽयुषा च सह पुनरागच्छ । अस्मान्पुनः पुनः कृताद्विश्वतः सर्व-स्मादपराधात्पाहि ॥

द्वितीयमञ्जपाठस्तु-

सह रय्या नि वर्तस्वामे पिन्वस्व धारया । विश्वप्स्निया विश्वतस्परि॥, इति ॥

हेऽम्ने रय्या धनेन सह निवर्तस्व । प्सा भक्षण इति धातुः । विश्वेन प्सायते भक्ष्यते पीयत इति विश्वप्स्ती । तादृश्या दृष्टिधारया विश्वतस्परि सर्वेषां तृणधान्यलतापादपानामुपरि पिन्वस्व सिश्च ॥

कल्पः—''यस्तृतीयमादधीत स एतान्होमाञ्जहुयाछेकः सलेक इति''इति । मन्नत्रयपाठस्तु—

लेकः सलेकः मुलेकस्ते न आदित्या आज्यं जुषाणा वियन्तु केतः सकेतः सुकेतस्ते न आदित्या आज्यं जुषाणा वियन्तु विवस्वाः अदितिर्देवजूतिस्ते न आदित्या आज्यं जुषाणा वियन्तु॥, इति॥

नवसंख्याका लेकादिनामका य आदित्यास्ते सर्वे जुषाणाः शीयमाणाः अस्माकमाज्यं वियन्तु पिबन्तु ॥

#### अत्र विनियोगसंत्रदः-

" चतुर्भिर्भूमिरित्याद्यैरादध्यात्पश्चिमानलम् । दक्षिणार्षि तु यन्त्वेति यदित्याइवनीयकम् ॥१॥ मनस्तूपस्थितिः सप्त जुहुयाद्यिहोत्रकम् । पुनर्द्वाभ्यां पुरोडाशमितो जुहुयाद्य ॥२॥ तृतीयमाद्यानस्य लेकाद्या होममञ्चकाः ॥३॥ " इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयज्ञेवं-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

भूमिर्भूमा द्योवीरणेत्यांहाऽऽशिषेवेनमा धंते सर्पा वै जीयेंन्तोऽमन्यन्त स एतं कंस-णींरं काद्रवेयो मन्त्रंमपश्यत्ततो वै ते जीणी-स्तनूरपांच्रत सर्पराज्ञियां ऋग्भिर्गाहेंपत्यमा दंधाति पुनर्नवमेवैनंमजरं कृत्वाऽऽ धत्तेऽधो पूतमेव प्रथिवीमबाद्यं नोपानमत्सेतम् (१) मन्त्रमपश्यत्ततो वै तामब्राद्यमुपानमद्यत्संपरा-ज्ञियां ऋग्भिर्गाहेपत्यमाद्धात्यनाद्यस्यावंरु-द्ध्या अथी अस्यामेवैनं प्रतिष्ठितमा धंत्ते यत्त्वां कुद्धः पंरोवपेत्याहापंह्नत एवास्मै तत्यन-स्त्वोद्दींपयामसीत्यांह सिमंन्ध एवेनं यत्तं मन्यु-परोप्तस्येत्यां ह देवतां भिरेव ( २ ) एनः सं

( पूर्वानुवाकोक्तमन्त्रव्याख्यानम् )

भंरति वि वा एतस्यं यज्ञश्छिद्यते योऽग्निमुं-द्दासयंते बृहस्पतिंवत्यर्चीपं तिष्ठते ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणेव यज्ञः सं दंघाति विच्छित्रं यज्ञ सामिमं दंधात्वित्यांह संतत्ये विश्वे देवा इह मादयन्तामित्याह संतत्येव यज्ञं देवेभ्योऽतुं दिशति सप्त ते अग्ने समिधंः सप्त जिह्नाः ( ३ ) इत्याह सप्तसंप्त वै संप्तथाऽग्नेः प्रियास्तनुवस्ता एवावं रुन्धे पुनेरूर्जा सह र्य्यत्यभितः प्ररोडाशमाहुती जुहोति यर्जमा-नमेवोर्जा चं रघ्या चे अयतः परि गृह्णात्या-दिखा वा अस्माल्लोकादमुं लोकमायन्तेऽमु-िमंह्योंके व्यंतृष्यन्त इमं लोकं पुनेरभ्यवेत्या-भिमाधायेतान्होमानजुहवुस्त आध्रनुवन्ते सुवर्ग लोकमांयन्यः पंराचीनं पुनराधेयांदग्निमाद-धींत स एतान्होमाञ्जुहुयाद्यामेवाऽऽदि्त्या ऋद्विर्माध्नुंवन्तामेवध्नींति ( ४ ) ॥

( सैतं देवतामिरेव जिहा एतान्पश्चवि शातिश्व । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेतितरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ ( पूर्वानुवाकोक्तमख्रव्यास्यानम् ) ( अथ प्रथमाष्टके पत्रमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

भूमिः । भूमा । चौः । वरिणा । इति । आह । आशिषेत्यां-शिषां। एव । एनम् । एति । धते । सर्पाः । वै । जीर्यन्तः । अमन्यन्त । सः । एतम् । कमणीरंः। काद्रवेयः। मन्त्रंम् । अपश्यद् । ततः। वै। ते। जीर्णाः। तनूः। अपति। अघ्नत। सर्परा-ज्ञिया इति सर्प—राज्ञियाः । ऋग्भिरित्यृंक्—भिः । गाहीपयमिति गाही-पत्यम् । एति । दधाति । पुन-र्नवमिति पुनः-नवम् । एव । एनम् । अजरंम् । कृत्वा। एति । धत्ते । अधी इति । प्रतम् । एव । प्रथिवीम् । अन्नाद्यमित्यंन्न—अद्यंम् । न । उपेति । अनमत् । सा। एतम् । (१) मन्त्रंम् । अपश्यत् । ततः । वै । ताम् । अन्नाद्यमित्यंन्न—अद्यम् । उपति । अनमत् । यत् । सर्पराज्ञिया इति सर्प-राज्ञियाः । ऋग्मिरित्यृंक्-भिः। गाहेंपत्यमिति गाहें-पत्यम्। आद्धातीत्यां—द्धांति । अन्नाद्यस्येत्यंन्न—अद्यंस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं—रुद्ध्ये । अथो इति । अस्याम् । एव । एनम् । प्रतिष्टितमिति प्रति—स्थितम् । एति । धत्ते । यद् । त्वा । क्रुद्धः । परोवपेति परा—उ- ( पूर्वानुवाकोक्तमन्त्रव्याख्यानम् ) वर्ष । इति । आहु । अपेति । हुनुते । एव । अस्मै । तत् । पुनंः । त्वा । उदिति । दीपयामसि । इति । आह। समिति । इन्धे। एव। एनम्। यद्। ते। मन्युपंरोप्तस्येति मन्यु-परोप्तस्य । इति । आह । देवतांभिः । एव । ( २ ) एनम् । समिति । भरति । वीति । वै । एतस्यं । यज्ञः । छिद्यते । यः । अग्निम् । उद्दासयंत् इत्युंत्—वासयंते । बृहस्पति-वत्येति बृहस्पतिं -- वत्या । ऋचा । उपेति । तिष्ठते। ब्रह्मं । वे । देवानाम् । बृहस्पतिः । ब्रह्मणा । एव । यज्ञम् । समिति । दुधाति । विच्छिन्नमिति वि-छित्रम् । यज्ञम् । समिति । इमम् । दुधातु । इति । आह । संतेत्या इति सं-तत्यै । विश्वे । देवाः । इह । मादयन्ताम् । इति । आह । संत-रयेति । सं—तत्यं । एव । यज्ञम् । देवेभ्यः । अ-न्विति । दिशति । सप्त । ते । अग्ने । समिध इति । सम्-इधंः। सप्त। जिह्वाः।(३) इति । आह। सप्त-सप्तेतिं सप्त-सप्त । वै । सप्तघेतिं सप्त-धा । अग्नेः । प्रियाः । तुनुवंः । ताः । एव । अवेति । रुन्धे । पुनंः । ऊर्जा । सह । रय्या । इति । अभितंः । पुरो-डाशंम् । आहुंती इत्या — हुती । जुहोति । यर्जमा-

नम्। एव । ऊर्जा। च । रघ्या। च । उभयतः। परीति । गृह्याति । आदियाः । वै । अस्माद । छोकाद । अमुम् । छोकम् । आयन् । ते । अमु-ष्मिन्। लोके। वीर्ति। अतृष्यन्। ते। इमम्। छोकम् । पुनंः । अभ्यवेत्येत्यंभि-अवेत्यं । अग्निम् । जाधायेत्यां—धायं । एतान् । होमान् । अजुह्वुः । ते । जार्ध्नुवन् । ते । सुवर्गमितिं सुवः—गम् । छोकम् । आयन् । यः । पराचीनेम् । प्रनराधेयादिति प्रनः— आधेयांत् । अग्निम् । आद्धीतेत्यां—द्धीत । सः। प्तान् । होर्मान् । जुहुयाद । याम् । प्व । आदियाः। ऋदिम्। आर्ध्नुवन्। ताम्। एव। ऋध्नोति (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे नथमाप्टके पश्चमनपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः । )

चतुर्थानुवाके पूर्वोक्ता पन्ना व्याख्यायन्ते । तत्राभाद्यायेत्येतस्य मन्नपद्-स्याभिमायमाह—

भूमिर्भूमा द्यौर्वरिणेत्याहाऽऽशिषेत्रेनमा धत्ते, इति । आशिषाऽशं प्राप्तुमिच्छया ॥ चतस्रभिर्ऋश्मिराधानं विषत्ते—

सर्पा वै जीर्यन्तोऽमन्यन्त स एतं कस-

प्रपा० ९ अनु० ४] कृष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहिता । ( पूर्वानुवाकोक्तमन्त्रव्याख्यानम् )

> णीरः काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत्तती वै ते जीर्णास्तनूरपान्नत सर्पराज्ञिया ऋग्भि-र्गार्हपत्यमा द्धाति पुनर्नवमेवैनम-जरं कृत्वाऽऽ धत्तेऽथी पूतमेव, इति।

जीर्यन्तो जरां पामुबन्तोऽमन्यन्त कोऽस्या जरायाः प्रतीकार इति विचा-रितवन्तः । तदा कसणीरनामकः कद्रुपुत्रो भूमिरित्यादिकं मञ्चसंघमपद्मयत् । तन्मस्रसामध्यात्ते सर्पा जीर्णाः शरीरत्वचोऽपहत्य कोमलास्त्वचः पामुवन् । सर्पाणां राज्ञी भूमिः । इयं वै सर्पतो राज्ञीत्यन्यत्राऽऽस्नानात् । तस्या ऋचो भूमिर्भुन्नेत्यादयस्ताभिराहितो विक्वर्तरां परित्यष्य नूतनः पूतश्च भवति ॥

तमेव विधिमनुद्य प्रशंसति-

प्रथिवीमब्राद्यं नोपानमत्सैतं मन्त्रमपश्य-त्ततो वै तामद्माद्यमुपानमद्यस्पराज्ञिया ऋग्भिर्गाहेपत्यमाद्धात्यन्नाद्यस्यावरुद्ध्या अथो अस्यामेवैनं प्रतिष्ठितमा धत्ते, इति।

अन्नाद्यायेत्युक्तत्वात्तत्वाप्तिः । उपस्थे ते देवीत्युक्तत्वाद्भृगौ मतिष्ठितत्वम् । यदाह(दहं)परोवप तत्सुकल्पमित्युंक्तिबीलस्पेवाग्नेः सान्त्वनायापलाप इत्याइ--

यत्त्वा कुद्धः परोवपेत्याहाप इनुत एवास्मै तव, इति। उद्दीपयामसीत्यस्याभित्रायमाह--

पुनस्त्वोद्दीपयामसीत्याह समिन्ध प्वेनम्, इति। आदित्या विश्वे तदित्यादेरभिमायमाइ--

> यत्ते मन्युपरोप्तस्येत्याह देवता-भिरेवैनः सं भरति, इति ।

उपस्थानं विधत्ते-

वि वा एतस्य यज्ञश्छिद्यते योऽग्निमुद्रासयते बृहस्पतिवत्यचींप तिष्ठते ब्रह्म वे देवानां बृहस्पतिब्रह्मणैव यज्ञः सं द्धाति, इति। बृहस्पतिशब्दोऽस्यामस्तीति बृहस्पतिवती ॥
तं शब्दं प्रशस्य संद्धात्वितिशब्दस्याभिषायमाह —

विच्छिन्नं यज्ञः समिमं द्धात्वित्याह संतत्ये, इति । देवसंबोधनस्योपयोगमाह—

विश्वे देवा इह मादयन्तामित्याह संत-त्येव यज्ञं देवेभ्योऽनु दिशाति, इति।

यक्कं संततं कृत्वा देवेभ्यस्तत्कथनाय संबोधनम् ॥ समिदादिषु सप्तसंख्याया उपयोगमाइ—

> सप्त ते अमे सिमधः सप्त जिह्ना इत्याह सप्तसप्त वे सप्तधाऽमेः प्रियास्तनुवस्ता एवाव रुन्धे, इति।

सिनदादयः सर्वे पदार्थाः प्रत्येकं सप्त सप्त विनिर्दिश्यन्ते । यस्मात्सप्तधाऽ-वस्थिताः पदार्था अग्नेः प्रियास्तनुवस्तस्मात्तदवरोधाय सप्तसंख्या ॥

दितीयानुवाके विहितयोराहुत्योर्भन्नौ विनियुक्के-

पुनरूजी सह रय्येत्यभितः पुरोडा-शमाहुती जुहोति यजमानभेवोजी च रय्या चोभयतः परि गृह्णाति, इति ।

तृतीयाधाने होमान्विधत्ते-

आदित्या वा अस्माछोकादमुं छोकमाय-न्तेऽमुिष्मछोके व्यतृष्यन्त इमं छोकं पुनर-भ्यवेत्याग्निमाधायैतान्होमानजुहवुस्त आर्ध्नु-वन्ते सुवर्ग छोकमायन्यः पराचीनं पुनरा-धेयादाग्निमादधीत स एतान्होमाञ्जुहुयाद्यामे-वाऽऽदित्या ऋदिमार्ध्नुवन्तामेवभ्रोति॥, इति ॥

आदित्या आधानपुनराधाने अनुष्ठाय सुवर्ग गत्वा तत्र व्यतृष्यिनविशेषेण

प्रपा०९अनु०५]

( अग्न्युपस्थानम् )

तृषां प्राप्ताः । समृद्धिनं पर्याप्तेति मत्वा भूमावागत्य लेकादिमचेईत्वाऽतिश्व-येन समृद्धिं गताः । ततः पुनराधेयाद्ध्वमित्रमाधाय लेकादिभिर्जुहुयात् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसहितामाप्ये प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके

चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

उपप्रयन्ते। अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्रयं । आरे अस्मे चं शृण्वते । अस्य प्रत्नामनु द्युतंश शुक्रं दुंदुहे अहंयः। पर्यः सहस्रसामृषिम्। अग्निर्मूर्था दिवः ककुत्पितिः प्रथिव्या अयम् । अपार रेतार्रसि जिन्वति । अयमिह प्रथमो घांयि घातृभिर्होता याजिष्ठो अध्वरेष्वीद्यः । यमप्रवानी मृगंवो विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विभुवं विशेविंशे । उभा वंभिन्द्राग्नी आहुवध्यें (१) उभा रार्धसः सह मोदयध्ये । उभा दातारी-विषाः रंगीणामुभा वार्जस्य सातये हुवे वाम्। अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः। तं जानन्नेय जा रोहाथां नो वर्धया रियम् । अग्न आयूर्रेषि पवस आ सुवोर्जिमिषं च नः । आरे बांधस्व दुच्छनीम् । अग्ने पर्वस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्थम् । द्यत्पोष रियम् (२)

मियं । अप्ने पावक रोचिषां मन्द्रया देव जिह्नयां। आ देवान्वंक्षि यित्तं च । स नंः पावक दीदिवोऽमें देवा इहाऽऽ वंह । उपं यज्ञः हविश्वं नः । अग्निः शृचिंत्रततमः शृचि-र्विपः श्रुचिंः कविः । श्रुचीं रोचत आहुंतः । उदंग्ने शुचेयस्तवं शुका भ्राजेन्त ईरते । तव ष्योतीश्व्यर्चयः । आयुर्दा अंग्रेऽस्यायुंर्मे (३) देहि वचींदा अंग्रेऽसि वचीं मे देहि तनूपा अग्नेऽसि तनुवं मे पाह्यग्ने यन्मे तनुवां ऊनं तन्म जा प्रंण चित्रांवसो स्वस्ति ते पारमं-शीयेन्धांनास्त्वा शतः हिमां द्यमन्तः सिनं-धीमहि वयंस्वन्तो वयस्कृतं यशंस्वन्तो यश-स्कृतः सुवीरांसो अदांभ्यम् । अग्ने सपत्नद्-मर्भनं विषष्टे अधि नाकै । सं त्वमंग्ने सूर्यस्य वर्चेसाऽगथाः समृषींणाः स्तुतेन सं प्रियेण धाम्रां। त्वमंग्रे सूर्यंवची असि सं मामायुंषा वर्चेसा प्रजयां सृज (४)॥

( आहुवध्ये पोषध्रायि मे वर्नता सप्तदंश च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ ( अय प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

उपप्रयन्त इत्युंप—प्रयन्तेः । अध्वरम् । मन्त्रंम् । वोचेम । अग्नये । आरे । अस्मे इति । च । शृण्वते । अस्य । प्रत्नाम् । अन्विति । युतंम् । शुक्रम् । दुदुहै । अहंयः । पर्यः । सहस्रसामिति सहस्र— साम् । ऋषिम् । अग्निः । मूर्था । दिवः । कुकुत् । पतिः । प्रथिव्याः । अयम् । अपाम् । रेतांश्सि । जिन्वति । अयम् । इह । प्रथमः । धायि । धातु-भिरितिं धातृ—भिः । होतां । यजिष्ठः । अध्वरेषुं । ईब्यंः।यम्। अप्रवानः । भृगंवः । विरुरुचुरिति वि-हरुचुः । वनेषु । चित्रम् । विभ्रवमिति वि-भु-वंस्। विशेविंश इतिं विशे—विशे। उन्ना। वास्। इन्द्राम्री इतीन्द्र—अम्री । आहुवध्ये । (१) उमा । रार्धसः । सह । माद्यध्ये । उभा । दातारी । इषाम् । रयीणाम् । उभा । वाजंस्य । सातये । हुवे । वाम । अयम् । ते । योनिः । ऋत्विर्यः । यतः । जातः । अरोचथाः। तम्। जानन्। अग्ने। एति । रोह। अर्थ। नः । वर्धय । रयिम् । अप्नै । आर्यूःषि । पुवसे । एति । सुव । उर्जिम् । इषम् । च । नः । आरे । बाधस्य । दुच्छनांम् । अग्ने । पर्वस्व । स्वपा ع

इति सु-अपांः । अस्मे इति । वर्चः । सुवीर्यमिति सु-वीर्यम् । द्धंत् । पोषंम् । रियम् । (२) मियं। अग्ने । पावक । रोचिषा । मन्द्रयां । देव । जिह्नयां । एति । देवान् । विक्षि । यिक्षं । च । सः । नः । पावक । दीदिवः । अग्नें । देवान् । इह । एतिं । वह । उपेति । यज्ञम् । हविः । च । नः । अग्निः । शुचिंत्रततम इति शुचिंत्रत—तमः । शुचिंः । विप्रंः । श्चिचिः । कविः। शुचिंः। <u>रोचते</u> । आहुंत् इत्या—हुतः । उदिति । अग्ने । शुर्चयः । तर्व । शुक्राः । भ्राजंन्तः । ईरते । तवं । ज्योतीं श्षि । अर्चयंः । आयुर्दा इत्यां-युः-दाः । अग्ने । अमि । आर्युः । मे । (३) देहि । वर्चीदा इति वर्चः -दाः । अग्ने । असि । वर्चः । मे । देहि । तनूपा इति तनू—पाः । अग्ने । असि । तनुर्वम् । मे । पाहि । अग्ने । यत् । मे । तनुर्वाः । ऊनम् । तद् । मे । एति । एण । चित्रांवसी इति चित्रं-वसो । स्वस्ति । ते । पारम् । अशीय । इन्धांनाः। त्वा । शतम् । हिमाः। द्युमन्त इति यु-मन्तंः । समितिं । इधीमहि । वयंस्वन्तः । वय-स्कृतमितिं वयः - कृतंम् । यशंस्वन्तः । यशस्कृत-मितिं यशः - कृतंम् । सुवीरांस इतिं सु - वीरांसः ।

( अग्न्युपस्थानम् ) अदां भ्यम् । अग्ने । सपत्नद्रम्भनिमितिं सपत्न— दुम्भंनम् । वर्षिष्ठे । अधीति । नार्के । समिति । त्वम् । अग्ने । सूर्यस्य । वर्चेता । अगथाः । समिति । ऋषींणाम् । स्तुतेनं । समिति । प्रियेणं । धाम्नां । त्वम् । अग्ने । सूर्यंवर्चा इति सूर्यं - वर्चाः । असि । समिति । माम् । आयुंषा । वर्चेसा । प्रजयेति प्र—

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके पञ्चम-प्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः । )

चतुर्भिरनुवाकः पुनराधानं समापितम् । अथ पञ्चममारभ्य दशमस्य पूर्वा-र्धपर्यन्तेरनुवाकैरग्न्युपस्थानमुच्यते ।

कल्पः-- " अग्न्युपस्थानं व्याख्यास्याम उपतिष्ठत इति चोद्यमान आह-वनीयमेवोपितष्ठेत वचनादैन्यमुत्तरामाहुतिमुपोत्थाय कवातिर्यङ्ङिवोपितिष्ठेतो-पप्रयन्तो अध्वरमिति पद्भिः " इति ।

तत्र प्रथमा-

जयां । सज (४)॥

उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च शृण्वते।, इति।

अध्वरं यज्ञमुपप्रयन्तः प्राप्नुवन्तो वयमग्रयेऽग्निसंतोषार्थमुपस्थानमम् वोचेम वक्तारो भृयास्म । कीदृशायाप्रये । दूरादृष्यनुग्रहेणास्मदीयं वचः शृष्वते ॥ अथ द्वितीया-

> अस्य प्रत्नामनु द्युतः शुक्रं दुद्हि अ-ह्रयः । पयः सहस्रसामृषिम् ।, इति ।

अस्याग्नेः मत्नां पुरातनीमनुद्युतमनुकूलदीप्तिं गोस्यानीयामहयो लज्जाम-कुर्वन्त ऋत्विजः पयः श्लीरस्थानीयं शुक्रं ज्योतिर्दुदृहे दुहन्ति । किंदशं कुकम् । सहस्रसां बहुधनमदमृषिं कर्मप्रवर्तकम् ॥

अय तृतीया-

अग्निर्मूर्था दिवः ककुत्पतिः प्रिथिव्या अय-म् । अपा रता सि जिन्वति ।, इति ।

अयमित्रादित्यरूपेण दिवो चुलोकस्य ककुटुच्छितो मूर्घा शिरस्थानीयः । पृथिव्याः पतिर्दाहपाकादिकारित्वेन पालकोऽप्ययम् । किं च — अपां रेतांसि उदककार्याण स्थावरजङ्गमशरीराणि जठराग्निरूपेण जिन्वति पीणयति ।।

अय चतुर्थी-

अयमिह प्रथमो धायि धातृभिर्होता यजि-ष्ठो अध्वरेष्वीद्यः । यमप्रवानो भृगवो वि-रुरुचुर्वनेषु चित्रं विभुवं विशेविशे ।, इति ।

अयमप्रिरिष्ठ कमिण प्रथमः प्रधानभूतो धानृभिधीरणाय प्रयतमानैरस्मा-भिधीय धार्यते । कीदृशोऽग्निः । होता देवानामाद्वाता यि जिष्ठो मनुष्येभ्योऽ-तिश्चयेन यष्टाऽध्वरेषु यागेषु ईड्यः स्तुत्यः । किं च । अमवानसं इको भृगुसं-इकाश्च मुनयो वनेषु स्वाश्रमेषु विशेविशे तत्तत्मजाभ्युदयार्थे यमग्निं चित्रं बहुयागाधारत्वेन विचित्रं विभुवं व्याप्तं विरुक् चुर्विशेषण दीपितवन्तः ।।

अथ पश्चमी--

उभा वामिन्द्रामी आहुवध्या उभा राधसः सह माद्यध्ये । उभा दाताराविषाः रयी-णामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम् ।, इति ।

इयं च प्रथमप्रपाठके व्याख्याता । हे इन्द्राग्नी युवामुभावप्याभिमुख्येन होतुमिच्छामि । पुनरपि युवामुभी सह राधसोऽन्नेन मादयितुमिच्छामि । यस्मायुवामुभावजानां धनानां च दातारी तस्मादनस्य लाभाय युवामुभावा-हवामि ॥ (अग्न्युपस्थानम् ) अथ पष्टी---

> अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नम्न आ रो-हाथा नो वर्धया रियम् ।, इति ।

हेऽग्रेऽयमाहवनीयपदेशस्ते योनिस्तव स्थानम् । स च योनिर्ऋत्विय ऋतुः संबैन्धात्सर्वास्मिन्नप्यृतावनेन होमनिष्पत्तेः । यत आहवनीयपदेशाज्ञात उन्नुः तस्त्वमरोचथा दीप्यसे तं पदेशं जानन्मम स्थानिमत्यवगच्छन्नारोह । अनन्तर-मस्माकं धनं वर्धय

कल्पः — " अम्र आयू शिष पवस इति षड्भिः संवत्सरे संवत्सरे सदा वा " इति ।

उपतिष्ठत इति शेषः । एतास्त्वमग्ने रुद्र इत्यत्र व्याख्याताः । तत्र मथमा---

> अग्न आयू शि पवस आ सुवीर्जिमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छनाम्।, इति ।

हैऽग्ने न्वमस्मदायृंषि पवसे शोधयासे निर्दोषाणि करोषि । अस्माकं रस-मश्चं चाऽऽनय, वैरिसेनां दूरे वाधस्व ॥

अथ द्वितीया-

अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवी-र्यम् । दधत्पोषः र्यो मिया, इति ।

हेऽग्रे स्वपाः शोभनकर्मा त्वमस्मासु ब्रह्मवर्चसं सभीचीनसामर्थ्यं च पवस्व शोधय । किं कुर्वन् । पुष्टिं थनं च मिय धारयन् ॥

अथ तृतीया-

अमे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जि-ह्वया। आ देवान्वक्षि यक्षि च ।, इति ।

हे पावकाग्ने देव रोचमानया मादायित्र्या जिह्नया देवानावाँक्षे यक्षि च ॥ अथ चतुर्थी---

९ खु बन्धः, सर्वे । २ कु घु डुचु ैति से । ३ खु वह ये ।

स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवा इहाऽऽ वह । उप यज्ञ हिवश्च नः।,इति ।

हे पावकाग्ने दीदिवो दीष्यमानः स त्वं देवानिहाऽऽनय । अस्मदीयं यज्ञं हविश्चोपगच्छ ॥

अय पश्चमी-

अग्निः शुचित्रततमः शुचिर्विपः शुचिः कविः । शुची रोचत आहुतः ।, इति ।

अयमित्रतिशुद्धत्रतयुक्तः, विमाभिमानित्वाद्पि शुचिः, विद्वद्दिभमानित्वा-दिषि शुचिः, अस्माभिः सर्वत्राऽऽहुतः शुद्धो दीप्यते ॥

अथ षष्टी-

उद्ग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । तव ज्योती ध्ष्यर्चयः ।,इति ।

हेऽमे तव ग्रुचयः ग्रुद्धाः ग्रुका रक्ष्मयो भ्राजन्तो दीप्यमाना उद्गच्छन्ति । अर्चियतारस्तव ज्योतींपि प्राप्तवन्तीति शेषः ॥

कर्णः—'' आयुर्दा अग्न इति सिद्धमा चित्रावसा स्वस्तीति चित्रावसुना सायमुपतिष्ठते '' इति ।

पाठस्तु--

आयुर् अग्नेऽस्यायुर्भे देहि वर्चीदा अग्नेऽसि वर्ची मे देहि तनूषा अग्नेऽसि तनुवं मे पाद्यग्ने यन्मे तनुवा ऊनं तन्म आ एण, इति ।

आपूरवेत्यर्थः । चतुर्व्वेतेषु यज्ञःषु स्वष्टमन्यत् ॥

अथ यजुरन्तरम्--

चित्रावसी स्वस्ति ते पारमशीय, इति । हे चित्रावसी रात्रे तव पारं समाप्तिं स्वस्ति क्षेमेण प्राप्तवानि ॥ कल्पैः—" त्रिरवीम्बसुना पातरवीम्बसी स्वस्ति ते पारमशीयेन्धानास्त्वा कत्र हिमा इत्युपस्थाय " इति । ( अग्न्युपस्थानम् )

अर्वागित्यादिः शाखान्तरमञ्जः।

अत्रत्यमत्त्रपाठस्तु---

इन्धानास्त्वा शतः हिमा ग्रुमन्तः समिधी-महि वयस्वन्तो वयस्कृतं यशस्वन्तो यश-स्कृतः सुवीरासो अदाभ्यम् । अग्ने सप-रनदम्भनं वर्षिष्ठे अधि नाके ।, इति।

हेऽग्ने त्वां सिमिद्धिरिन्धाना वयं शतसंख्याकान्हेमन्तोपलक्षितसंबत्सरान्धु-मन्तो दीप्तिमन्तः सिमिधीमिहि लोके सम्यवप्रख्याता भृयास्म । कीदृशं त्वां, वयस्कृतमत्रस्य कर्तारम् । यशस्कृतं कीितंपदम् । अदाभ्यं केनाप्यितिरस्का-र्यम् । विषिष्ठेऽधिनाकेऽतिमोहस्वर्गविषये सपत्नदम्भनं विरोधिविनाशनम् । कीदृशा वयं, वयस्वन्तोऽत्रवन्तः । यशस्वन्तः कीितमन्तः । सुवीरासः शोभ-नपुत्रादियुक्ताः ॥

कल्पः—'' चनम्नः समित्र एकेंकस्मिन्नाधाय सं त्वमन्ने सूर्यस्य वर्चसाऽ-गथा इत्यनुवाकशेषेणोपस्थाय " इति ।

पाठस्तु —

सं त्वमये सूर्यस्य वर्चसाऽगथाः समृषीणाः स्तुतन सं प्रियेण धाम्ना । त्वमग्ने सूर्यवर्चा असि सं मामायुषा वर्चसा प्रजया सृज॥, इति ॥

हेऽग्ने त्वं सूर्यस्य वर्चसा तेजसा समगथाः संगतोऽसि । ऋषीणां स्तोत्रेण संगतोऽसि । प्रियेण स्थानेनाऽऽहवनीयदेशलक्षणेन संगतोऽसि । हेऽग्ने त्वं सूर्यसमानतेजा असि । मामायुरादिभिः संयोजय ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः—

" पूर्वस्याग्रेरुपस्थानमुपप्रेत्यनुवाकतः ॥ १ ॥ " इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

(गाईपत्याहवनीययोहपस्थानम्)

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके षष्टोऽनुवाक: ।)

सं पंश्यामि प्रजा अहमिडंप्रजसो मानवीः। सर्वी भवन्तु नो गृहे । अम्भः स्थाम्भी वो भक्षीय महं: स्थ महें। वो भक्षीय सहं: स्थ सहो वो अक्षीयोर्जः स्थोर्जे वो अक्षीय रेवंती रमंध्वमस्मिँ होकें ऽस्मिन्गोष्ठे ऽस्मिन्क्षये ऽस्मिन्यो-नंविहैव स्तेतो माऽपं गात बह्वीमें भूयास्त(१) सःहिताऽसि विश्वरूपीरा मोर्जा विशाऽऽ गौंप-त्येनाऽऽ रायस्पोषेण सहस्रपोषं वंः पुष्यासं मियं वो रायंः श्रयन्ताम् । उपं त्वाऽमे दिवे-दिवे दोषांवस्तर्धिया वयम् । नमो भरंन्त एमंसि । राजन्तमध्वराणीं गोपामृतस्य दीदि-विम् । वधेमानः स्वे दुर्भे । स नंः पितेवं सूनवेऽम्ने सूपायनो भव । सर्चस्वा नः स्वस्तये । अग्ने (२) त्वं नो अन्तंमः । उत त्राता शिवो भंव वरूथ्यंः । तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः । सुम्नायं न्नमीमहे सिबंभ्यः । वसुरिप्नर्वसुं-श्रवाः । अच्छां निक्षं द्युमत्तंमो रियं दांः । ऊर्जा वंः पश्याम्यूर्जा मां पश्यत रायस्पोषेण वः पश्यामि रायस्पोषंण मा पश्यतेडांः स्थ

(गाईपत्याहवनीययोरुपस्थानम्)

मधुकृतंः स्योना माऽऽ विंशतेरा मद्गः। सह-स्रपोषं वंः पुष्यासम् (३) मर्यि वो रार्यः श्रयन्ताम् । तत्संवितुर्वरेण्यं भर्गी देवस्यं धीमहि । धियो यो नेः प्रचोदयांत् । सोमा-नः स्वरंणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवंन्तं य औशिजम् । कदा चन स्तरीरंसि नेन्द्रं सश्चसि दाशुषे । उपोपेन्नु मंघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्यं प्रच्यते । परि त्वाऽग्ने पुरं वयं विप्रध सहस्य धीमहि । धृषद्वंर्ण दिवेदिवं भेतारं भङ्गुरावंतः । अग्ने गृहपते सुगृहपतिरहं त्वयां ग्रहपंतिना भूयासः सुग्रहपतिर्मया त्वं गृहपंतिना भूयाः शतः हिमास्तामाशिषमा शांसे तन्तंवे ज्योतिंष्मतीं तामाशिषमा शांसेऽ-मुष्मे ज्योतिंष्मतीम् , (४)॥

( भूयास्त स्वस्तयेऽमे पुष्यासं धृषद्वेणिमेकानत्रि शाचा।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पञ्चमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके पश्चमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः । )

समिति । पृथ्यामि। पूजा इति प्र-जाः । अहम्।

इडंप्रजस इतीडं-प्रजसः । मानवीः । सर्वीः । भवन्तु । नः । गृहे । अम्भंः । स्थ । अम्भंः । वः । अक्षीय । महंः । स्थ । महंः । वः । अक्षीय । सहंः । स्थ । सहंः । वः । अक्षीय । ऊर्जः । स्थ । ऊर्जेम् । वः । अक्षीय । रेवंतीः । रमंध्वम् । अस्मिन् । लोके । अस्मिन् । गोष्ठ इतिं गो—स्थे । अस्मिन् । क्षयें। अस्मिन् । योनों । इह । एव । स्त । इतः । मा । अपेति । गात । बह्वीः । मे । भृयास्त । (१) सः हितेतिं सं — हिता। अमि। विश्वरूपी-रिति विश्व-रूपीः। एति । मा । ऊर्जा। विशा एति । गौपत्येने । एति । रायः । पोषेण । महस्र-पोषमिति सहस्र-पोषम् । वः । पुष्यासम् । मियं । वः । रायंः । श्रयन्ताम् । उपेति । त्वा । अग्ने । द्विद्वि इति द्वि-द्वि । दोषांवस्तरिति दोषां-वस्तः । धिया । वयम् । नमंः । अरंन्तः । एति । इमसि । राजंन्तम् । अध्वराणांम् । गोपामितिं गो-पाम् । ऋतस्यं । दीदिविम् । वर्धमानम् । स्वे । द्में। सः। नः। पिता । इव । सूनवें। अर्गेनं। सूपायन इति सु--उपायनः । अव । सर्चस्व । नः । स्वस्तये। अग्ने। (२) त्वम्। नः। अन्तंमः। उत्। त्राता । प्रपा०५अनु०६] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता।

( गाईपत्याहवनीययोरुपस्थानम् ) शिवः। भव । वरूष्यंः। तम् । त्वा । शोचिष्ठ। दीं द्विः । सुम्रायं । नूनम् । ईमहे । सर्बिभ्य इति सिंखं-भ्यः । वसुः । अग्निः । वसुंश्रवा इति वसुं-श्रवाः । अच्छे । नुक्षि । द्युमत्तंम् इति द्युमद्-तुमः । रुयिम् । दुाः । ऊर्जा । वः । पृश्यामि । ऊर्जा । मा । पश्यत । रायः । पोषेण । वः । पश्या-मि । रायः । पोषेण । मा । पश्यत । इडाः । स्थ । मधुकृत इति मधु—कृतः । स्योनाः । मा । एति । विशत । इराः । मदः । सहस्रपोषमिति सहस्र—पो-षम् । वः । पुष्यासम् । (३) मर्यि । वः । रायंः । श्रयन्ताम् । तत् । सवितुः । वरेण्यम् । अर्गः । देव-स्यं । धीमहि । यियंः । यः । नः । प्रचोदयादितिं प्र—चोदयांद । सोमानंम् । स्वरंणम् । कुणुहि । ब्रह्मणः । पते । कक्षीवंन्तमितिं कक्षी-वन्तम् । यः । औशिजम्। कदा। चन। स्तरीः। असि । न। इन्द्र । सश्चिसि । दाशुषे । उपोपेत्युपं—उप । इत् । नु । मघवित्रितिं मघ - वन् । भूयः । इत् । नु । ते । दानम् । देवस्यं । प्रच्यते । परीतिं । त्वा । अग्ने । पुरंम् । वयम् । विप्रंम् । सहस्य । धीमहि । धृषद्दं-र्णमितिं धृषत् -वर्णम् । दिवेदिंव इतिं दिवे-

दिवे । भेतारंम् । भृष्कुरावंत इति भृष्कुर—वतः । अग्ने । गृहपत इति गृह—पते । गुग्रहपतिरिति सु—गृहपतिः । अहम् । त्वयां । गृहपतिनिति गृह—पतिना । भृयासम् । गुग्रहपतिरिति सु—गृहपतिः । मयां । त्वम् । गृहपंतिनेति गृह—पतिना । भृयाः । शृतम् । हिमाः । ताम् । आशिष्मियां—शिषम् । एति । शासे । ताम् । आशिष्मियां—शिषम् । जाशिष्मियां—शिषम् । आशिष्मियां—शिषम् । ताम् । आशिष्मियां—शिषम् । एति । शासे । अमुप्में । ज्योतिष्मतीम् । (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे मथमाष्टके पश्चममपावके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः । )

षष्ठेऽनुवाके गाईपत्यस्य पुनरप्याहवनीयस्य चोपस्थानं सपरिकरमभिषीयते। कल्पः—'' सं पत्रयामि प्रजा अहमिति गृहान्मेक्षते " इति । पाठस्तु—

> सं पश्यामि प्रजा अहमिडप्रजसी मानवीः। सर्वा अवन्तु नो गृहे॥, इति।

अहं मनुष्यप्रजा इडमजसश्च सम्यक्पश्यामि । इडा धेनुस्तस्याः मजा अप-त्यानीडमजसो मनुष्यक्ष्पश्च सर्वाः मजा अस्माकं ग्रहे तिष्ठन्तु ॥ कल्पः—'' अम्भः स्थाम्भो वो भक्षीयेति गोष्ठमुपतिष्ठते '' इति ।

पाठस्तु--

अम्भः स्थाम्भो वो भक्षीय महः स्थ

( गाईपत्याहवनीययोदपस्यानम् )

महो वो अक्षीय सहः स्थ सही वो भक्षीयोर्जः स्थोर्ज वो भक्षीय , इति।

अम्भः पीतोदकसारं महः पूज्यं सर्वेरादरणीयं सहो बलकरमूर्ज स्वादुत-मरसक्षं यत्क्षीरादि तत्कारणत्वेन हे पश्चवस्तद्भूषाः स्थ । ततो युष्मदीयं तत्शीरादिकमस्पाकं भक्ष्यमस्तु ॥

कल्पः---'' रेवती रमध्वमित्यन्तराऽग्री तिष्ठञ्जपति '' इति ।

पाठस्तु-

रमध्वमस्मिँ होकेऽस्मिन्गोष्ठेऽ-स्मिन्क्षयेऽस्मिन्योनाविहैव स्तेतो माऽ-प गात बह्वीमें भूयास्त , इति।

हे रेवतीः पश्चवोऽस्मिन्भूलोके गोष्ठे बजविशेषे क्षये गृहविशेषे योनौ स्थानविशेषे रमध्वं क्रीडध्वम्। इहैव योनौ स्त सर्वदा तिष्ठत। इतः स्थानान्माऽ-पगात माऽपगच्छत । मे मदर्थमपत्यपरम्परया बहवो भृयास्त ॥

कल्पः — "स् इताऽसि विश्वरूपीरिति वत्समिमृशति " इति ।

पाठस्तु-

सः हिताऽसि विश्वरूपीरा मोर्जा विशाऽऽ गौपत्येनाऽऽ रायस्पोषेण सहस्रपोषं वः पुष्यासं मयि वो रायः श्रयन्ताम् ॥, इति ।

हे वत्स त्वं संहिताऽसि मात्रा संयुक्तोऽसि । विश्वरूपीरादरेण स्तनं पातुं वामतो दक्षिणतश्च पुनः पुनर्धावन्बहुद्भवदवभाससे । तादक्त्वमूर्जी क्षीरादि-रसनिमित्तेन मामाविश मत्समीपमागच्छ । गौपत्येन मदीयं बहुपशुस्वामित्वं निमित्तीकृत्य मामाविश । रायस्पोषेण धनपुष्टिनिमित्तेनापि मामाविश । सह-स्नसंख्यया पृष्टिर्यथा भवति तथा युष्मान्युष्यासम् । मिय युष्मदीयानि श्लीराः दिधनान्याश्रयन्ताम् ॥

कल्पः — " उप त्वा अप्रे दिवेदिव इति तिस्रिभिगीयत्रीभिगीईपत्यसुपतिष्ठ-तेडमे त्वं नो अन्तम इति चतस्रभिश्र द्विपदाभिः स नो बोधि श्रुधी इवमुरुष्या णो अघायतः समस्मादित्येषा चतुर्थी भवति " इति ।

BBO

तत्र प्रथमा गायत्री-

उप त्वाऽमे दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया वयम् । नमो भरन्त एमसि॥ , इति ।

हैऽप्रे प्रतिदिनं वयं त्वामुपेमिस उपगच्छामः । किं कुर्वन्तः । दोषावस्तः सायं प्रातश्च थिया नमो भरन्तो नमस्कारं संपादयन्तः ॥

अथ द्वितीया-

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदि-विम् । वर्धमानः स्वे दमे॥, इति।

कीहर्श त्वाम् । अध्वराणां राजन्तं यज्ञराजं, गोपां गवां पालकम्, ऋतस्य दीदिविं सत्येन द्योतमानं, स्वे दमे स्वकीयऽग्निहोत्रग्रहे हविभिर्वर्थमानम् ॥ अथ तृतीया—

स नः पितेव सूनवेऽम्ने सूपायनी भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥, इति।

हेऽमे स ताहरास्त्वं नोऽस्मदर्थं सूपायनः प्राप्तुं शक्यो भव । यथा पुत्रार्थे पिता सूपायनस्तद्वदस्माकं स्वस्तये क्षेमाय सचस्व समवेतो भव ॥

अथ प्रथमा द्विपदा-

अग्ने रवं नो अन्तमः । उत त्राता शिवो भव वरूथ्यः॥, इति ।

हैऽग्ने त्वं नोऽस्माकमन्तमोऽन्तिकतमो भव । उतापि च त्राता शिवश्च सन्व-रूथ्यो बरूथे गृहे नित्यं संनिहितो भव ॥

अथ द्वितीया-

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः । सुम्ना-य नूनमीमहे सखिभ्यः॥, इति।

हे वहे शोचिष्ठ दीदिवः शुद्धतम दीप्यमान सिक्यभ्यः सखीनामस्माकं सुम्नाय सुखाय नूनं तं पूर्वोक्तगुणयुक्तं त्वामीमहे प्राप्तुमः ॥

अथ तृतीया-

वसुरग्निर्वसुश्रवाः । अच्छा नक्षि द्युमत्तमो रियं दाः॥, इति । ( गाईपत्याहवनीययोरुपस्थानम् )

वसुर्वसुमानयमप्रिर्वसुरुद्रादिदेवैरादरेणैव श्रूयत इति वसुश्रवाः । हे ताहग-ब्रेऽच्छास्मदभिमुखो नक्षि पाप्नुहि। चुमत्तमोऽतिशयेन दीप्यमानो रियं दा धनं देहि । चतुर्थी तु शाखान्तरगता ॥

कल्पः-- " ऊर्जा वः पश्याम्यूर्जा मा पश्यतेति गृहान्वेश्वते पशून्वा" इति । पाठस्तु-

ऊर्जा वः पश्याम्यूर्जी मा पश्यत रायस्पोषेण वः पश्यामि रायस्पोषेण मा पश्यतेडाः स्थ मधुकृतः स्योना माऽऽ विशतेरा मदः। सहस्र-पोषं वः पुष्यामं मयि वो रायः श्रयन्ताम्॥,इति ।

हे गृहगताः पश्चवः क्षीराद्रिसनिमित्तेन धनपुष्टिनिमित्तेन[च] युष्मानहं पञ्चामि । यूयमपि तथा मां पञ्चत । हे इडा गावो यूयं मधुकृतो मधुरघृतका-रिण्यः स्थ । स्योनाः सुखकरा इरा अन्नत्रत्यो मदो माद्यित्र्यो मामाविश्वत । सहस्रमंख्यया पृष्टिर्यथा भवति तथा युष्पान्पुष्यासम् । युष्पाकं धनानि क्षीरा-दीनि मिय श्रयन्ताम् ॥

करुपः -- "तत्सवितुर्वरेण्यश्मोपानशस्वरणं पित्रस्य चर्षणीधृतः म स मित्र कदा चन स्तरीरिस कदा चन प्रयुच्छिसि परि त्वाऽम्रे पुरं वयमित्युपस्थाय " इति । आहवनीयमिति लभ्यते ।

तत्र प्रथमेवमाम्नाता—

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचीदयात् ॥,

यः सविताऽस्माकं बुद्धीः पेरयति तस्य सवितुर्देवस्य वरणीयं तद्भगेस्तेजो ध्यायेम ॥

अथ द्वितीया-

सोमानः स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणः स्पते। कक्षीवन्तं य जोशिजम्॥, इति।

ब्रह्मणः परिवृदस्य कर्मणः पते स्वामिन्नग्ने यस्त्व मौिशजमुशिजः पुत्रं कक्षीवन्तमृषि कर्मपवर्तकं कृतवानसीत्यध्याहारः । तादृशस्त्वं मामपि सोमानं सोमयागानां स्वरणमुपदेष्टारं कुरु । मित्रस्य प स मित्रेति द्वयं नात्राऽऽ-म्नातम् ॥

अय पश्चमी-

कदा चन स्तरीरिस नेन्द्र सश्चिसि दाशुषे । उपोपेन्च मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य प्रच्यते॥, इति ।

हे इन्द्र परमेश्वर्ययुक्तामे कदाचिदिष स्तरीहिंसको नासि । किं तु दाभुषे हिविद्विचते यजमानार्थमुपोपेश्व अत्यन्तसमीष एव सश्चिस समवेतोऽसि । हे मघविश्वन्द्रसहकामे भूय इश्व पुनरिष देवस्य ते तब दानं पृच्यते फलदाँनार्थम-स्माभिः संयुज्यते । कदा चन प्रयुच्छसीत्येषाऽन्यत्राऽऽम्नाता ॥

अथ सप्तमी-

परि त्वाऽग्ने पुरं वयं विप्रः सहस्य धीमहि । धृषद्दर्ण दिवेदिवे भेत्तारं मङ्गुरावतः॥, इति।

सहिस बले भवः सहस्यः। हे सहस्य बलवन्त्रे वयं त्वां प्रतिदिनं परिधीमिहि परितो धारयाम् । कीदृशं त्वाम् । पुरमिमनतानां पूरकं, विष्ठं ब्राह्मणाभिमा-निनं, धृषद्वर्णं वैरिणम् । धृषन्नभिभवन्वर्ण आकारां यस्य तादृशम् । भङ्गरा-बतो भञ्जनशीलव्यापारोपेतस्य रक्षमो भेत्तारम् ॥

करणः — '' अम्र आयूंषि पवस इत्यामिपावमानीभ्यां गाईपत्यमुपतिष्ठतेऽमे शहपत इति च पुत्रस्य नाम गृह्णाति तामाशिषमाशासे तन्तव इत्यजातस्यामुष्मा इति जातस्य '' इति ।

आग्निपावमान्यौ त्वन्यत्राऽऽस्त्राते।

मन्नान्तरपाठस्तु-

अग्ने गृहपते सुगृहपतिरहं त्वया गृहपतिना भूयासः सुगृहपतिर्भया त्वं गृहपतिना भूयाः शतः हिमास्तामाशिषमा शासे तन्तवे ज्यो-तिष्मतीं तामाशिषमा शासेऽमुष्मे ज्योतिष्म-तीम् ॥, इति ।

हे प्रहपालकामे प्रहपतिना त्वयाऽनुपृहीतोऽहं शोभनो पृहपतिर्भूयासम्

( पत्रमानुवाकोक्तमस्त्रव्याख्यानम् )

तथा गृहपितना मया पूजितस्त्वं गृहस्वामी भूयाः । कियन्तं काळम् । शतं हिमाः । हिमशब्दोपलक्षितहेमन्तर्तुमहिनाञ्चतसंवत्सरान् । अहं तन्तव उत्प-रस्यमानपुत्रसंतानाय ज्योतिष्मतीं ब्रह्मवर्चसयुक्तां तामाशिषमायुरारोग्यै व-र्याभिदृद्धिरूपामाशासे । एवममुष्ये जाताय देवद्त्तादिनाम्ने ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः —

" सं प प्रेक्ष्य गृहानम्भः स्थ गोष्ठमुपतिष्ठते ।
रेवान्तराऽग्री जपति संहिता वत्सकं स्पृशेत् ॥ १ ॥
उप त्वा पश्चिमं वर्षि षण्मश्चैरुपतिष्ठते ।
ऊर्जा प्रेक्ष्य गृहांस्तत्सचतुर्भिः पूर्वपावकम् ।
उपस्थायाग्र इत्यस्मात्पश्चिमं चोपतिष्ठते ॥ २ ॥ " इति ।

इति श्रीमन्मायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके पष्ठाऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अय प्रथमाएके पश्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

अयंज्ञां वा एष ये। ऽसामोपंप्रयन्ती अध्वरमित्यां ह स्तोभं मेवास्में युनक्त्युपेत्यां ह प्रजा
वै पशव उपमं छोकं प्रजामेव पश्निमं छोकमुपेत्यस्य प्रत्नामनु द्युतमित्यां ह सुवर्गी वै
छोकः प्रत्नः सुवर्गमेव छोकः समारोहत्यिममूर्धा दिवः ककुदित्यां ह मूर्धानं म् (१) एवैनः समानानां करोत्यथां देवछोकादेव मंनुप्यछोके प्रति तिष्ठत्ययमिह प्रथमो धांिय
धानृभिरित्यां ह मुख्यमेवैनं करोत्युभा वांिम-

न्द्राग्नी जाहुवध्या इत्याहोजो बर्लमेवावं रुन्धेऽयं ते योनिर्ऋत्विय इत्याह पशवी वै रियः पशूनेवावं रुन्धे षड्भिरुपं तिष्ठते षड्वे (२) ऋतवं ऋतुष्वेव प्रति तिष्ठति षड्भि-रुत्तराभिरुपं तिष्ठते हार्दश सं पंचन्ते हार्दश मासाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रति तिष्ठति यथा वै प्ररुषोऽश्वो गौर्जीयंत्येवमित्रराहितो जीर्यति संवत्सरस्यं परस्तांदाग्निपावमानीभि-रुपं तिष्ठते पुनर्नवमेवैनंमजरं करोत्यथी पुना-रयेवोपं तिष्ठते योगं एवास्येष उपं तिष्ठते (३) दम एवास्यैष उपं तिष्ठते याच्जेवास्यैषोपं तिष्ठते यथा पापीयाञ्छ्यंस आहृत्यं नमस्यति ताद्दगेव तदायुदी अंग्रेऽस्यार्थुमें देहीत्याहाऽऽ-युदी होष वंचींदा अंग्रेडिस वचीं मे देहीस्यांह वचींदा होष तंनूपा अग्नेऽसि तनुवं मे पाही-त्यांह (४) तनूषा द्येषोऽग्ने यन्मे तनुवां ऊनं तन्म आ प्रणेत्यांह यन्में प्रजाये पशूना-मूनं तन्म आ पूर्यति वावैतद्रांह चित्रांवसो स्वस्ति ते पारमंशीयेत्यांह रात्रिवे चित्रावंसु-च्युंष्टचे वा एतस्ये पुरा ब्राह्मणा अंभेषुव्युंष्टि-

प्रपा॰ ९ अनु॰ ७] कुष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता। (पत्रमानुवाकोक्तमम्बन्याख्यानम्)

> मेवार्व रुन्ध इन्धांनास्त्वा शतम् (५) हिमा इत्यांह शतायुः प्ररुषः शतिन्द्रिय आयुष्येवे-न्द्रिये प्रति तिष्ठत्येषा वे सूमी कर्णकावत्ये-तयां ह स्म वे देवा असुराणाः शतत्वहाः स्तृः -हन्ति यदेतयां समिधंमादधांति वर्ष्वमेवेतच्छे-तन्नीं यजमानो भ्रातृंव्याय प्र हरित स्तृत्या अच्छेम्बद्कारः सं त्वभंग्रे सूर्यस्य वर्षसाऽगथा इत्यांहैतस्वमसीदमहं भ्रयासमिति वावेतदांह् त्वमंग्रे सूर्यवर्षा असीत्यांहाऽऽशिषंमेवेतामा शांस्ते (६)॥

( मूर्धीन १ पड्वा एव उपं तिष्ठते पाहीत्यांह शतमह १ वोडंश च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके पन्नमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

अयंज्ञः। वै। एषः। यः। असामा । उपप्र-यन्त इत्युंप-प्रयन्तः। अध्वरम् । इति । आह् । स्तोमंम् । एव । अस्मै । युनक्ति । उपेति । इति । आह् । प्रजेति प्र-जा । वै। प्रावंः । उपेति । इमम् । छोकम् । प्रजामिति प्र-जाम्। एव। पृश्न्त ।

इमम् । लोकम् । उपेति । एति । अस्य । प्रत्नाम् । अन्विति । द्युतंम् । इति । आह । सुवर्ग इति सुवः— गः । वै । छोकः । प्रत्नः । सुवर्गमिति सुवः-गम् । प्व । छोकम् । समाराहतीति सम्-आराहति । अग्निः। मूर्घा। दिवः । कुकुत् । इति । आह । मूर्धानंम् । (१) एव। एनम्। समानानांम् । करोति । अथी इति । देवलोकादिति देव—लोकाद । एव । मनुष्यछोक इति मनुष्य-छोके । प्रतीति । तिष्ठति। अयम् । इह । प्रथमः । धायि । धानृभिरिति धातृ-भिः। इति । आह । मुख्यम् । एव । एनम्। करोति । उमा । वाम् । इन्द्रामी इतीन्द्र-अमी । आहुवध्ये । इति । आह । ओजंः । बर्लम् । एव । अवेति । रुच्ये । अयम् । ते । योनिः । ऋत्वियः । इति । आह । पशवंः । वै । रियः । पशून् । एव । अवेति । रुन्धे । षड्भिरिति षट्-भिः । उपेति । तिष्ठते । षट् । वै । (२) ऋतवंः । ऋतुषुं । एव । प्रतीति । तिष्ठति । षड्भिरिति षट्-भिः । उत्तरा-भिरित्युव-तराभिः । उपेति । तिष्ठते । हाद्शा । समिति । पद्यन्ते । द्वादंश । मासाः । संवत्सर इति

सं-वत्सरः । संवत्सर इति सं-वत्सरे । एव ।

( पत्रमानुवाकोक्तमन्त्रव्याख्यानम् ) प्रतीति । तिष्ठति । यथा । वै । पुरुषः । अर्थः । गौः । जीर्यति । एवम् । अग्निः । आहित इत्या-हितः । जीर्यति । संवत्सरस्येति सं-वत्सरस्यं । परस्तांव । आग्निपावमानीभिरित्यांग्नि-पावमा-नीभिः । उपेति । तिष्ठते । पुनर्नविमिति पुनः— नवम् । एव । एनम् । अजरंम् । करोति । अथो इति । पुनाति । एव । उपेति । तिष्ठते । योगः । एव । अस्य । एषः । उपेति । तिष्टते । (३) दर्मः । एव । अस्य । एषः । उपेति । तिष्ठते । याच्ञा । एव । अस्य। एषा। उपेतिं। तिष्ठते। यथां। पापींयान्। श्रेयंसे । आहत्येत्यां—हृत्यं । नमस्यति । तादक् । एव । तत् । जायुर्व इत्यांयुः - दाः । जम्मे । जसि । आयुंः । मे । देहि । इति । आहु । आयुर्वा इत्यांयुः— दाः। हि । एषः। वर्चोदा इति वर्चः-दाः । अमे । अमि । वर्चः । मे । देहि । इति । आह । वर्चीदा इति वर्चः -दाः । हि । एषः । तनूपा इति तनू -पाः । अग्ने। अमि। तनुवंम्। मे। पाहि। इति । आह् । (४) तुनूपा इति तनू—पाः । हि । पृषः । अग्नै । यद । मे । तनुवांः । ऊनम् । तद । मे । एति । पृण । इति । आह । यत् । मे । प्रजाया इति प्र-

( पत्रमानुवाकोक्तमञ्ज्ञव्याख्यानम् )

जायै। पशूनाम्। ऊनम्। तत्। मे। एति। पूरय। इति । वाव । एतव् । आह । चित्रावसी इति चित्रं-वसी । स्वस्ति । ते। पारम् । अशीय । इति । आह । रात्रिः । वै । चित्रावंस्रीरतिं चित्र-वसः । अव्धं-ष्ट्या इत्यविं-उष्ट्ये । वे । एतस्यें । पुरा । ब्राह्मणाः । अभेषुः । व्युष्टिमिति वि—उष्टिम् । एव । अवेति । रुन्धे । इन्धानाः । त्वा । शतम् । (५) हिमाः । इति । बाह । शतायुरितिं शत-बायुः । पुरुंषः । शतेन्द्रिय इतिं शत—इन्द्रियः। आयुंषि । एव । इन्द्रिये । पतीति । तिष्ठति । एषा । वै। सूर्मी । कर्णकावतीति कर्णक - वती । एतयां। ह । स्म । वै । देवाः । अर्सु-राणाम् । शततहीनितिं शत—तहीन् । तृश्हन्ति । यद । एतयां। समिधमितिं सम् —इधंम् । आद्धाती-त्यां-द्धांति । वज्रंम् । एव । एतव । शतझीमितिं शत—न्नीम् । यजंमानः । भ्रातृंव्याय । प्रेतिं । हरति । स्तृत्ये । अच्छम्बट्कारमित्यच्छम्बट्—कारम्।समिति। स्वम् । अग्ने । सूर्यस्य । वर्चेसा । अगथाः । इति । बाह । एतद । त्वम् । असि । इदम् । अहम् । भृया-सम्। इति । वाव । एतद्। आह्। त्वम् । अग्ने। सूर्येवर्चा इति सूर्थे-वर्चाः । असि । इति । आह ।

( पद्मानुवाकोक्तमञ्जन्याख्यानम् )

# जाशिषमियां--शिषंम् । पृव । पृताम् । पृति । शास्ते (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पञ्चम-प्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः।)

सप्तमेऽनुवाके पश्चमानुवाकोक्ता मद्या व्याख्यायन्ते । उपमेत्यादिमद्यसं-घोषस्थानेन ज्योतिष्टोमे त्रिष्टत्पश्चद्शादिस्तोमवदिष्टिहोत्रेऽपि स्तोमयोग उप-चर्यत इत्याह—

> अयज्ञो वा एष योऽसामोपप्रयन्तो अध्व-रमित्याह स्तोममेवास्मै युनक्ति, इति ।

यः सामरहितः स यज्ञ एव न भवति । ऋग्भेदादावृत्तिभेदाच निष्पन्नः सामसंघः स्तोगः । तं चास्मिन्नग्निहोत्रे मचसंघेन संपादयति ॥

उपशब्दसूचितं दर्शयति —

उपेत्याह प्रजा वै पशव उपेमं लोकं प्रजामेव पश्निमं लोकमुपैति, इति।

मजाः पश्चत्रश्च भूलोकमुपगच्छति । तस्माद्यजमानोऽप्युपशब्दसामध्यी-रमजां पश्चोपेत्य तद्यक्तं भूलोकमुपैति ॥

प्रत्नशब्दसूचितमाइ-

अस्य प्रत्नामनु द्युतमित्याह सुवर्गी वे छोकः प्रत्नः सुवर्गमेव छोकः समारोहति , इति । स्वर्गछोकस्य चिरंतनत्वेन प्रत्नशब्दम् चितत्वाचेन शब्देन स्वर्गारोहो भवति॥ मुर्धशब्दपृथिवीशब्दाभ्यां सूचितं दर्शयति—

अग्निर्मूर्धा दिवः ककुदित्याह सूर्धानमे-वैनः समानानां करोत्यथो देवलो-कादेव मनुष्यलोके प्रति तिष्ठति, इति ।

(पश्रमानुवाकोक्तमञ्जब्याक्यानम्)

मूर्घानं श्रेष्ठमेनं यजमानं समानानां समानजातीयानां मध्ये करोति । अपि च देवळोकादागत्य पनुष्यलोक एव प्रतिष्ठितो भवतीत्यर्थः ॥ प्रथमशब्दम् चितं दर्शयति-

> अयमिह प्रथमी धायि धातृभिरि-त्याह मुख्यमेवैनं करोति, इति।

इन्द्रस्य बलाभिमानित्वादमेश्च तेजोभिमानित्वाच्छब्दद्वयेनोभयमाप्तिः सूच्यत इलाइ-

> उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या इत्या-होजो बलमेवाव रुन्धे, इति।

मञ्जगतं रियशब्दं व्याच्छे-

अयं ते योनिर्ऋत्विय इत्याह पशवो वै रियः पशुनेवाव रुन्धे, इति । पूर्वीत्तरषद्काभ्यां प्रतिदिनमुपस्थानं विधत्ते-

> ष्डभिरुप तिष्ठते षड्वा ऋतव ऋतुप्वेव प्रति तिष्ठति षड्भिरुत्तराभिरुप तिष्ठते हादश सं पद्यन्ते हादश मासाः संव-रसरः संवत्सर एव प्रति तिष्ठति, इति ।

**उपमयन्त इत्यादिकं पूर्वषर्कम् । अग्न आयूं**पीत्यादिकमुत्तरषर्कम् ॥ पूर्वपदकेन यथा प्रतिदिनमुपस्थानं तद्भृदुत्तरेणापि प्राप्ते कालविशेषं विधत्ते-

> यथा वै पुरुषोऽश्वो गौर्जीर्यसेवममि-राहितो जीर्यति संवत्सरस्य परस्ता-दामिपावमानीभिरुप तिष्ठते पुनर्नवमे-वैनमजरं करोत्यथी पुनात्येव, इति।

पुरुषादीनां चिरकार्छनेवाग्रेः संवत्सरे प्राप्तां जरां निवार्य नूतनशरीरं शोषायतुं संवत्सराद्ध्वमुपस्थानम् । अग्निदेवतायाः पवमानदेवतायाश्च संब- ( पत्रमान्वाकोक्तमस्त्रव्याख्यानम् )

न्धिन्य ऋच आग्निपावमान्यः । यद्यप्यग्निरेव शोधकत्वात्पवमानस्तथाऽपि शोधकत्वोपाधेरन्यत्वमभिषेत्य निर्देशभेदः ॥

विहितमुपस्थानं चतुर्वारमनूद्य प्रशंसति —

उप तिष्ठते योग एवास्यैष उप तिष्ठते दम एवास्यैष उप तिष्ठते याच्ञेवा-स्यैषोप तिष्ठते यथा पापीयाञ्छेयस आहृत्य नमस्यति तादृगेव तद् , इति ।

जपतिष्ठत इति यदेष एवास्याग्रेयोंगो यजनानेन सहानुग्राह्याह्य रूपः संबन्धः । तथा दमो दाहादिलक्षणोपद्रवनिवारणम् । तथा धनादियाच्त्रा । कि च-यथा लोके कश्चिद्ररिद्रो धनिकाय किंचिदुपायनमानीय नमस्कारं करोति ताहगिद्मुपस्थानम् । अयमिह मथमो धायि धाविभिरिति योग उक्तः। आरे बाधस्व दुच्छनामिति अनिष्टनिवारणम् । अथा नो वर्धया रियमिति याच्या । मम्नं वोचेमायय इत्युपायनम् ॥

त्रयाणां यजुषामर्थमैसिद्धं दर्शयति-

आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहीत्याहाऽऽयुर्दा ह्मप वर्चीदा अग्नेऽसि वर्ची मे देही-त्याह वर्चोदा द्येष तनूपा अग्नेऽसि तनुवं मे पाहीत्याह तनूपा ह्येषः , इति । तनुश्रब्देन प्रजा पश्रवश्रोपलक्षिता इत्यभिषेत्य व्याच्छे-

अग्ने यन्मे तनुवा ऊनं तन्म आ प्रणेयाह यन्मे प्रजाये पश्नामूनं तन्म आ पूरयेति वावैतदाह , इति ॥ चित्रावसुपदस्यार्थं वाक्यतात्पर्यं च दर्शयति-

> चित्रावसी स्वस्ति ते पारमशीयेत्याह रार्त्रिवै चित्रावसुरव्युष्ट्ये वा एतस्ये पुरा

१ क. घ. इ. थाऽर्थवादि । २ ख. निष्ठाय । ३ क. घ. इ. च. थेंसि ।

# ब्राह्मणा अभैषुव्यृष्टिमेवाव रुन्धे, रित ।

नक्षत्रादिरूपं चित्रमभिव्यक्ततया वसत्यस्यामिति रात्रिश्चित्रावसुः । अव्युष्टिः प्रभातान्तः । हेमन्तर्तौ रात्रेर्दीर्घत्वेन प्रभातं न भविष्यत्येवेति कदा-चिद्राह्मणा भीता अतः पारमभीयेति प्रार्थनया प्रभातं लभते ॥

शतसंख्यां मशंसति-

इन्धानास्त्वा शतं हिमा इत्याह शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रति तिष्ठति , इति ।

अस्य मञ्चर्योपस्थाने समिदाधाने च विनियोगद्वयं सूत्रकार उदाजहार— " इन्धानास्त्वा श्वत १ हिमा इत्युपस्थायेन्धानास्त्वा श्वत १ हिमा अग्नेः समि-दस्यभिश्वस्त्या मा पाहि सोमस्य समिद्दि पर्यस्याम एधि यमस्य समिद्दिस युत्योमी पाहीति चतस्रः समिध एकैकस्मिन्नाधाय " इति । तत्रोपस्थानार्त्रे-प्रस्तावेन मन्नो व्याख्यातः ॥

अथ तस्यैव समिदाधानाङ्गत्वं विधत्ते —

एषा वै सूर्मी कर्णकावत्येतया ह स्म वै देवा असुराणाः शततर्हाः स्तृःहन्ति यदेतया समि-धमाद्धाति वज्रमेवैतच्छतन्नीं यजमानो आतृ-व्याय प्रहरति स्तृत्या अच्छम्बट्कारम्, इति।

ष्वस्नती स्रोहमयी स्थ्णा सूर्मी। सा च कर्णकावती छिद्रवती । अन्तरिष ष्वस्नन्तीत्यर्थः । तत्समानेयमृक् । एकेन प्रहारेण शतसंख्याकान्मारयन्तः श्रूराः श्वतत्हीः । असुराणां मध्ये ताहशानेतयर्चा देवा हिंसन्ति । अनया सिमदाधानेन शतप्रीमेनामृचं वजं कृत्वा वैरिणं हन्तुं प्रहरित । अच्छम्बद्कारं स्वस्य विनाशो यथा न भवति तथेत्यर्थः । स्तृत्ये नाशाभावेन विस्तीर्ण-ताया इत्यर्थः ॥

सं त्वमग्र इत्यर्धेनाग्नेर्गुणकथनं स्वस्यापि तत्प्रार्थनायेत्याइ—

सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसाऽगथा इत्याहैतत्त्वम-सीदमहं भूयासमिति वावैतदाह , इति।

## प्रपा॰ ९अनु ॰ ८] कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

(षष्ठानुवाकोक्तमञ्जव्याख्यानम्)

द्वितीयार्थे सं मामायुषेति प्रार्थनामिति दर्शयति-

### त्वमग्ने सूर्यवर्चा असीत्याहाऽऽ-शिषमेवैतामा शास्ते॥, इति॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

सं पंश्यामि प्रजा अहमित्यांह यावंन्त एव ब्राम्याः पशवस्तानेवावं रुन्धेऽम्भः स्थाम्भे वो अक्षीयेत्याहाम्ओ होता महेः स्थ मही वो मक्षीयेत्यांह महो ह्येताः सहं स्थ सही वी भक्षीयेत्याह सही ह्यंता ऊर्जः स्थोर्ज वो भक्षी-येति (१) आहोजी ह्येता रेवेती रमध्वमि-त्यांह पशवो वै रेवतीः पशूनेवाऽऽत्मत्रंमयत इहैव स्तेती माऽपं गातित्यांह ध्रुवा एवैना अने-पगाः कुरुत इष्टकचिद्या अन्योऽभ्रिः पंशुचि-दन्यः सर्वहिताऽसिं विश्वरूपीरितिं वरसमि मृंशत्युपैवैनं धत्ते पशुचितंमेनं कुरुते प्र (२) वा एषे। ऽस्मा छोका च्च्यंवते य आंहवनीयं मुप-तिष्ठंते गाईंपत्यमुपं तिष्ठतेऽस्मिन्नेव लोके प्रति PC.

तिष्ठत्यथी गाहीपत्यायैव नि ह्नुते गायुत्रीभिरुपं तिष्ठते तेजो वै गांयत्री तेजं एवाऽऽत्मन्ध-त्तेऽथी यदेतं तृचमन्वाह संतंत्ये गाहीपत्यं वा अर्चु हिपादों वीराः प्र जांयन्ते य एवं विद्या-न्दिपदांभिगांहेंपत्यमुपतिष्ठंते (३) आऽस्यं वीरो जांयत ऊर्जा वंः पश्याम्यूर्जी मां पश्यते-त्यांहाऽऽशिषंमेवैतामा शांस्ते तत्संवितुर्वरंण्य-मित्यांह प्रसूरिये सोमानः स्वरंणमित्यांह सोमपीथमेवार्व रुन्धे कृणुहि ब्रंह्मणस्पत इत्यांह ब्रह्मवर्चसमेवावं रुन्धे कदा चन स्तरी-रसीत्यांह न स्तरी १ रात्रिं वसति (४) य एवं विद्यानग्निमुंपतिष्ठेते परि त्वाऽमे पुरं वय-मिलाह परिधिमेवैतं परि द्धात्यस्केन्दायाग्ने गृहपत इत्यांह यथायजुरेवैतच्छतः हिमा इत्यांह शतं त्वां हेमन्तानिन्धिषीयेति वावै-तदांह पत्रस्य नामं ग्रह्णात्यत्राद्मेवेनं करोति तामाशिषमा शांसे तन्तंवे ज्योतिंष्मतीमितिं ब्याद्यस्यं पुत्रोऽजांतः स्यात्तेजस्व्येवास्यं ब्रह्म-वर्षसी पत्रो जांयते तामाशिषमा शांसेऽमुब्भे

#### प्रपा० ९ अनु० ८] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता।

( षष्ठानुवाकोक्तमन्त्रव्याख्यानम् )

ज्योतिष्मतीमिति ब्र्याद्यस्यं पुत्रो जातः स्याते-जं एवास्मिन्ब्रह्मवर्चसं देधाति ( ५ )॥

( ऊर्जे वो मसीयेति प्र गाहिपत्यमुप्तिष्ठेने वसति ज्योतिष्मतीमेकान्नत्रि श्राचं।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पञ्चमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ प्रथमाष्टके पञ्चमप्रपाठके दश्मो दनुवाकः । )

समिति । पश्यामि । प्रजा इति प्र—जाः । अहम् । इति । आह् । यावंन्तः । एव । ग्राम्याः । पशवंः। तान्। एव। अवेति । रुन्धे। अम्भंः। स्थ । अम्भंः । वः । अक्षीय । इति । आह । अम्भः । हि । एताः । महेः । स्थ । महेः । वः । भक्षीय । इति । आह । महंः । हि । एताः । सहंः । स्थ । सहंः । वः । अक्षीय । इति । आह । सहंः । हि। एताः । ऊर्जः । स्थ । ऊर्जम् । वः । मुक्षीय । इति । (१) आह । ऊर्जः । हि । एताः । रेवेतीः । रमध्वम् । इति । आह । पशवंः । वै । रेवतीः । पशून् । एव । आत्मन् । रमयते । इह । एव । स्त। इतः। मा । अपेतिं । गात । इतिं । आह । ध्रुवाः । एव । एनाः । अनंपगा इत्यनंप-गाः । कुरुते ।

इष्टकचिदितींष्टक—चित् । वै । अन्यः । अग्निः। पशुचिदिति पशु-चित् । अन्यः । सःहितेति सं-हिता । असि । विश्वरूपीरिति विश्व-रूपीः । इति । वरसम् । अभीति । मृशति । उपेति । एव । एनम् । धते । पशुचितमितिं पशु-चितंम् । एनम् । कुरुते । प्रेति । (२) वै । एषः । अस्मात् । लोकात् । च्यवते । यः । आहवनीयमित्यां—हवनीयंम् । उप-तिष्ठंत इत्युंप—तिष्ठंते।गाह्वंपत्यमिति गाह्वं—पत्यम्। उपेति । तिष्ठते । अस्मिन् । एव । छोके । प्रतीति । तिष्ठति । अथो इति । गाहिपत्यायेति गाहि—पत्याय । एव । नीति । हनुते । गायत्रीभिः । उपेति । तिष्ठते । तेर्जः । वै । गायत्री । तेर्जः । एव । आत्मन् । धत्ते । अथो इति । यव । एतम् । तृचम् । अन्वाहेत्यं-नु—बाहं। संतंत्या इति सं—तत्ये । गाहेपत्यमिति गाह-पयम्। वै। अन्विति । दिपाद इति दि-पार्दः । वीराः । प्रेति । जायन्ते । यः । एवम् । विद्वान् । द्विपद्ांभिरिति द्वि-पदांभिः । गाहंपत्य-मिति गार्हे-पत्यम् । उपतिष्ठंत इत्युंप-तिष्ठंते । (३) पति । अस्य । वीरः । जायते । ऊर्जा । वः । पश्यामि । ऊर्जा। मा। पश्यत । इति । आह ।

बाशिष्मित्यां-शिषम् । एव । पुताम् । एति । शास्ते । तत् । सवितुः । वरेण्यम् । इति । आह । प्रसूरिया इति प्र-सूरये । सोमानम् । स्वरंणम् । इति । आह । सोमपीथमिति सोम-पीथम् । एव । अवेति । रुन्धे । कुणुहि । ब्रह्मणः । पते । इति । आह । ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म-वर्चसम् । एव । अवेति । रुन्धे । कदा । चन । स्तरीः । असि । इति । आर । न । स्तरीम् । रात्रिम् । वसाति।(४) यः। एवम् । विद्यान् । अग्निम् । उपतिष्ठंत इत्युं-प-तिष्ठंते । परीनि । त्वा । अग्ने । पुरम् । वयम् । इति । आह । परिधिमिति परि-धिम । एव । प्तम् । परीति । द्धाति । अस्केन्दाय । अग्ने । गृहपत इति गृह-प्त । इति । आह् । यथायज्ञ-रितिं यथा-युजुः । एव । एतत् । शतम् । हिमाः । इति । आह । शतम् । त्वा । हेमन्तान् । इन्धि-षीय । इति । वाव । पुतत् । आह । पुत्रस्य । नामं । गृह्णाति । अन्नाद्मित्यंत्र-अदम् । एव । एनम् । करोति । ताम् । जाशिषमित्यां-शिषंम् । पतिं। शासे। तन्तंवे। ज्योतिंष्मतीम्। इतिं। ब्रूयात् । यस्यं । पुत्रः । अजांतः । स्यात् । तेज्स्वी । पुव । अस्य । ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्म-वर्चसी। पुत्रः । जायते । ताम् । आशिषमित्यां—शिषम् । एति । शासे । अमुष्में। ज्योतिष्मतीम् । इति । ब्रूयाद । यस्यं । पुत्रः । जातः । स्याद । तेर्जः। एव । आस्मन् । ब्रह्म-वर्चसमिति ब्रह्म-वर्चसम् । द्धाति (५) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे पथमाष्टके पश्चमपपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

अष्टमेऽनुवाके षष्टानुवाकोक्ता मन्ना व्याख्यायन्ते । तत्रेडमजस इत्यनेन पदेन गवाश्वादयो विवक्षिता इत्यभिन्नेत्याऽऽह—

सं पश्यामि प्रजा अहमित्याह यावन्त एव ग्राम्याः पशवस्तानेवाव रुन्धे , इति ॥

अम्भोमद्दःसहऊर्जशब्दैर्गवामुपलक्षणं युक्तमिलाह—

अम्भः स्थाम्भो वो भक्षीयेत्याहाम्भो होता महः स्थ महो वो भक्षीयेत्याह महो होताः सह स्थ महो वो भक्षीयेत्याह सहो होता ऊर्जः स्थोर्ज वो भक्षीयेत्याहोर्जो होताः , इति ॥

रेवतीशब्देन विविक्षतं क्षीरादिधनमासामस्तीति व्युत्पत्तिमभिमेत्य व्या-चष्टे-

> रेवती रमध्वमित्याह पशवो वै रेवतीः पशूनेवाऽऽत्मन्नमयते, इति।

आत्मन्स्वकीयगृह इत्यर्थः ॥

(षष्ठानुवाकोक्तमस्त्रव्याख्यानम्)

स्तेत्यनेन धुवजीवनं पाऽप गातेत्यनेन वियोगाभावश्र पार्थ्यत इत्याह—

इहैंव स्तेतो माऽप गातेत्याह ध्रुवा एवेना अनपगाः कुरुते, शत ॥

बत्सस्पर्श विधत्ते-

इष्टकचिद्रा अन्योऽग्निः पशुचिद्न्यः सःहि-ताऽसि विश्वरूपीरिति वत्समि मृशत्युपै-वैनं धत्ते पशुचितमेनं कुरुते, इति।

इष्टकामुपधाय यथा कश्चिद्विश्चीयते तथा पशुमुपधायान्योऽप्रिश्चीयत इत्युः त्रोक्षते । तथा सति वत्सस्पर्शेन पशुमुपधायाग्निश्चितो भवति ॥

गाईपत्योपस्थानं विधत्ते-

प्र वा एषोऽस्माङ्घोकाच्च्यवते य आहवनी-यमुपतिष्ठते गार्हपत्यमुपतिष्ठतेऽस्मिन्नेव छोके प्रति तिष्ठत्यथो गार्हपत्यायैव नि ह्नुते, इति।

"सुवर्गो छोक आहवनीयः" इति श्रुत्यन्तरात्तदुपस्थानादेतङ्घोकपच्युतिः । सा च गाईपत्योपस्थानेन समाधीयते। किं चाऽऽहवनीय एव तात्पर्योपेतं गाई-पत्यमुपतिष्ठमानः स्वप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थं केवळं तमपळपति ॥

उप त्वाऽम इत्याद्यास्तिस ऋचो विधत्ते —

गायत्रीभिरुप तिष्ठते तेजो वै गायत्री तेज एवाऽऽ-रमन्धत्तेऽथो यदेतं तृचमन्वाह संतर्ये, इति।

प्रजापतिमुखादग्निना सहोत्पन्नत्वाद्गायत्र्यास्तेजस्त्वम् । तृचानुवचनमवि-च्छेदार्थम् ॥

अमे त्वं न इत्याचास्तिस्रो द्विपदा विधत्ते—

गार्हपत्यं वा अनु दिपादो वीराः प्र जायन्ते य एवं विद्यान्दिपदाभिगार्हिपत्यमुप-तिष्ठत आऽस्य वीरो जायते, इति॥ पद्मपतिति लोडाशीरर्थत्वं दर्शयति—

ऊर्जा वः पश्याम्यूर्जा मा पश्यते-त्याहाऽऽशिषमेवैतामा शास्ते, शति॥

सवितृसोमब्रह्मशब्दानामभिनायमाइ-

तत्सवितुर्वरेण्यमित्याह प्रसूरये सोमानः स्वर-णमित्याह सोमपीथमेवाव रुच्चे कृणुहि ब्रह्म-णस्पत इत्याह ब्रह्मवर्चसमेवाव रुच्चे, हित ॥

स्तरीरसि नेति निषेधस्याभिशायगाइ—

कदा चन स्तरीरसीत्याह न स्तरी रात्रिं वसति य एवं विद्यानिम्मप्रतिष्ठते, शति।

अन्धकारयुक्ता रात्रिश्वोरवृश्चिकादिवाधयुक्ततया स्तरीरित्युच्यते। विद्वानुप-स्थाता तादृशीं रात्रिं नाधिवसति किं तु सुखकरीमित्यर्थः ॥

परि धीमहीतिलिङ्गानमञ्ज एवाग्नेरस्कन्दनार्थः परिधिरित्याइ-

परि त्वाऽम्ने पुरं वयमित्याह परिधि-मेवैतं परि द्धात्यस्कन्दाय, इति ॥

मचस्य स्पष्टार्थतां दर्शयति—

अग्ने गृहपत इत्याह यथायजुरेवैतव, इति ॥ हिममन्दो हेमन्तवाचीत्याह—

> शतः हिमा इत्याह शतं त्वा हेम-न्तानिन्धिषीयेति वावैतदाह, शति।

तन्तवेऽमुष्मा इत्यत्र नामग्रहणं विधत्ते-

पुत्रस्य नाम गृह्णात्यन्नाद्मेवैनं करोति, इति । एनं पुत्रम् ॥

अनुत्पन्नपुत्रविषयस्तन्तुत्राब्द उत्पन्नपुत्रविषयोऽदःशब्द इति व्यवस्थां दर्श-यति---

तामाशिषमा शासे तन्तवे ज्योतिष्मतीमिति

#### प्रपा • ९ अनु • ८] कुष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता । ( षष्ठानुवाकोक्तमन्त्रव्याख्यानम् )

ब्र्याद्यस्य प्रत्रोऽजातः स्यात्तेजस्व्येवास्य ब्रह्म-वर्चसी प्रत्रो जायते तामाशिषमा शासेऽमुष्मे ज्योतिष्मतीमिति ब्र्याद्यस्य प्रत्रो जातः स्यात्तेज एवास्मिन्ब्रह्मवर्चसं द्धाति ॥, इति ॥

अथ मीमांसा ।

तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्-

" ऐन्द्रोपस्थीयतां विक्षितिन्द्राग्न्योविकल्पनम् ।
समुचयो वोत शक एकोऽग्निः केवलोऽथ वा ॥
विकल्पः श्रुतिलिङ्गाभ्यां गुणावृत्त्या समुचयः ।
श्रुतिः शक्त्यनुमारेति शक एकोऽत्र लिङ्गतः ॥
शक्तिरुक्ताः श्रुतिः शिद्रा लिङ्गं श्रुत्यनुमापकम् ।
नेराकाङ्क्ष्यात्मके वाथे श्रुत्याऽग्नौ केवले स्थितिः " इति ॥

''ऐन्द्रा गार्हपत्यमुपतिष्ठते" इति श्रूयते । ''कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे" इत्यसावृगैन्द्री । तत्रेन्द्रस्य प्रकाशनात् । हे इन्द्र त्वं कदाचिदिप घातको न भविम कि त्वाहुर्ति दत्तवते यजमानाय प्रीयस इत्यर्थः । तत्रेन्द्रपकाशनसा-मर्थ्यक्रपाल्लिङ्गान्मत्रस्येन्द्रविषयित्रयासाधनत्वं गम्यते । यद्यसौ मन्न इन्द्रमधाः नककियायाः साधनं न भवेत्तदानीमनेन मन्नेणेन्द्रप्रकाशनं व्यर्थे स्यात् । तस्मादेतन्मश्रकरणकियां प्रतीन्द्रः प्रधानमित्येतादृशबुद्ध्युत्पाद्नं लिङ्गवि-नियोगः । काऽसौ क्रियेतिं विशेषजिज्ञासायामैन्द्योपतिष्ठत इत्यनेनाविरुद्धपद-द्वयद्भपेण वाक्येनोपस्थानक्रियायां पर्यवसानं क्रियते । तथा सत्येन्द्रमन्त्रेणेन्द्रमुः पतिष्ठत इत्ययमर्थः पर्यवस्यति । तथा गाईपत्यमित्यनया द्वितीयान्तपदरूपया श्चरया गाईपत्यस्य प्राधान्यं गम्यते।तच गुणभूतां यत्तिचित्करणकक्रियामन्त-रेण न संभवति । ततस्तादर्शी कांचित्कियां पति गाईपैत्यप्राधान्यमित्येतादृश-बुद्ध्युत्पादनं श्रुतिविनियोगः । ऐन्द्योपतिष्ठत इति पद्द्वयेन मन्नविशेषिकया-विश्लेषयोः पर्यवसानं भवति । तथा सत्यैन्द्रेण मन्त्रेण गाईपत्यमुपतिष्ठत इत्यर्थो भवति । तदेवं श्रुतिलिङ्गयोर्विरोधे सति प्रमाणत्वाविशेषाद्त्रीहियववद्विकल्प इत्येकः पूर्वपक्षः । इन्द्रगाईपत्ययोः प्रधानत्वाविद्येषादुपस्थानस्य गुणत्वात्प-तिमधानं गुणावृत्तिरिति न्यायेनोपस्थानावृत्त्या श्रुतिलिङ्गयोः समुचय इति द्वितीयः पूर्वपक्षः। श्रुतिर्विनियुद्धाना वस्तुसामध्यमनुस्रत्यैव विनियुद्धे। अन्यथा विद्वना सिश्चेत्, वारिणा दहेदित्यपि विनियुद्धेतः। तत उपजीव्यत्वेनं छिङ्गस्य मबल्रत्वादिन्द्र एव मब्रेणोपस्थेय इति तृतीयः पूर्वपक्षः । ऐन्द्रमञ्जस्य गाईपत्ये मुख्यहस्या शक्त्यभावेऽपि गौणवृत्त्या शक्तिरस्तीति निवेशन इत्यस्मिश्चदाइ-रणे पूर्वमेव दिश्वतम् । तथा सति सामध्यीभावकृतमतिवन्धाभावाश्चिविद्या श्रुतिः शिष्ठं विनियुद्धे । छिङ्गं तु विलम्बते । मञ्चपदान्यादौ स्वाभिधेयमर्थे मित्रपद्मिनियुद्धे । छिङ्गं तु विलम्बते । मञ्चपदान्यादौ स्वाभिधेयमर्थे मित्रपद्मिनियोद्धे । तत्र अर्ध्वं मञ्चस्य सामध्यं निरूप्यते । यश्चत्सामध्यवश्चित्रा स्वान्यवाचिनी च श्रुतिः कंल्पते । सा च श्रुतिर्मञ्चेणेन्द्रमुप्यतिष्ठतेति विनियुद्धे । तथा च प्रत्यक्षश्चतौ स्वाभिधेयमतिपादनविनियोगयोर्मध्य-वितिनो सामध्यनिद्धपश्चित्रतेति विनयुद्धे । तथा च प्रत्यक्षश्चतौ स्वाभिधेयमित्रपत्मिनियोग्ति छिङ्गं कथं वाध्यतेति शङ्कनीयम् । भविष्यत्मिप्तिवनधस्यवात्र वाधत्वात् । श्रुत्या विनियुक्तस्य मञ्चस्य पुनर्विनियोगाकाङ्काया अनुद्यादिनियोजकं छिङ्गं कथं प्राप्तविति त्राह्मित्रद्वोपस्थाने मञ्चः प्रत्यक्षश्चत्या विनियुज्यते ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयज्ञें-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठकेऽ-

ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ प्रथमाष्टके पत्रमप्रपाठके नवमोऽनुवाक । )

अग्निहोत्रं जुंहोति यदेव किं च यजंमानस्य स्वं तस्यैव तद्रेतः सिञ्चति प्रजनेने प्रजनेनः हि वा अग्निरथौषंधीरन्तंगता दहित तास्ततो भूयंसीः प्र जायन्ते यत्सायं जुहोति रेतं एव तिसंञ्चति प्रेव प्रातस्तनेन जनयति तद्रेतंः सिक्तं न त्वष्ट्राऽविंकृतं प्र जायते याव्च्छो वै प्रपा॰ १ अनु॰ ९] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता । ( पूर्वोक्तोपस्थानस्थामिहोत्राङ्गताप्रदर्शनम् )

> रेतंसः सिकस्यं (३) त्वष्टां रूपाणि विकरोतिं तावुच्छो वै तस्प्र जांयत एष वै दैव्यस्तवष्टा यो यर्जते बह्वीभिरुपं तिष्ठते रेतंस एव सिक्तस्यं बहुशो रूपाणि वि कंशिति स प्रैव जांयते श्वःश्वो भूयं न्मवति य एवं विद्वानमिमुंपति-ष्टतेऽहेर्देवानामामीद्रात्रिरसुराणां तेऽसुरा यदे-वानीं वित्तं वेद्यमासीत्तेनं सह (२) रात्रि प्राविशन्ते देवा हीना अंमन्यन्त तेंऽपश्यन्ना-ग्नेयी रात्रिराग्नेयाः पश्चवं इममेवाग्निः स्तंवाम स नंः स्तुतः पश्चन्यनंद्रीस्यतीति तेंऽग्निमंस्तु-वन्त्स एभ्यः स्तुती रात्रिया अध्यहराभ पशु-ब्रिरार्जते देवाः पश्चन्वित्त्वा कामार्थं अकुर्वत य एवं विद्यानिमिधुंपतिष्ठंते पशुमान्भवति (३) बादियो वा अस्माहोकादमुं छोकमैरसोंऽमुं ळीकं गरवा पुनेरिमं छोकमभ्यंध्यायरस इमं **लोकमागर्य मृत्योरीबिभेन्मृत्युसंयुत इव ह्यंयं** लोकः सोऽमन्यतेममेवाग्निः स्तवानि स मा स्तुतः सुंवर्ग छोकं गंमयिष्यतीति सोऽग्निमं-स्तौत्स एंनः स्तुतः श्लुंवर्ग छोकमंगमयद्यः (४)

एवं विद्वानग्निभुंपतिष्ठते सुवर्गमेव छोकभेति सर्वमार्थरेत्यभि वा एषोंऽग्नी जा रोहति य एंनावुपतिष्ठंते यथा खद्ध वै श्रेयांनभ्यारूंढः कामयंते तथां करोति नक्तमुपं तिष्ठते न प्रातः सः हि नक्तं व्रतानि सञ्यन्ते सह श्रेयां श्र पापी याः श्वाऽऽसाते ज्योतिर्वा अग्निस्तमो रात्रिर्येद ( ५) नक्तं मुपतिष्ठंते ज्योतिषेव तमं-स्तरत्युपस्थेयोऽग्री३र्नोपस्थेया३ इत्यांहुर्मनु-ष्यांयेव्वे योऽहंरहराहृत्यार्थेनं याचीते स इव्वे तमुपांच्छित्यथ को देवानहंरहर्याचिष्यतीति तस्मान्नोपस्थेयोऽथो खल्वांहुराशिषे वै कं यर्जमानो यजत इसेषा खलु वै (६) आहिं-तामेराशीर्यद्भिमुंपतिष्ठते तस्मांदुपस्थेयंः प्रजा-पंतिः पशूनं सजत ते सष्टा अंहीरात्रे पाविं-शन्ताञ्छन्दोंभिरन्वंविन्द**यच्छन्दोंभिरुप्**तिष्ठंते स्वमेव तदन्विंच्छति न तत्रं जाम्यंस्तीत्यांहु-यीं ऽहं रहरुपतिष्ठंत इति यो वा अग्निं प्रत्यङ्-ङ्कपतिष्ठंते प्रत्येनमोषति यः पराङ्विष्वंङ्प-पशुभिरेति कवांतिर्यङ्ङिवोपंतिष्ठेत प्रपा०९अनु०९] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (पूर्वोक्तोपस्थानस्यामिहोत्राङ्गताप्रदर्शनम्)

> नैने पृत्योषंति न विष्वंङ्प्रजयां पृश्चार्थि-रेति (७)॥

( सिक्तस्य मह भवित यो यत्वलु वै प्रशमिश्वयोदश च । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैक्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ।)

अभिहोत्रामित्यंभि-होत्रम् । जुहोति । यद । एव । किम् । च । यजंमानस्य । स्वम् । तस्यं । एव । तत् । रेतंः । मिञ्चति । प्रजर्नन इति प्र-ज-नंने । प्रजनंनमितिं प्र-जनंनम् । हि । वै । अग्निः। अर्थ । ओषंधीः । अन्तंगता इयन्तं—गताः । दहति। ताः । ततः । भूयंसीः । प्रेति । जायन्ते । यद । सायम् । जुहोति । रेतः । एव । तव । सिञ्चति । प्रेति । एव । पातस्तनेनेति पातः—तनेन । जनयति। तद । रेतंः । सिक्तम् । न । त्वष्ट्रां । अविकृतिन-त्यविं-कृतम् । प्रेतिं । जायते । यावच्छ इतिं याव-च-शः। वै। रेतंसः। सिक्तस्यं। (१) त्वष्टां। रूपाणि । विकरोतीतिं वि-करोतिं । तावच्छ इतिं तावव-शः। वै। तव्। प्रेति । जायते । एषः । वै। दैव्यंः। त्वष्टां। यः । यर्जते । बह्रीभिः ।

उपेति । तिष्ठते । रेतंसः । एव । सिकस्यं । बहुश इति बहु-शः। रूपाणि । वीति । करोति । सः । प्रेति । एव । जायते । श्वःश्व इति श्वः-श्वः। मूर्यान्। मवति । यः । एवम् । विद्वान् । अग्निम् । उपति-ष्ठत इत्युप—तिष्ठंते । अहंः । देवानांम् । आसींव । रात्रिः । अर्सुराणाम् । ते । अर्सुराः । यद् । देवा-नाम् । वित्तम्। वेद्यम् । आसीत् । तेने । सह । (२) रात्रिम् । प्रेतिं । अविशन् । ते । देवाः । हीनाः अमन्यन्त । ते । अपश्यन । आग्नेयी । रात्रिः । आग्नेयाः । पशवंः । इमम् । एव । अग्निम् । स्त-वाम । सः । नः । स्तुतः । पृशृत् । पुनंः । दास्यति । इति । ते । अग्निम् । अस्तुवन् । सः । एभ्यः । स्तुतः । रात्रियाः । अधीति । अहंः । अभीति । पश्चन् । निरिति । आर्जद । ते । देवाः । पश्चन विच्वा । कार्मान् । अकुर्वत । यः । प्वम् । विद्वान् । अग्निम् । उपतिष्ठंत इत्युंप—तिष्ठंते । पशुमानिति पश्च-मान् । भवति।(३) आदित्यः। वै। अस्माद् । ळोकाद । अमुम् । छोकम् । ऐद । सः । अमुम् । लोकम् । गत्वा । उनेः । इमम् । लोकम् । अभीति। अध्यायत् । सः । इमम् । छोकम् । आगत्येत्यां — ( पूर्वीकोपस्थानस्यामिहोत्राङ्गताप्रदर्शनम् )

गत्यं । मृत्योः । अविभेत । मृत्युसंयुत् इति मृत्यु-संयुतः । इव । हि । जयम् । लोकः । सः । जम-न्यत । इमम् । एव । अग्निम् । स्तवानि । सः । मा । स्तुतः । सुवर्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । गमयिष्यति । इति । सः । अग्निम् । अस्तौद् । सः । एनम् । स्तुतः । सुवर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । अगमयत् । यः । (४) एवम् । विद्वान् । अग्निम् । उपतिष्ठंत इत्युंप—तिष्ठंते । सुवर्गमिति सुवः—गम् । एव । लोकम् । एति। सर्वम् । आर्युः । एति । अभीति । वे । एषः । अग्नी इति । एति । रोहति । यः । एनो । उपतिष्ठंत इत्युप—तिष्ठंते । यथां । खलुं ।वै । श्रेयांन् । अभ्यारूंढ इत्यंभि – आ-रूंढः । कामयंते । तथां । करोति । नक्तंम् । उपेतिं । तिष्ठते । न । प्रातः । समिति । हि । नक्तम् । व्रतानि । सञ्यन्ते । सह । श्रेयांन् । च । पापीयान् । च । आसाते इति । ज्योतिः । वै । अग्निः । तमः । रात्रिः । यत् । (५) नक्तंम् । उपतिष्ठंत इत्युंप-ति-ष्ठंते । ज्योतिषा । एव । तमंः । तस्ति । उपस्थेय इत्युंप—स्थेयंः । अग्नी३ः । न । उपस्थेया ३ इत्युं-प-स्थेया ३: । इति । आहुः । मनुष्याय । इत्।नु। वै । यः । अहंरहरित्यहंः—अहः । आहृत्येत्यां—

हृत्यं। अथं। एनम्। याचंति। सः। इत्। नु।

वै। तम्। उपेति । ऋच्छति । अथं। कः। देवान्। **अहंरहरित्यहं:**—अहः । याचिष्यति । इति । तस्मां-त्। न। उपस्थेय इत्युप-स्थेयंः । अथो इति । खर्छु । आहुः । आशिष इत्यां--शिषं । वै । कम् । यजंमानः । यजते । इति । एषा । खर्र्छ । वै।(६) आहितामेरित्याहित-अमेः । आशीरित्यां-शीः। यत् । अग्निम् । उपतिष्ठंत इत्युंप—तिष्ठंते । तस्मांत् । उपस्थेय इत्युप-स्थेयंः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । पशून् । अस्रजत । ते । स्रष्टाः । अहोरात्रे इत्यंहः-रात्रे । प्रेति । अविशन् । तान् । छन्दोंभि-रिति छन्दं:-भिः । अन्वितिं । अविन्दत् । यत् । छन्दों भिरिति छन्दें -- भिः । उपतिष्ठंत इत्युंप-ति-ष्ठते । स्वम् । एव । तत् । अन्विति । इच्छति । न। तत्रं। जामि । अस्ति । इति । आहुः । यः । अहं-रहरित्यहं:-अहः । उपतिष्ठंत इत्युप-तिष्ठंते।इति। यः। वै। अग्निम्। प्रत्यङ्। उपतिष्ठंत इत्युंप—तिष्ठंते। प्रतीति । एनम् । ओषति । यः । परांङ् । विष्वंङ् । प्रजयेति प्र-जयां । पशुभिरितिं पशु-भिः । एति । ( पूर्वोक्तोपस्थानस्यामिहोत्राङ्गताप्रदर्शनम् )

कवांतिर्थङ्ङिति कवां—ितर्थङ् । इव । उपेति । तिष्ठेत । न । एनम् । प्रत्योषतीति प्रति—जो-षंति । न । विष्वंङ् । प्रजयेति प्र—जयां । पृशु-भिरिति पृशु—भिः। एति । (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पञ्चम-प्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः।)

नवमेऽनुवाके पूर्वीक्तोपस्थानस्याग्निहोत्राङ्गता पदर्श्यते । तत्र तावदिमिहोत्रं विधत्ते—

अग्निहोत्रं जुहोति यदेव कि च यज-मानस्य स्वं तस्यैव तद, इति।

वाक्यान्तरिविहितेन पयोदिधियवाग्वादिद्रव्येणाग्निहोत्रनामकं होमं कुर्यात् । बजमानस्य क्षीरप्रभृतिकं यत्स्वमग्नो हुतं न तद्विनश्यति किं तु तस्यैव यजमा-नस्य तत्स्वं भृत्वाऽवितिष्ठते ॥

तदवस्थानं दृष्टान्तेनोपपादयति-

रेतः सिञ्चति प्रजनने प्रजननः हि वा अग्निः, इति । यथा प्रजोत्पादके योनौ सिक्तं रेतोऽवितष्ठते तथाऽग्नेः प्रजननहृपत्वात्त-स्मिन्हतमवितष्ठते ॥

नतु विद्वसमीपे प्राप्तानां द्रव्याणां दाहः प्रत्यक्षेणोपलभ्यत इत्याशङ्कचाऽऽह्-अथीषधीरन्तगता दहित तास्ततो भृयसीः प्र जायन्ते, इति । यद्यपि घर्षकाले दावाग्निः स्वसमीपं प्राप्ता ओषधीर्दहित तथाऽपि दग्धा-स्ता ओषधयो दृष्टिकाले भूयस्यः प्रजायन्ते । तस्मात्प्रजननोऽग्निः ॥

कालद्वयं विधत्ते—

यत्सायं जुहोति रेत एव तिरसञ्चति प्रैव प्रातस्तनेन 'जनयति तद्, इति। सायंकालीनहोमेन सेचनम् । पातःकालीनहोमेनोत्पादनम् । विहितस्याग्निहोत्रस्याङ्गमुपस्थानं विधत्ते—

रेतः सिक्तं न त्वष्टाऽविकृतं प्र जायते यावच्छो वै रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति तावच्छो वै तत्प जायत एष वै दैव्य-स्त्वष्टा यो यजते बह्वीभिरुप तिष्ठते रतस एव सिक्तस्य बहुशो रूपाणि वि करोति, इति ।

लोके योनौ सिक्तं रेतो विश्वकर्मणा यदि न विक्रियेत तदा नैव प्रजोत्पः तिरस्ति । स च त्वष्टा यावन्ति रूपाण्युद्दिश्य रेतो विविधं करोति तावन्त्यु-त्यद्यन्ते । अत्रापि यजमानो देवैरनुगृहीतस्त्वष्टा ततो विविधरूपकरणाय बढीः भिरूपतिष्ठते । अयमुपस्थानकर्मविधिः । एतदनुवादेन षडभिरूपतिष्ठत इत्यादि-मञ्जविधिः ॥

उपस्थानं प्रशंसति-

स प्रैव जायते श्वःश्वी भृयान्भवति
य एवं विद्वानग्निमुपतिष्ठते, इति।
जपस्थाता प्रजामुत्पाद्य प्रतिदिनमुत्तरोत्तरं धनादिभिर्वर्धते॥
प्रकारान्तरेण प्रशंसित—

अहर्देवानामासीद्रात्रिरसुराणां तेऽसुरा यहे-वानां वित्तं वेद्यमासीत्तेन सह रात्रिं प्रावि-शन्ते देवा हीना अमन्यन्त तेऽपश्यन्नाभ्रेयी रात्रिराभ्रेयाः पशव इममेवाभिः स्तवाम स नः स्तुतः पशृन्युनद्श्यितीति तेऽभिमस्तुवन्त्स एभ्यः स्तुतो रात्रिया अध्यहरिभ पश्चित्रि-रार्जते देवाः पश्चन्वित्त्वा कामाः अकुर्वत य एवं विद्वानिभ्रमुपतिष्ठते पशुमान्भवति, इति।

वित्तं पूर्वलन्धं पशुरूपं धनं, वेद्यमतः परं लन्धुं योग्यं, तदुभयं देवद्रव्यम-

प्रपा०५अनु०९] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता । ( पूर्वोक्तोपस्थानस्यामिहोत्राहताप्रदर्शनम् )

पहत्य तेन सहासुरा रात्रिं पाविश्वन्यकारे कापि गताः । ततः पशुहीना वय-मिति खिद्यन्तो देवा उपायमपद्यन् । रात्रावग्नेः प्रकाशाधिक्याद्रात्रिराग्नेयी । अग्नेः पशुस्वामित्वात्पश्चवोऽप्याग्नेयाः । स्तुतः सोऽग्निरेभ्यो देवार्थं रात्रेरध्याह्-त्याहरभिलक्ष्य तान्पश्चिरार्जिक्रगम्यत् । कामान्भोगान् ॥

पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसति —

आदियो वा अस्माहोकादमुं छोकमैरसोऽमुं छोकं गत्वा प्रनिरमं छोकमभ्यध्यायत्स इमं छोकमागत्य मृयोरिविभेन्मृत्युसंयुत इव द्ययं छोकः सोऽमन्यतेममेवाग्निः स्त-वानि स मा स्तुतः सुवर्ग छोकं गमयि-प्यतीति सोऽग्निमस्तीत्स एनः स्तुतः सुवर्ग छोकमगमयद्य एवं विद्वानिभिमुपतिष्ठते सुवर्गमेव छोकमेति सर्वमायुरेति, इति॥ पुनरिष प्रकारान्तरेण प्रशंसति—

> अभि वा एषोऽमी आ रोहति य एनावुपतिष्ठते यथा खलु वै श्रेयानभ्या-रूढः कामयते तथा करोति, इति।

एनावाहवनीयगाईपत्यौ य उपतिष्ठत एषोऽश्री उभावभ्यारोहित स्ववशौ करोति । यथा लोके कश्चित्पृर्वमधमः सन्नेवं कामयतेऽहं विद्यादिना श्रेष्ठ उत्त-मं पदमभ्यारूढो भविष्यामीति तथाऽयं यजमान उपस्थानेन स्वस्योत्तमं पदं करोति । तस्मादुपस्थानं प्रशस्तिमत्यर्थः ॥

अत्र केचित्पातरप्रिर्नोपस्थेय इत्याहुः । अन्ये तु न कदाचिद्प्युपस्थेय इति । सिद्धान्तिनस्तु सर्वदाऽप्युपस्थेय इति । तत्र प्रथमं पूर्वपक्षं दर्शयति—

> नक्तमुप तिष्ठतं न प्रातः सः हि नक्तं व्रतानि सुज्यन्ते सह श्रेयाःश्व पापीयाःश्वाऽऽ-साते ज्योतिर्वा अग्निस्तमो रात्रिर्यत्र-क्तमुपतिष्ठते ज्योतिर्वेव तमस्तरति, इति ।

(पूर्वोक्तोपस्थानस्यामिहोत्राङ्गताप्रदर्शनम् )

रात्री व्रतान्यनुष्ठियानि कर्माणि संस्रुज्यन्ते संकीर्णानि भवन्ति । अन्धकारे केन कथमनुष्ठितमिति न ज्ञायते । यथाशास्त्रमनुष्ठितो व्रतविश्रेषः श्रेयांस्त-द्विपरीतश्रेत्पापीयान् । ताबुभी सहैव तिष्ठतः । तत्राग्नाबुपस्थिते सत्यग्निना ज्योतिषा रात्रिष्रयुक्तं तमोदोषं तरित । तस्माज्ञक्तमुपस्थेयः। अहनि तु तमो-दोषाभावाज्ञोपस्थेय इत्येकः पूर्वपक्षः।।

द्वितीयपूर्वपक्षं विचारपुरःसरं दर्शयाते-

उपस्थेयोऽम्री ३ नींपस्थेया ३ इत्याहुर्म-नुष्याये न्वे योऽहरहराहृत्याथेनं याचिति स इन्वे तमुपाच्छित्यथ को देवानहर-ह्याचिष्यतीति तस्मान्नोपस्थेयः, इति।

सुतिर्विचारार्था । लोके मनुष्यायैव तावद्राक्के यः कोऽपि दरिद्रो यर्हिकचि-ज्ञम्बीरफलादिकपुपायनमाह्न्य ततः मतिदिनमेनं राजानं मित क्षेत्रधनादिकं यदि याचित तदा स याचकस्तं राजानं पीडयत्येव । तथा सित को नाम महाप्रभावान्देवान्मतिदिनं याचितुमईति । याच्ञाक्ष्पं चेदमुपस्थानम् । आयुर्दा अग्रेऽस्यायुर्भे देहीत्यादिमञ्जेषु तत्मतीतेः । तस्मादिशः कदाचिदिप नोपस्थेय इति द्वितीयः पूर्वपक्षः ॥

सिद्धान्तं दर्शयति-

अथी खल्वाहुराशिषे वै कं यजमानी यजत इत्येषा खल्ज वा आहितामेराशी-र्यटमिम्पतिष्ठते तस्मादपस्थेयः, इति।

र्यद्शिमुप्तिष्ठते तस्मादुप्स्थेयः, इति।
अथोशब्दः पूर्वपक्षव्याद्यस्यः। आशिषे वे स्वापेक्षितं सर्वमाशासितुमेव कं
प्रजापतिसदृशं सर्वदेवात्मकपश्चिं पति यजमानो यजत इत्यभिज्ञा आहुः।
छोकेऽपि राज्ञश्चित्तदृत्तिमविज्ञायाकाण्डे देहि देहीत्युक्ते सत्युपरोधो भवति।
यदा तु प्रश्नंसया विनोदेन वा परितोषमुत्पाद्य याचते तदानीमृत्साहयुक्तो
याचिताद्य्यत्यन्तमधिकमेव ददाति, तद्वदाहिताग्नेमेश्चेरुपस्थानमेव याच्या।
सा च बहुविधमश्चंसापूर्वकत्वाक्नोपरोधाय भवति किं त्वत्यन्तपरितोषायैव ।
तस्मात्सायं प्रातश्च विक्रष्यस्थेय एव ।।

ऋग्भिरपस्थानं मशंसाति-

प्रजापितः पशूनस्रजत ते सृष्टा अहोरात्रे

प्रपा० ९ अनु०१०] कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

( प्रवत्स्यतो यजमानस्योपस्थानमन्त्रा दर्शपूर्णमामाङ्गमन्त्राश्च )

प्राविशन्ताञ्छन्दोभिरन्वविन्द्द्यच्छन्दो-भिरुपतिष्ठते स्वमेव तदन्विच्छति, इति।

अहोरात्रदेवताभ्यामन्तर्भाषिताः पश्चवद्यन्दोयुक्तमन्त्रैरिन्वष्टाः सन्तो छ-ब्धाः । तस्माच्छन्दोभिरुपस्थानं विनष्टवस्त्वन्वेषणाय भवति ॥ तदुपस्थानस्य मितिदनकर्तव्यतामुन्नयति—

> न तत्र जाम्यस्तीत्याहुर्योऽ-हरहरुपतिष्ठत इति , <sup>इति ।</sup>

उपस्थातुरभीष्टमार्थनासञ्जावादुपस्थेयस्य स्तुतिसञ्जावाच तत्रोपस्थाने क-स्यापि जाम्यालस्यं नास्ति ॥

उपस्थानवेलायामीपात्तिरश्चीनमुख्तवं विधत्ते—

यो वा अग्निं प्रत्यङ्डुपतिष्ठते प्रत्येनमोषति यः पराङ्विष्वङ्प्रजया पशुभिरेति कवा-तिर्यङ्ङिवोप तिष्ठेत नेनं प्रत्योषति न विष्वङ्प्रजया पशुभिरेति ॥, इति ॥

[ प्रत्यङ ] प्रत्यङ्गुखः । तथा सत्यग्निरेनं यजमानं प्रत्योपति प्रातिकूल्येन दहति । [ पराङ् ] पराङ्गुखः । तथा सति यजमानः प्रजया पशुभिश्च विष्व-ङ्कृति वियुक्तो भवति । कवानियङ्ङिवेषत्तिरश्चीन इव ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके

नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पत्रमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

मम् नामं प्रथमं जांतवेदः पिता माता चं द्धतुर्यद्ग्रं। तत्त्वं बिंभृहि उन्रा मदैतोस्त-वाहं नामं बिभराण्यग्ने। मम् नाम् तवं च जातवेदो वासंसी इव विवसानो ये चरांवः। आर्युषे त्वं जीवसे वयं यंथायथं वि परिं द्धा-वहै पुनस्ते । नमोऽग्नयेऽप्रतिविद्वाय नमोऽ-नोधृष्टाय नर्मः सम्राजे । अषोढः ( १ ) अग्निर्बृहर्द्या विश्वजित्सहंन्त्यः श्रेष्टों गन्धर्वः। स्वित्पितारी अग्ने देवास्त्वामाहुतयस्त्विह्वा-चनाः । सं मामायुषा सं गै।पयेन सुहिते मा धाः । अयम्प्राः श्रेष्टंतमोऽयं भगवत्तमोऽयः संहस्रसातंमः । अस्मा अंस्तु सुवीर्यम् । मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञः समिमं दंघातु । या इष्टा उषसो निम्रुचंश्र्व ताः सं देधामि हविषां घतेनं । पर्यस्वतीरोपंधयः (२) पर्यस्वद्वीरुवां पर्यः । अपां पर्यसो यत्पय-स्तेन मामिन्द्र सः स्टंज । अग्ने व्रतपते व्रतं चेरिष्यामि तच्छंकेयं तन्मे राध्यताम् । अग्निश् होतारिमह तश् हुवे देवान्यज्ञियांनिह यान्हवांमहे । आ यंन्तु देवाः सुंमनस्यमांना वियन्तुं देवा हविषों मे अस्य । कस्त्वां युनाक्ति स त्वां युनक्तु यानिं घर्मे कपार्छान्युपचि-न्वन्ति ( ३ ) वेधसंः । पूष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायू वि मुखताम् । अभिन्नो घर्मो जीर-

प्रपा० ५ अनु० १०] कुष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयसंहिता । (प्रवत्स्यतो यजमानस्योपस्थानमन्त्रा दर्शपूर्णमासाङ्गमन्त्राश्र )

दांनुर्यत आत्तस्तदंग्निष्ठनंः । इध्मो वेदिः परि-धर्यश्च सर्वे यज्ञस्याऽऽयुरनु सं चंरन्ति । त्रयं-स्निश्शत्तन्तंनो ये वितत्निरे य इमं यज्ञश्र स्व-धया दर्दन्ते तेषां छिन्नं प्रत्येतद्देशामि स्वाहां घुमी देवाश अप्येत (४)॥

( अषांढ ओषंघय उपचिन्वन्ति पश्चंचत्वारि शच्च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पञ्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

ममं। नामं। प्रथमम् । जातवेद् इति जात—वेदः। पिता। माता। च । द्घतुः। यद् । अग्रें। तद् । त्वम् । विभृहि । पुनः। एति । मद् । ऐती-रित्या—एतोः। तवं । जहम् । नामं। विभराणि । अग्रें। ममं। नामं। तवं । च । जातवेद् इतिं जात—वेदः। वासंसी इति । इव । विवसानावितिं वि—वसानो । ये इतिं। चरांवः। आयुंषे। त्वम्। जीवसं । वयम् । यथायथिमितिं यथा—यथम्। वि। परीति । द्घावहे । पुनः। ते इतिं। नमः। अग्रेये । अप्रंतिविद्धायेत्यप्रंति—विद्धाय । नमः। अग्रेये । अप्रंतिविद्धायेत्यप्रंति—विद्धाय । नमः।

अनांधृष्टायेत्यनां—धृष्टाय । नमः । सम्राज इति सम्-राजे । अषांढः । (१) अग्निः । बृहद्दंया इति बृहत् -वयाः । विश्वजिदितिं विश्व - जित्र । सहं-न्त्यः । श्रेष्ठः । गन्धर्वः । त्वत्पितार इति त्वत् — पितारः । अग्रे । देवाः । त्वामांहुतय इति त्वाम्— आहुतयः । त्विद्ववाचना इति त्वत्—विवाचनाः । समिति । माम् । आर्युषा । समिति । गौपत्येन । सुहित इति सु—हिते। मा । धाः । अयम् । अग्निः । श्रेष्ठंतम इति श्रेष्ठं—तमः । अयम् । अगं-वत्तम इति भगंवत्—तमः। अयम् । सहस्रसातंम इति सहस्र-सातंमः। अस्मे । अस्तु । सुवीर्य-मितिं सु-वीर्यम् । मनंः। ज्योतिः। जुषताम्। आज्यंम् । विच्छिन्नमिति वि-छिन्नम् । यज्ञम् । समिति । इमम् । द्घातु । याः । इष्टाः । उपसंः । निम्रुच इति नि-म्रुचंः। च। ताः। समिति । द्धामि। हविषां । ष्टतेनं । पर्यस्वतीः । ओषंघयः । (२) पर्यस्वत् । वीरुधांम् । पर्यः । अपाम् । पर्यसः । यत । पर्यः । तेनं । माम् । इन्द्र । समितिं । सृज् । अंग्ने । ब्रतपत इति व्रत-पते । ब्रतम् । चरिष्यामि । तत् । शकेयम् । तत् । मे । राध्यताम् । अग्निम् । प्रपा॰ ५अनु॰ १०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (प्रवस्त्यतो यजमानस्योपस्थानमन्त्रा दर्शपूर्णमासाङ्गमन्त्राश्व)

होतांरम् । इह । तम् । हुवे । देवान् । यज्ञियान् । इह । यान् । हर्वामहे । एति । युन्तु । देवाः । सुम्-नस्यमाना इति सु-मनस्यमानाः। वियन्तुं । देवाः। हविषं:। मे । अस्य । कः। त्वा । युनक्ति । सः। त्वा । युनक्तु । यानि । घर्मे । कपालांनि । उपचि-न्वन्तीत्युंप-चिन्वन्ति । (३) वेधसंः । पूष्णः। तानि । अपीति । व्रते । इन्द्रवायू इतीन्द्र-वायू । वीति । मुञ्जताम् । अभिन्नः । घर्मः । जीरदानुरिति जीर-दानुः । यतंः । आत्तंः । तद् । अगन् । प्रनेः। इध्मः। वेदिः । परिचय इति परि-धर्यः । च । सर्वे । यज्ञस्यं । आयुंः । अनुं । समिति । चरन्ति । त्रयंस्त्रिःशदिति त्रयंः-त्रिःशव । तन्तंवः । ये । वितित्तिर इति वि—तित्तिरे । ये । इमम् । यज्ञम् । स्वधयेति स्व-धयां । दर्दन्ते । तेषांम् । छित्रम् । प्रतीति । एतव । द्यामि । स्वाहां । घर्मः । देवान् । अपीति । एतु ( ४ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे मथमाष्टके पश्चममपावके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

( अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः । )

द्श्वमानुवाकस्य पूर्वभागे प्रवत्स्यतो यज्ञमानस्याग्न्युपस्थानमञ्जा उत्तरभागे

केचिइर्भपूर्णमासाङ्गमञ्जाश्राभिधीयन्ते । कल्पे—" प्रवस्थमेष्यन्नाहामीन्समाधे-हीति ज्वलत उपतिष्ठते " इत्युपक्रम्योक्तं " पश्नमे शश्स्य पाहि तान्मे गोपा-यास्माकं पुनरागमादित्याहवनीयं मम नाम प्रथमं जातवेद इति च " इति । तत्र पश्नित्यादिमञ्जः शाखान्तरगतः । मञ्जान्तरपाटस्तु—

> मम नाम प्रथमं जातवेदः पिता माता च द्धतुयद्त्रे । तत्त्वं बिभृहि उनरा मदैतोस्तवाहं नाम बिभराण्यग्ने।, इति।

ब्राह्मणस्य नामद्वयं विद्यते देवदत्तयक्षदत्तादिकमेकमुपाध्यायदीक्षितादिकमपरम् । अत एव श्रूयते '' तस्माद्धिनामा ब्राह्मणोऽर्धुकः '' इति । तत्राध्यापनादेक्ध्व महत्तत्वादुपाध्यायादिकं चरमम् । अग्रे जन्मकाले मातापितृभ्यां
कृतत्वादेवदत्तादिकं मथमम् । हे जातवेदो मम यत्मथमं नाम तत्त्वं धारय ।
कियन्तं कालम् । पुनरा मदैतोः, आ मदीयपुरागमनात् । अहमपि तव नाम
भारयाणि । त्वमत्र वैकल्यं निर्हरन्मदीयं कार्यं कुरु । त्वन्नामधारिणो मम
गन्तव्यदेशे वैकल्यमेव न संभवतीत्यर्थः ॥

कल्पे—" अभ्येत्याहामीन्समाधेहीति ज्वलत उपतिष्ठते " इत्युपक्रम्योक्तं " मम नाम तव च जातवेद इति चतस्रभिराहवनीयम् " इति । तत्र मथमा—

> मम नाम तव च जातवेदो वाससी इव विव-सानो ये चरावः । आयुषे त्वं जीवसे वयं यथायथं वि परि द्धावहै पुनस्ते ।, इति ।

हे जातवेदो मम देवदत्तादि नाम तव च वहत्यादि नामत्येवं ये नामनी विपरिवृत्यान्योन्यवाससी विपर्ययेण वसानाविवेदानीमावां चरावः । अत ऊर्ध्वे ते नामनी त्वं चाहं च पुनर्राप यथायथं त्वदीयं वहत्यादिनाम तवैव मदीयं च देवदत्तादिनाम मदीयमेव यथा भवति तथा विपरिवृत्य परिद-धावहै। एवं सत्यायुर्वृद्धिर्थनादिसंपत्त्या पशस्तजीवनं च भवति ॥

अथ द्वितीया-

नमोऽम्रयेऽप्रतिविद्याय नमोऽनाधृष्टाय नमः सम्राजे । अषाढोऽमिर्बृहद्या विश्वजित्सदृत्यः श्रेष्ठो गन्धर्वः ।, इति । ( प्रवत्स्यतो यजमानस्योपस्थानमन्त्रा दर्शपूर्णमासाङ्गमन्त्राश्च )

अमितिविद्धाय केनिचिदताहिताय। अनाधृष्टाय केनाप्यतिरस्कृताय। सम्राजे संइतदीप्तये। अषाढः शत्रूणां सोढुमशक्यः। बृहद्वया अपरिमिताकः। विश्व-िजत्सर्वस्य जेता। सहन्त्यः स्वयं सिहष्णुः। श्रेष्ठो गन्धर्वः संगीतादिकछावि-द्यास्वितिकुशलः।।

अथ तृतीया-

त्वित्वितारो अग्ने देवास्त्वामाहुतयस्त्विद्वाचनाः । सं मामायुषा सं गौपस्येन सुहिते मा धाः। , इति ।

त्वमेव पिता पालको येपां देवानां ते त्वित्पतारः । त्वां प्राप्ता आहुतयो चेषां देवानां ते त्वामाहृतयः । त्विय हुताः सत्यो देवांस्तर्पयन्तीत्यथः । त्विमेव विशेषेण वाचनप्रख्यापियता येषां ते त्विद्विवाचनाः । हेऽमे मां दीर्घा-युषा संघाः संयोजय । गौपत्येन गवां स्वामित्वेन संयोजय । सुहिते सुष्टु हिते पुरुषार्थे मा धाः, मां स्थापय ॥

अथ चतुर्थी---

अयमिः श्रेष्ठतमोऽयं भगवत्तमोऽयः सहस्र-सातमः । अस्या अस्तु सुवीर्यम् ।, इति।

प्रशस्यानां मध्येऽतिश्चयेन श्रेष्ठः । पुनरपि तादृशानां मध्येऽतिश्चयेन श्रेष्ठः श्रेष्ठतमः । भगवच्छव्दः पौराणिकैव्याख्यातः—

''ऐश्वर्यस्य सम्प्रस्य धर्मस्य यज्ञासः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्वेव षण्णां भग इतीरणा " इति ॥ उत्पत्ति प्रलयं चैव भृतानोमगतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति '' इति ॥

अतिवायेन भगवान्भगवत्तमः। सहस्रसंख्याकस्य धनस्य सनितारो दातार-स्तेष्वतिवायेन दाता सहस्रसातमः । तादशस्याग्नेः प्रसादादस्मै यजमानाय मह्यं शोभनं सामर्थ्यमस्तु ॥

कल्पः—'' नवमीं चेदित प्रवसिन्धित्रो जनान्यातयित प्रजानिश्चिति मैत्र्यो॰ पस्थाय मनो ज्योतिर्जुपतामित्याहुतिं जुहुयात् " इति ।

निर्गमनितिथिमारभ्य नवर्भी तिथिमतिक्रम्य प्रवासे सत्येतद्वगन्तव्यम्।
तत्र मित्रो जनानिति मन्नोऽन्यत्राऽऽम्नातः।

मन्नान्तरपाठस्तु-

मना ज्यातिजुषतामाज्य विच्छित्र यज्ञः समिमं द्धातु । या इष्टा उषसी निम्रु-चश्च ताः सं द्धामि हविषा घृतेन।, इति ।

पूर्वार्ष भूमिर्भू झे त्यन्ताके व्याख्यातम् । या उपसः पातःकालोपलक्षिता आहुतयः, याश्च निम्नुचोऽस्तमयकालोपलक्षिता आहुतय इष्टा इतरैर्यजमाने-रनुष्टिता मया त्वन्तरितास्ताः सर्वा आहुतीरनेन घृतेन हविषा संद्धामि अविच्छिनाः करोमि॥

अग्न्युपस्थानमैत्रविषयः पूर्वभागो गतः । अथ दार्शिकयजमानमन्नादि-विषय उत्तरभाग उच्यते ।

कल्पः—'' पयस्वतीरोषधय इत्यप आचामत्युपस्पृश्चति वा " इति । पाठस्तु—

पयस्वतीरोषधयः पयस्वद्वीरुधां पयः । अपां पयसा यत्पयस्तेन मामिन्द्र सः सृज ।, इति ।

सारवाची पयःशन्दः । ओषधयः पयस्वत्यः सारवत्यः । वीरुधां छतानां संबन्धि यत्पयो निर्मतं क्षीरं तद्पि पयस्वत्सारवत् । अपां मध्ये यत्पयः सारं यच पयसो गवादिक्षीरस्य पयः सारं तेन सारेण सर्वेण हे इन्द्र मां संस्र संयोजय ॥

## अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्॥

कल्पः—'' दक्षिणेनाऽऽहवनीयमवस्थाय व्रतमुपेट्यन्समुद्रं मनसा ध्याय-त्यथ जपति अम्रे व्रतपते व्रतं चरिष्यामीति ब्राह्मणः " इति ।

मन्नशेषस्तु—" तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् " इति । तद्वतमनुष्ठातुं शक्तो भूयासं, मदीयं तद्वतं समृद्धं भवतु।।

> अग्निश् होतारमिह तश् हुवे देवान्यज्ञिया-निह यान्हवामहे । आ यन्तु देवाः सुम-नस्यमाना वियन्तु देवा हविषो मे अस्य ।

( प्रवत्स्यतो यजमानस्योपस्थानमन्त्रा दर्शपूर्णमासाङ्गमन्त्राश्च )

कल्पः—'' अग्निश् होतारिमह तश्हुव इति हिविनिरुप्यमाणमिमस्ययते हिविनिर्वपणं वा पात्रमिमसूशान्यमि वा मस्रयते '' इति ।

मन्त्रशेषस्तु— '' देवान्यशियानिह यान्हवामहे। आ यन्तु देवाः सुमनस्य-माना वियन्तु देवा हविषो मे अस्य '' इति ।

इह कर्मणि देवानामाहातारं तमग्निमहमाहयामि । इह कर्मणि यान्देवानु-हिश्य जुहुमस्तानापि यिज्ञयान्देवानाहयामि । आहृताश्च ते देवाः सौम-नस्यं प्राप्ता आगच्छन्तु । आगत्य च मेऽस्य हिवषो मदीयमिदं हिविवियन्तु भक्षयन्तु ॥

### कस्ता युनिक स त्वा युनकु--

कल्पः—'' अथ यज्ञं युनिक्ति कस्त्वा युनिक्ति सर्वे विहारमनुवीक्षते '' इति ।

हे यज्ञ कः प्रजापितः सर्वत्र त्वां युनिक्ति योग्यं करोति । तस्मादत्रापि स एव त्वां युनक्तु ॥

करुपः—'' उभा कपालविमोचनं जपतः '' इति । उभावध्वर्युयजमानी । मञ्जपाठस्तु—

यानि वर्मे कपालान्युपचिन्वन्ति वेधसः । पूष्ण-स्तान्यपि वृत इन्द्रवायू वि मुञ्जताम् । , इति।

अयं मन्नोऽष्यध्वर्युकाण्ड आम्नातन्वात्प्रथमप्रपाठके व्याख्यातः । वेधसो ब्रह्मसमाः पृष्णः पोपका ऋत्विजो यानि कपालानि वहाबुपस्थापयन्ति तानि सर्वाण्यपि व्रते समाप्ते सतीन्द्रवाय् विमुख्यताम् ॥

अभिन्नो घर्मी जीरदानुर्यत आतस्तद-गन्पुनः । इध्मी वेदिः परिधयश्च सर्वे यज्ञस्याऽऽयुरनु सं चरन्ति ।

अथ प्रायश्चित्तम् । तत्र कल्यः—'' यदि कपालं भिद्येत गायैत्रिया त्वा ज्ञाताक्षरया संदंधामीति तत्संधायोपिर गाईपत्ये धार्यमाणमभिजुहुवान्मनो ज्योतिर्जुषतामित्यथेनदपोऽभ्यवहरेदभिन्नो घर्मी जीरदानुरिति " इति ।

मन्त्रश्लेषस्तु—" यत आत्तस्तदगन्युनः । इध्मो वेदिः परिधयश्च सर्वे यज्ञ-स्याऽऽयुरनुसंचरन्ति " इति ।

घर्मो दीप्तः संतप्तोऽयं कपालविशेषः स्वयं भिन्नत्वेन प्रतीयमानोऽपि मन्न-

सामध्यीदिभिन्न एव भिन्नत्वदोषं नाऽऽवहित । यस्मादयं जीरदानुः । जीरं जीवनं पुरोहान्नद्वारेण यह्मस्य ददातीति जीरदानुः । यो ह्यन्यं जीवयित स कथं स्वयं भिन्नो भवेत् । अभिन्नत्वे तदाकारः कुतो न भातीत्यान्नङ्कयोत्तरमु- च्यते—यतो यस्मान्मृद्रूपात्कारणादात्त उत्पन्नः पुनस्तत्कारणमगन्नामोदतः कारणक्पमृदाकार एव प्रतीयते न तु कार्याकारः । तदप्रतीतावपीध्मादयः स्वस्वाकारेण प्रतीयमाना यह्नपुरुष्क्षस्याऽऽयुर्नुकृत्य संचरन्ति ।।

त्रयिश्वःशत्तन्तवो ये वितित्निरे य इमं यज्ञः स्वधया ददन्ते तेषां छित्रं प्रसे-तद्दधामि स्वाहा वर्मी देवाः अप्येतु ॥

करपः — ''अथान्यत्संस्कृत्य कपालेष्वेतिस्र जेत्रयस्त्रिश्चात्तन्तव इति'' इति । मन्न शेषस्तु — ''ये वितत्निरे य इमं यज्ञश्च स्वधया ददन्ते तेषां छिन्नं प्रत्ये-तद्दभामि स्वाहा घर्मो देवाश्चण्येतु'' इति ।

चतुर्थकाण्डे प्रजापितर्मनसाऽन्धोऽच्छेत इत्यस्मिन्ननुवाक इष्टकोपधानाथी यन्नतनुनामकास्वयस्त्रिंज्ञान्मन्ना आम्नाताः । तन्मन्नपतिपाद्या यन्नतनव इह् तन्तुस्थानीयाः । यथा तन्तुभिः पटो निष्पाद्यते तथा तास्तनवो यन्नं विस्ता-र्यन्ति । ते तन्तवो यन्निनिष्पाद्यकाः । येऽप्यृत्विगादयः स्वधया हविषेमं यन्नं ददन्तेऽनुतिष्ठन्ति तेषां प्रजापत्यादीनां यन्नाभिमानिदेवानामृत्विगादियज्ञाङ्गा-नां च मध्ये यत्स्वरूपं विच्छिनं तदेतत्प्रतिसंद्धामि । अतः स्वाहा सुष्टु प्रतिसंहितो धर्मो दीप्तो यन्नाङ्गविशेषो देवानप्येतु प्रामोतु ।।

#### अत्र विनियोगसंग्रहः---

'' मम प्रवत्स्यन्पूर्वाग्नं मश्चयेत्पुनरागतः ।

ममेत्याचैश्चतुर्भन्नैर्मनस्तत्र जुहोति हि ॥ १ ॥

गतमग्नेरुपस्थानं मन्नाः प्रासङ्गिका अथ ।

पयेत्याचामति स्वामी दर्शपूर्णिमयोरपः ॥ २ ॥

अग्ने मागन्निपार्श्वस्थो जपेदाग्ने हिवस्तथा ।

निरुप्यमाणं संमन्त्र्य कस्त्वा यज्ञं युनक्ति हि ॥ ३ ॥

यानीति मुच्यमानानि कपालान्यनुमन्नयेत् ॥

### प्रपा॰ ९अनु॰ ११] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

अभिन्नोऽप्सु क्षिपेद्धिन्नं कपालं त्रय इत्यतः । कपालान्तरमाद्ध्यादिति मासङ्गिका गताः ॥ ४ ॥ " इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यातिरचिते माधनीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

( अथ प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

वैश्वानरो नं ऊत्याऽऽ प्र यांतु परावतः। अग्निरुक्थेन वाहंसा । ऋतावांनं वैश्वानरमृ-तस्य ज्योतिषस्पतिम् । अजस्रं घर्ममीमहे । वैश्वानरस्यं दश्सनांभ्यो बृहदरिंणादेकः स्वप्-स्यंया कविः । उभा पितरां महयंत्रजायता-मिर्चावांप्रथिवी भूरिरेतेसा । प्रष्टो दिवि प्रष्टो जिप्तः प्रंथिव्यां प्रष्टो विश्वा जोषंघीरा विवेश। वैश्वानरः सहंसा पृष्टी अग्निः स नो दिवा सः ( १ ) रिषः पांतु नक्तंम् । जातो यदंग्ने भुवना व्यरूयंः पशुं न गोपा इर्यः परिंज्मा । वैश्वां-नर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सद्ां नः । त्वभंग्ने शोचिषा शोशुंचान आ रोदंसी अप्रणा जायंमानः । त्वं देवाः अभि-शंस्तेरमुञ्जो वैश्वांनर जातवेदो महित्वा अस्माकंमग्ने मघवंत्सु धारयानांमि क्षत्रमजरंश

सुवीर्यम् । वयं जंयम शतिन सहस्रिणं वैश्वां-नर (२) वार्जमग्ने तवोतिभिः। वैश्वानरस्यं सुमतौ स्यांम राजा हिकं भुवंनानामभिश्रीः। इतो जातो विश्वमिदं वि चंष्टे वैश्वानरो यंतते सूर्येण । अर्व ते हेडों वरुण नमोभिरवं यज्ञे-भिरीमहे हविभिः । क्षयंत्रस्मभ्यंमसुर प्रचेतो राजन्नेनारंसि शिश्रयः कृतानि । उद्वंत्तमं वंरुण पार्शमस्मद्वधिमं वि मध्यमः श्रंथाय । अथां वयमांदित्य ( ३ ) व्रते तवानांगसी अदि'तये स्याम । द्धिकाव्णों अकारिषं जि-ष्णीरश्वंस्य वाजिनंः । सुगिन नो मुखां करत्प ण आयूरं पि तारिषद । आ दंधिकाः शवंसा पर्श्व कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषाऽपस्तेतान । सहस्रसाः शंतसा वाज्यवी प्रणक्तु मध्वा समि-मा वचा सि। अग्निर्मुर्था भुवंः। मरुंती यद्वं वो दिवः सुंम्रायन्तो हवांमहे । आ तू नंः ( ४ ) उपं गन्तन। या वः शर्मे शशमा-नाय सन्ति त्रिधार्तृनि दाशुषे यच्छताधि । अस्मभ्यं तानिं मरुतो वि यंन्त रियं नो धत्त वृषणः सुवीरम् । अदितिने उरुष्यत्वदितिः

## प्रपा०९अनु०११] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

(काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम्)

शर्भ यच्छतु । अदितिः पात्वः हंसः । महीमू षु मातरः सुव्रतानां मृतस्य पत्नीमवंसे हुवेम । तृविक्षत्रामजरंन्ती मुरूचीः सुशर्मां णमदितिः सुप्रणीं तिम् । सुत्रामां ण प्रथिवीं द्यामंने हसः सुशर्मां णमदितिः सुप्रणीं तिम् । देवीं नावः स्वारित्रामनां गममस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये । इमाः सु नावमा उर्हहः शतारित्राः शत-रूप्यां म् । अच्छिंद्रां पारियष्णुम् (५)॥

(दिवा स सहिम्नणं वैश्वानराऽऽदित्य तू ने।ऽनेहसं सुशर्माणमेकान्नवि र्शतिश्वा ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पश्चमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥

देवासुराः परा भूमिभूमिरुपप्रयन्तः सं पश्याम्ययंज्ञः सं पश्यामीत्यांहा-ग्रिहोत्रं मम् नाम वैश्वानर एकांदश ॥ ११ ॥

> देवासुराः कुद्धः सं पंत्रयामि सं पत्रयामि नक्तमुपं गन्तुनैकंपश्चाशत् ॥ ५१ ॥

> > हरि: ॐ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथ-माष्टके पञ्चमः प्रपाठकः ॥ ५ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पद्मप्रपाटक एकादशोऽनुवाकः । ) (

वैश्वानरः। नः। ऊत्या। आ। प्रेतिं। यातु।

(काम्ययाज्यापुरोनुवाक्यानिधानम्)

परावत इति परा-वर्तः । अग्निः । उक्थेनं वाहंसा । ऋतावांनिमत्यृत-वानम् । वैश्वानरम् । ऋतस्यं । ज्योतिषः । पतिम् । अजस्त्रम् । धर्मम् । ईमहे । वैश्वानरस्यं । दश्सनांभ्यः । बृहत् । अर्रि-णात् । एकंः । स्वपस्यंयेतिं सु—अपस्यया । कविः । उभा । पितरां । महयंत्र । अजायत । अग्निः । द्यावाप्रिथवी इति द्यावा-पृथिवी । भूरिरेतसेति भूरि—रेतसा । प्रष्टः । दिवि । प्रष्टः । अग्निः । प्रथि-व्याम् । पृष्टः । विश्वाः । ओषंधीः । एति । विवेश । वैश्वानरः । सहंसा । ष्टष्टः । अग्निः । सः । नः । दिवां। सः। (१) रिषः। पातु । नक्तंम्। जातः। यत् । अग्ने । भुवंना । व्यख्य इतिं वि—अख्यंः । पशुम् । न । गोपा इतिं गो-पाः । इर्थेः । परि-ज्मेति परिं-ज्मा । वैश्वांनर । ब्रह्मंणे । विन्द । गातुम्। यूयम् । पात । स्वस्तिभिरितिं स्वस्ति—भिः। सदा । नः । त्वम् । अग्ने । शोचिषां । शोश्चंचानः । एति । रोदंसी इति । अष्टणाः । जायंमानः । त्वम् । देवान् । अभिशंस्तेरियभि-शस्तेः । अमुब्बः । वैश्वां-नर । जातवेद इति जात-वेदः । महित्वेति महि-त्वा । अस्माकंम् । अग्ने । मघवत्स्विति मघवंद-सु। ( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

धारय । अनांमि । क्षत्रम् । अजरंम् । सुवीर्यमिति सु-वीर्यम् । वयम् । ज्येम । शतिनंम् । सहस्रि-र्णम् । वैश्वांनर । (२) वार्जम् । अग्ने । तर्व । ऊतिभिरित्यूति-भिः । वैश्वानरस्यं । सुमतावितिं सु—मतौ । स्याम । राजां । हिर्कम् । श्रुवंनानाम् । अभिश्रीरियंभि-श्रीः। इतः। जातः । विश्वेम् । इदम् । वीति । चष्टे । वैश्वानरः । यतते । सूर्येण । अवेति । ते । हेर्डः।वरुण।नमोभिरिति नर्मः-भिः। अवेति । यज्ञेभिः । ईमहे । हविभिरिति हविः-भिः । क्षयंन् । अस्मभ्यमित्यस्म-भ्यम् । असुर । प्रचेत इति प्र-चेतः । राजेन् । एनां स्ति । शिश्रथः । कृतानि । उदिति । उत्तमित्युंत्—तमम् । वरुण । पाशंम् । अस्मत् । अवेतिं । अधमम् । वीतिं । मध्यमम् । श्रथाय । जथं । वयम् । जादित्य ।(३) व्रते । तवं । अनांगसः । अदितये । स्याम । दिध-क्राव्ण इति दाध-क्राव्णः । अकारिषम् । जिष्णोः । अर्श्वस्य । वाजिनंः । सुरक्षि । नः । सुस्रां । करव । प्रेति । नः । जायूंशि । तारिषद् । एति । दुधिका इतिं द्धि -- क्राः । शवंसा । पत्रं । कृष्टीः । सूर्येः । इव । ज्योतिषा । अपः । ततान । सहस्रसा

इति सहस्र—साः । शतसा इ<sup>रि</sup>तं शत—साः । वाजी । अवीं। प्रणक्तुं। मध्वां। समितिं। इमा। वचांशसि। अग्निः। मूर्घा। भुवैः। मर्रुतः। यत्। हु। वृः। दिवः । सुम्रायन्त इति सुम्न-यन्तः । हवां-महे। एति । तु। नः।(४) उपेति । गन्तन। या। वः। शर्मे। शशमानायं। सन्तिं। त्रिधातू-नीति त्रि—धार्तूनि । दाशुषे । यच्छत् । अधि । अस्मभ्यमित्यस्म-भ्यम् । तानि । मरुतः । वीति । यन्त । रियम् । नः । धत्त । वृषणः । सुवीर्मिति सु—वीरंम् । अदिातिः । नः । उरुष्यतु । अदिातिः । शर्मे । यच्छतु । अदितिः। पातु । अश्हंसः । महीम् । उ । स्विति । मातरम् । सुत्रतानामिति सु-त्रता-नांम् । ऋतस्यं। पत्नीम् । अवंसे । हुवेम् । तुवि-क्षत्रामिति तुवि—क्षत्राम् । अजरंन्तीम् । उरूचीम् । सुशर्माणमिति सु—शर्माणम् । अदितिम् । सुप्रणी-तिमितिं सु-प्रणीतिम्। सुत्रामांणमितिं सु-त्रामां-णम् । पृथिवीम् । द्याम् । अनेहसंम् । सुशर्माणमिति सु-शर्माणम् । अदितिम् । सुप्रणीतिमिति सु-प्रणी-तिम् । दैवींम् । नावंम् । स्वरित्रामितिं सु—अरि-त्राम् । अनांगसम् । अक्षंवन्तीम् । एतिं । रुहेम ।

### प्रपा॰ ९ अनु ॰ १ १] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

(काम्ययाज्यापुरोनुताक्याभिधानम्)

स्वस्तये । इमाम् । स्विति । नावंम् । एति । अरु-हम् । शतारित्रामिति शत-अरित्राम् । शतस्पयामिति शत-स्पयाम् । अच्छिद्राम् । पार्यिष्णुम् । (५) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पञ्चम-प्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

# इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पञ्चमः प्रपाठकः ॥ ५ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पश्चमप्रप'ठक एकादशोऽनुवाकः। )

अथान्तिम एकादशानुवाके काम्या याज्या[पुरोनुवाक्या] उच्यन्ते । इष्टिकाण्डे त्रिहविष्का काचिदिष्टिराम्नायते—

" वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वयेद्वारुणं चरुं दिधिकाव्णे चरुमिश्वस्यमानो यद्वेश्वानरो द्वादशकपालो भवति संवत्मरो वा अग्निवैश्वानरः संवत्सरेणैवैन स्वदयत्यप पापं वर्ण सहते वारुणेनैवैनं वरुणपाशान्मु आति दिधिकावणा पुनाति" [संवकावर प्रवर्भ २ ४० २ ॥ इति ।

अभिशस्यमानः पातकारोपेण दूष्यमाणः । वैश्वानरशब्देन संवत्सराभि-मानी कश्चिद्धिरुच्यते । तेनैव संवत्सराभिमानिनैनमभिशस्तं स्वात्मानं स्वद-यति बन्धुभ्यो रोचयति । वर्णं वर्ण्यमानमारोप्यमाणं पापमपद्दते विनाश्चयति । पापिनं बद्ध्वा नेतुं प्रसारितो यो वरुणपाशस्तस्मादेनं स्वात्मानं वारुणयागेन मोचयति । दिधिकावदेवकेन यागेन स्वात्मानं पूर्वं करोति ॥

चोदकपांसां दक्षिणां बाधितुं दक्षिणान्तरं विधत्ते-

" हिरण्यं दक्षिणा पवित्रं वै हिरण्यं पुनात्येवैनमाद्यमस्या**त्रं भवति "** [सं० का०२ प्र०२ अ०५] इति ।

आद्यमत्तुं योग्यं मृद्दनम् ॥

(काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम्)

अस्यामिष्टौ मथमइविषो याज्यापुरोनुवाक्यायुरमानि चत्वारि विकल्पि-तानि । तत्र मथमयुरमे पुरोनुवाक्यामाइ—

> वैश्वानरो न ऊत्याऽऽ प्र यातु परा-वतः । आग्निरुक्थेन वाहसा।, इति।

विश्वेषां नराणामुपकारी वैश्वानरोऽग्निकत्या रक्षणिनिष्तिं परावतो दूरा-दपि देश्वाद्वाहसा प्रापणसमर्थेनोक्थेनोत्थानपूर्वकेणाऽऽगमनेन नोऽस्मान्प्रायातु प्रागच्छतु ।।

याज्यामाह--

ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्प-तिम् । अजस्रं घर्ममिहे ।, इति।

वैश्वानरमीमहे वयं प्राप्तुमः । कीदृशम् । ऋतावानं सत्यवन्तम् । ऋतस्य यक्कस्य ज्योतिषोऽभीष्टफलप्रकाशकस्य पति पालकम् । अजस्रं धर्मे निरन्तरं दीप्यमानम् ॥

द्वितीययुग्मे पुरोनुवाक्यामाइ-

वैश्वानरस्य दश्सनाभ्यो बृहद्रिणादेकः स्वपस्यया कविः। उभा पितरा मह-यन्नजायताग्निर्द्यावाप्टिथिवी भूरिरेतसा।, इति ।

किविबुद्धिमानेको यजमानो वैश्वानरसंबन्धिनीभ्यो दंसनाभ्यः कियाभ्यो बृहन्महाफलमिरणात्मामोत् । अपःशब्दः कर्मवाची । श्राभनमपः स्वपः । स्वपसो भावः स्वपस्यं तेन स्वपस्येन वैश्वानरयागस्य शोभनकर्मत्वेनेत्यर्थः । छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः । अयमग्निर्द्यभूमिक्षपौ प्रभूतरेतस्कौ स्वकीयमातापि-तराबुभौ महयक्षांकपूज्यौ कुर्वन्स्वयमजायत । तस्मादेतदीयकर्मणो महाफलं युक्तमित्यर्थः ॥

याज्यामाइ---

पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश । वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ।, इति । ( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

पृष्ट इत्यत्र सकारलोपञ्छान्दसः । अयमग्रिर्दिति स्पृष्ट आदित्यरूपेणाव-स्थितः पृथिव्यां दाहपाकप्रकाशकारित्वेनावस्थितस्तथा फल्लपाककारी सन्स्पृष्टः संबद्धः सर्वा अप्योपधीराविवेश।वैश्वानरोऽग्निः सहसा बल्लेन स्पृष्टः संबद्धः । स ताहशो नोऽस्मान्दिवा रिषो हिंसकात्पापान्नकं रात्राविष सोऽस्मान्पातु ॥

तृतीययुग्मे पुरोनुवाक्यामाह-

जातो यद्ग्रे भुवना व्यख्यः पश्चं न गोपा इर्यः परिज्मा । वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः । , इति ।

हेऽमे त्वं जातमात्र एव भुवनानि व्यख्यः स्वतेजसा विशेषेण रव्यापित-वानसि । गोपाः पशुं न पशुमित । यथा गोपालकोऽनायासेनैव पशुरेतदीय इति ख्यापयित तद्भन् । कीद्दशस्त्वम् । इयं इरामन्नमईसि । परिज्ञमा परितो गन्ता । यद्यस्मादेवंविधस्तवं ततो हे वैश्वानर ब्रह्मणे परिवृद्धायास्मै कर्मणे गातुं मार्ग विन्द लभस्त । यूयं स्वस्तिभिः श्रेयोभिः सद् नोऽस्मान्पात रक्षत । यूय-मिति बहुवचनं पूनार्थम् ॥

याज्यामाह---

त्वमग्ने शोचिषा शोशुचान जा रोद्सी जप्टणा जायमानः । त्वं देवाः जिशस्ते-रमुख्रो वैश्वानर जातवेदो महित्वा ।, इति ।

हेऽग्रे त्वं शोशुचानो भृशं दीष्यमानो जायमान एव रोदसी द्यावापृ-थिच्यो शोचिषा दीष्त्याऽऽपृणाः सर्वतः पूरितवानसि। हे जातवेद उत्पन्नजग-द्वेदिन्वेश्वानर त्वं महित्वा स्वमहिस्ना देवानृत्विजोऽभिशस्तेः पापादमुखो मोचितवानसि ॥

चतुर्थयुरमे पुरोनुवाक्यामाह---

अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रम-जरः सुवीर्यम् । वयं जयेम शतिनः सह-स्निणं वेश्वानर वाजमग्ने तवीतिभिः ।, इति।

हेऽप्रेऽस्माकं क्षत्रं पालकं पुरुषं मधवत्सु धारयेन्द्रेषु स्थापयेन्द्रसमानं कुरु । कीदृभं क्षत्रम् । अनाम्यनमनश्रीलं कस्यचिद्षि नमस्कारं न करोतीत्यर्थः । अजरं जरारहितम् । सुवीर्यमभग्नसामध्यम् । हे वैश्वानरं तवोतिभिस्त्वदीयैः पाळनेर्वयमपि शतसहस्रसंख्योपेतं वाजमभं जयेम ॥

याज्यामाह ---

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हिकं भुव-नानामभिश्रीः । इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण । , इति ।

वयं वैश्वानरस्य सुमतावनुग्रहबुद्धौ स्याम तिष्ठेम । अभिप्राप्तश्रीरयं वैश्वान्तरः सर्वेषां भुवनानां राजा हिकं प्रकाशकः खलु । इत एव कारणाज्ञातमात्र एवेदं विश्वं विचष्ठे विश्वेषण प्रख्यापयति । अयं विश्वानरः सूर्यख्येण यतते दिवा प्रवर्तते । अत एवान्यत्राऽऽम्नातम्—" उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमग्निरनु समारोहिति " इति । तान्येतानि चत्वारि युग्मानि श्रृयमाणेषु सर्वेष्वापे वैश्वान्तरयागेषु इच्छया विकल्प्यन्ते । वेश्वानर्रालङ्गस्य साधारणन्वाद्विशेषलिङ्गानां च स्पष्टानामदर्शनात् । यदि कश्चित्स्वबुद्ध्या विशेषलिङ्गं सृक्ष्ममुद्रमेक्षेत तदा तदनुसारेण व्यवस्थाऽस्तु ॥

द्वितीयहविषः पुरोनुवाक्यामाह-

अव ते हेडो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरी-महे हविभिः । क्षयत्रस्मभ्यमसुर प्रचेतो राजन्नेनाशसि शिश्रयः कृतानि ।, <sup>इति ।</sup>

हे वरुण ते हेडस्तव क्रोधं नमस्कारैरवेमहे शमयामः । यक्नेभिर्यक्षविश्चर्षेहे-विभिश्च पुरोडाशादिभिरवेमहे शमयामः । हेऽसुर शत्रुनिरसनक्षम हे प्रचेतः मकुष्टचित्त हे राजन्दीप्यमानास्मभ्यमस्मदनुग्रहार्थ क्षयन्त्रिह निवसन्नस्माभिः कृतान्येनांसि शिश्रथः श्चथय ।।

याज्यामाह---

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधमं वि मध्यमः श्रथाय । अथा वयमादिख व्रते तवानागसो अदितये स्याम ।, इति ।

हे वरुणोत्तममुत्तमाङ्गे शिरसि स्थापितं लदीयं पाशमुतकृष्य श्रेथय विना-

### प्रपा० ९ अनु० ११] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

(काम्ययाज्यापुरानुवाक्याभिधानम्)

शय । अधममधमाङ्गे पादमदेशे स्थापितं पाशमवक्रुष्य विनाशय । मध्यमं मध्यमदेशे स्थापितं पाशं विच्छेद्य । अथ पाशत्रयविनाशानन्तरं हे आदित्य सूर्यसदृश वरुण वयमनागसः पापरहिताः सन्तस्तव व्रते स्वकीयकर्मणि अदि त्येऽखण्डितत्वाय स्थाम योग्या भवेम ॥

तृतीयस्य हविषः पुरोनुवाक्यामाह-

द्धिकाव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरिम नो मुखा करत्प्र ण आयूश्षि तारिषद् ।, इति।

द्धि कामित पामोतीति द्धिकावा, एतन्नामको द्धिपियः कश्चिदेववि-श्रेषः । अग्निरित्यन्ये । तस्य देवस्याकारिषमहं कर्म कृतवानस्मि । किट्यस्य । जिप्णोर्जयक्षीलस्याश्वस्य व्यापिनो वाजिनोऽन्नवतः । स देवो नोऽस्माकं मुखं सुराभि करत्कपूरादिद्रव्यसमृद्धिपदानेन सुगन्धोपेतं करोतु । अस्माकमायूंषि च प्रतारिषत्यवर्धयतु ॥

याज्यामाह--

आ द्यिकाः शवमा पञ्च कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषाऽपस्ततान । सहस्रमाः शतसा वाज्यवी प्रणक्तु मध्वा समिमा वचाशसी, इति ।

अयं दिधिकाः पञ्च कृष्टीर्तिषाद्वयंभेश्वतुर्भिवेणेः पञ्चविधानमनुष्यानाततान सर्वतो विस्तारयति । किं कृत्वा । शवसाऽत्रन संयोज्य । यथा सूर्यो ज्योतिषा रिवेमना भ्रसमादाय वर्षताविषो विस्तारयति तद्वत् । कीहशो दिधिकाः । सहस्रसंख्याकं धनं सनोति ददातीति सहस्रसाः । तथा शतसाः । वाज्यन्न वान् । अर्थो कर्मभूमौ गमनवान् । ताहशो देवो मध्वा मधुराणि मदीयानीमानि स्तुतिह्वपाणि वचोसि संपृणकत्वङ्गी करोतु ॥

पूर्वोक्तामेव त्रिहविष्कामिष्टि फलान्तराय विधत्ते—

" एतामेव निर्वपेत्प्रजाकामः संवत्सरो वा एतस्याशान्तो योनि प्रजाये प्रजूनां निर्दहित योऽछं प्रजाये सन्प्रजां न विन्दते यद्देश्वानरो द्वादशक-पाछो भवति संवत्सरो वा अग्निवैश्वानरः संवत्सरमेव भागधेयेन श्रमयति सोऽस्मे शान्तः स्वाद्योनेः प्रजां प्रजनयति वाहणेनैवैनं वहणपाशान्मुश्वति

द्धिक्राच्णा पुनाति हिरण्यं दक्षिणा पित्रतं वै हिरण्यं पुनात्येवैनं विन्द्ते प्रजाम् "[सं० का०२ प०२ अ०५] इति ।

यौवनादिसंपत्त्या प्रजामुत्पादियतुं योग्यो यः प्रजां न लभत एतस्य प्रजार्थं पृष्टत्तां योनि गर्भधारणस्थानमशान्तः संवत्सरो देवो वैश्वानरो निः-श्रेषेण दहति । एवं पशुष्विप योज्यम् । द्वादशकपालेन तु शान्तो योनि समाध्याय प्रजामुत्पादयति ।।

तस्यै पुतत्वादिफळार्थमेकहविष्कामिष्टिं विधत्ते-

"वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्पुत्रे जाते यदष्टाकपालो भवति गायत्रियैवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यश्ववकपालिख्निष्टतैवास्मिन्तेजो द्याति यदशकपालो
विराजवास्मिश्वाद्यं द्याति यदेकादशकपालिख्निष्टभेवास्मित्रिनिद्यं द्याति
यद्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन्पशृन्द्याति यस्मिञ्जात एतामिष्टि निर्वपति पूत
एव तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पश्चमान्भवति " [ सं० का०२ प०२
अ०५] इति।

द्वादश्चत्वसंख्यान्तर्गताभिरष्टत्वादिसंख्याभिर्गायत्र्यादिसाम्यैमापाद्य प्रश्नं-सति ॥

एतामेवेष्टिं दर्शाचत्ययपायश्चित्तार्थं विधत्ते-

" अव वा एष सुवर्गाञ्छोकाच्छियते यो दर्शपूर्णमासयाजी सन्नमावास्यां वा पौर्णमासी वाऽतिपादयित सुवर्गाय हि लोकाय दर्शपूर्णमासाविज्येते वैश्वानरं द्वादशकपालं निवंपेदमावास्यां वा पौर्णमासी वाऽतिपाद्य संवत्सरो वा अग्निवेश्वानरः संवत्सरमेव पीणात्यथो संवत्सरमेवास्मा उपद्याति सुवर्गस्य लोकस्य समझ्या अथो देवता एवान्वारभ्य सुवर्ग लोकमेति " [ सं० का० २ प० २ अ० ५ ] इति ।

यदा संवत्सरमेवोपदधाति विच्छेदरिहतं करोति तदा संवत्सरस्यावयवयोद् देशपूर्णिमादिनयोरनुष्टानस्य कुतोऽत्ययः । किं च संवत्सरे भीते सर्वदेवतानां भीतत्वात्ता देवता आश्रित्य तदनुग्रहेण स्वर्ग प्राप्नोति ॥

आधानेन समृद्धिरिहतो योऽग्निमुद्वासियष्यित तस्य द्विहिविष्कामिष्टिं विधत्ते—
" वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋतायवः पुराऽन्नमक्षन्नाग्नेयमष्टाकपालं निर्वेषद्वेश्वानरं द्वादशकपालमिष्नुद्वासियष्यन्यद्ष्टाकपालो भवत्यष्टाक्षरा गायत्री गायत्रोऽग्निर्यावानेवाग्निस्तस्मा आतिथ्यं

(काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम्)

करोत्यथो यथा जनं यतेऽवसं करोति तादृगेव तद्वादशकपालो वैश्वानरो भवति द्वादश पासाः संवत्सरः संवत्सरः खलु वा अग्नेर्योनिः स्वामेवैनं योनि गमयत्याद्यमस्यात्रं भवति "[सं० का० २ प० २ अ० ५ ] इति ।

अष्टत्वसंख्यया गायत्रीद्वाराँ तत्सहोदरस्याग्नेः सर्वस्याप्यातिथ्यं कृतं भवति । किं च यथा लोके दूरदेशवर्तिनं पितृभ्रात्रादिरूपं जनं प्रति यते गच्छते पुरुषायावसं रक्षकं पाथेयं करोति तादशमिद्मुद्वासिय्ष्यमाणायाग्नये पुरोडाशपदानम् । द्वादशसंख्यया मासद्वारा संवत्सररूपां स्वयोनिमेवाग्निं गमयति । अग्नेरनुग्रहेणास्य समीचीनमन्नं भवति ।।

अत्राऽऽग्रेये इविषि याज्यापुरोनुवाक्ययोः प्रतीकद्वयमाह-

## अग्निर्मूर्था भुवः ।, इति।

अनयोरिप्रर्फ़र्थेत्यसी पुरोनुत्राक्या। सा चोपप्रयन्त इत्यनुत्राके व्याख्याता। भुत्रो यद्गस्यत्यसी याज्या। सा तु चतुर्भकाण्ड आम्नातत्वात्तत्रीव व्याख्यास्यते॥

प्रजाभिः समृद्धं ग्रामं कामयमानस्य द्विहविष्कामिष्टिं विधत्ते-

" वैश्वानरं द्वादशकपाछं निर्विपेन्मारुत एसप्तकपाछं ग्रामकामः " [सं० का०२ प्र०२ अ०५] इति ॥

मऋतावष्टाकपाळेकादशकपाळयोईविषोरेकस्मिन्नेवाग्नाविश्रितत्वादत्रापि तत्राप्तावपवदति—

" आइवनीये वैश्वानरमधि श्रयति गाईपत्ये मारुतं पापवस्यसस्य विष्टत्ये " [सं० का० २ प० २ अ० ५ ] इति ।

वसीयोऽत्यधिकं यत्पापं तत्पापवस्यसं तस्य ग्रामप्राप्तिपतिवन्धकपापस्य विधृत्ये वियोजनायेत्यर्थः ॥

द्वाद्यत्वसंख्यां प्रशंसति—

'' द्वादशकपालो वैश्वानरो भवति द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरेणै-वास्मै सजाता॰ ≋यावयति '' [सं० का० २ प० २ अ० ५ ] इति ।

अस्मै यजमानार्थं सजातान्समानकुले समुत्पन्नान्मनुष्यांश्यावयति प्र**ही-**भृतान्करोति ॥

मरुद्देवतां पशंसति-

" मारुतो भवति मरुतो वै देवानां विश्वो देवविशेनैवास्मै मनुष्यविश्वमव रुन्धे " [सं० का० २ प० २ अ० ५ ] इति । विश्वः करप्रदाः प्रजाः । दैविकप्रजानुग्रहेण मानुषप्रजासमृद्धिं संपादयति ॥

सप्तसंख्यां प्रशंसति-

" सप्तकपालो भवति सप्तगणा वै मरुतो गणश एवास्मै सजातानव रुन्धे " [सं• का॰ २ प्र॰ २ अ० ५] इति ।

ईटङ्चान्यादृङ्चेत्यादिनामधारिणां सप्तानां समृहः प्रथमो गणः। गुक्र-ज्योतिश्रेत्यादिको द्वितीयः। ऋतिज्ञचेत्यादिकस्तृतीयः। ऋतश्रेत्यादिक-श्रमुर्थः। ईट्सास इत्यादिकः पश्चमः। मितासश्रेत्यादिकः षष्टः। गणान्तरं श्रात्वान्तरे द्रष्ट्व्यम्। वैदिकगणानुग्रहेणैव ज्ञातिगणान्बह्नसंपादयित।।

मकुतौ हविःष्वासादितेषु पश्चात्सामिधेनीयेषणे कृते ताः सामिधेन्योऽनू-च्यन्ते तद्वदत्रापि सामिधेनीभ्यः प्रागेवाऽऽसादनं वेश्वानरस्य क्रियते । मारु-तासादनस्य तु सामिधेन्यनुवचनकालीनत्वं विधत्ते—

" अनुच्यमान आ सादयति विश्वमेवास्मा अनुवर्त्मानं करोति '' [सं० का॰ २ प्र० २ अ० ५ ] इति ।

प्रजां यजमानानुगामिनीं करोतीत्यर्थः ॥ अत्र मारुतयागे पुरोनुवाक्यामाह—

> मरुती यद्ध वो दिवः सुम्रायन्ती हवा-महे। जातून उप गन्तन।, इति।

हे मरुतो यद्यस्मात्कारणाद्वयं सुम्नायन्तः सुखिमच्छन्तो दिवो युलोकाद्रो युष्मान्हवामह आह्यामस्तस्मादाहृता यृयं नोऽस्मानुपगन्तन प्राप्नुत ॥

याज्यामाह-

या वः शर्म शशमानाय सन्ति त्रियातूनि दाशुषे यच्छताथि । अस्मभ्यं तानि मरुतो वियन्त रायं नो धत्त दृषणः सुवीरम् ।, इति ।

हे मरुतो वो युष्माञ्ज्ञज्ञमानाय भजमानाय दातुं या ज्ञर्म यानि सुखानि सन्ति संपादितानि विद्यन्ते, त्रिधातृनि त्रिस्थानानि लोकत्रयवर्तीनि यानि सुखानि दाज्ञुषे द्दविद्वत्तवतेऽधियच्छताधिकं यथा भवति तथा भवन्तः मय-च्छन्ति तानि सर्वाण्यस्मभ्यं वियन्त प्रयच्छत । किं च दृषणोऽभिमतफः प्रपा॰ ९ अनु॰ ११] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

स्त्रस्य वर्षितारो रियं धनं नोऽस्मभ्यं धत्त संपादयत । सुवीरं शोभनपुत्रं च संपादयत ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते —

" आदित्यं चर्कं निर्वेपेत्सङ्ग्राममुपप्रयास्यित्रयं वा अदितिरस्यामेव पूर्वे प्रतितिष्ठन्ति " [सं० का०२ प्र०२ अ०६] इति।

जपप्रयास्यञ्जिगमिषुः । अनयेष्टचा जितसङ्घामाः पूर्वे पुरुषा भूमावेव प्रति-तिष्ठन्ति तदृदयमपीत्यर्थः ॥

अत्र युग्मद्भयमाम्नानम् । तत्र प्रथमयुग्मे पुरोनुवाक्यामाह— अदितिने उरुष्यत्वदितिः शर्म य-च्छतु । अदितिः पात्वशहसः ।, इति ।

उरुष्यतु शत्रुभ्यो रक्षतु । स्पष्टमन्यत् ॥

याज्यामाह—

महीमू षु मातरः सुत्रतानामृतस्य पत्नी-मवसे हुवम । तुविक्षत्रामजरन्तीमुरू-चीः सुशर्माणमदितिः सुप्रणीतिम्।, इति ।

अदिनिमु अदिनिदेवनामेवावसेऽम्मद्रक्षार्थं सुदुवेम सुष्टु आह्वयामः । किट-शीम् । मही महनीयां, सुत्रतानां मातरं शोभनकर्मणां पुरुषाणां मातृवद्धितका-रिणीम्, ऋतस्य पत्नीं सत्यस्य पालियित्रीं, तुविक्षत्रां बहुराजपौलिताम्, अजरन्तीं सदा जरारिहनाम्, उरूचीं विस्तीर्णगतिं, सुशर्माणं समीचीनसु-खोपतां, सुप्रणीतिं सुखेन कर्मणां प्रणेत्रीम् ॥

द्वितीययुग्मे पुरोनुवाक्यामाह-

सुत्रामाणं प्रथिवीं द्यामनेहमः सुशर्माण-मदितिः सुप्रणीतिम् । दैवीं नावः स्वरि-त्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये।, इति ।

स्वस्तये क्षेमायादितिमारुहेम प्राप्तुयाम । कीहशीम् । सुत्रामाणं सुष्ठुत्राः त्रीम् । पृथिवीं विस्तीर्णाम् । द्यां द्योतमानाम् । अनेहसं कालात्मिकां चिर-कालस्थायिनीमित्यर्थः । देवीं नावम् । यथा मनुष्यनिर्मिता नौः समुदस्यो-

९ ख. 'पालियत्रीम् । २ च. 'र्थः । सुकार्माणं श्लोभननात्रीं, सुप्रणीतिं सुष्टु प्रापणकर्त्रीं, दैं ।

परि तिष्ठति तथा देवनिर्मिता भूमिमेहाजलस्योपिर वर्तत इत्यर्थः । स्वरित्रां सुष्ठु भ्रृष्ठभ्यः पालियत्रीम् । अनागसं पापरिहताम् । अस्रवन्तीं छिद्रर-हिताम् ॥

याज्यामाह-

## इमाः सु नावमाऽरुहः शतारित्राः शत-रुपयाम् । अच्छिद्रां पारयिष्णुम् । , इति ।

इमां भूमिं नावं नौसह्यीं सुष्ट्रवारु प्राप्तवानिस्म । कीह्यीम् । शतसंख्या-कान्यरित्राणि चीरेभ्यो रक्षकाण्यायुधानि यस्यां सा शतारित्रा तां दिविपा-छकैः पालितामित्यर्थः । शतसंख्याकाः स्प्यसद्दशास्तरणदण्डा यस्यां सा शतस्प्या ताम् । मण्ड्ककृमीदिभिजलस्योपरि धारितामित्यर्थः । अच्छिद्रा-मधोभागे जलस्य प्रवेशच्छिद्ररहिताम् । पारियप्णुमभीष्टफलस्य पारं नेतुं समर्थाम् ॥

युद्धभूमिं प्राप्तस्य जयार्थिन इष्टिं विधत्ते —

" वैश्वानरं द्वादशकपाछं निर्विपेदायतनं गत्वा संवत्सरो वा अग्निर्वेश्वानरः संवत्सरः खळु वे देवानामायतनमेतस्माद्वा आयतनादेवा असुरानजयन्यद्वेश्वानरं द्वादशकपाछं निर्वपित देवानामेवाऽऽयतने यतते जयित तथ सङ्ग्रामम् '' [ सं० का० २ प्र० २ अ० ६ ] इति ।

यस्पिन्नायतने युद्धं भविष्यति तत्माप्य तस्मिन्मदेशे निर्वपेत् । संवत्सरदे-वताया भूबलस्य स्वामित्वात्तया पालिते देशे देवानां जयस्तद्वद्यमपि प्रयतते तस्माज्जयति ॥

मारणादिपापार्थं प्रवृत्तयोः परस्परवैरिणोरत्नं यो भुक्ते तस्य प्रायश्चित्तरू-पामिष्टिं विधत्ते—

" एतस्मिन्वा एतौ मृजाते यो विद्विषाणयोरस्नमित्त वैश्वानरं द्वादशकपाछं निर्विपेद्विद्विषाणयोरस्नं जग्ध्वा संवत्सरो वा अग्निवेश्वानरः संवत्सरस्विदतमे-वात्ति नास्मिन्मृजाते " [सं० का० २ प० २ अ० ६ ] इति ।

अविचारादिना परस्परमारणोद्युक्तौ विद्विषाणौ तावेतौ स्वकीयास्त्रभुजि स्वकीयं पापं मृजाते छेपयतः । संवत्सरदेवेन स्वदितं निर्दोषीकृतमेवास्त्रमसा-वित्त । अतस्तौ नास्मिळ्ळॅपयतः ॥ (काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम्)

यातुभौ परस्परमद्रोहाय भपथं कुरुतस्तयोर्मध्ये प्रथमं द्वृज्ञतः प्रायिश्चा-येष्टिं विधत्ते---

" संवत्सराय वा एतौ सममाते यौ सममाते तयोर्थः पूर्वोऽभिद्धस्नि तं वरुणो ग्रह्णाति वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वेपेत्सममानयोः पूर्वोऽभिद्धस्न संवत्सरो वा अग्निवैश्वानरः संवत्सरमेवाऽऽप्त्वा निर्वरूणं परस्तादभिद्धस्निति नैनं वरुणो गृह्णाति " [सं० का० २ प० २ अ० ६ ] इति।

संवत्सराय संवत्सरदेवं साक्षिणं कृत्वेत्यर्थः । सममाते सम्यवश्चपथं कुरुतः । वरुणग्रहणं नाम रोगोत्पत्तिः । निर्वरुणं रोगनिवारकं संवत्सरदे-वमेव प्रथमतः प्राप्य पश्चात्तक्रलेन युक्तो द्रोहं कृतवान्भवति । ततो नास्य वरुणग्रहणं भवति ॥

आर्वे प्रतिगृहीतवतः पापपरिहारायेष्टिं विधत्ते—

" आव्यं वा एष प्रतिगृह्णाति योऽविं प्रतिगृह्णाति वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्विपेदिवें प्रतिगृह्ण संवत्सरो वा अग्निवैश्वानरः संवत्सरस्विदितामेव प्रतिगृह्णाति गिऽऽव्यं प्रतिगृह्णाति " [सं० का० २ प० २ अ० ६ ] इति ।

अवत्यस्मादित्याव्यं पापम् । श्लेष्मरोग इति केचित् । संवत्सरेण स्वदितां निर्दोषीकृताम् ॥

अधस्तादुपरिष्टाचोभयतो दन्तैर्युक्तं प्राणिस्त्ररूपं प्रतिगृहीतवतः पापपरिहा-रायेष्टिं विधत्ते—

" आत्मनो वा एप मात्रामामोति य उभयादत्प्रतिगृह्णात्यश्वं वा पुरुषं वा वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेदुभयादत्प्रतिगृह्य संवत्सरो वा अग्निर्वेश्वानरः संवत्सरस्वदितमेव प्रतिगृह्णाति नाऽऽत्मनो मात्रामामोति" [सं० का० २ प० २ अ० ६ ] इति ।

मात्रां हिंसाम् । उभैयतो दन्ता यस्य तत्स्वक्रपमुभयादत् ॥ धनलाभमुह्यिय दातृसमीपं गमिष्यत इष्टिं विधत्ते—

"वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वेपत्सिनिमेष्यन्त्संवत्सरो वा अग्निवैश्वानरो यदा खलु वै संवत्सरं जनतायां चरत्यथ स धनार्घो भवति यद्वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वेपति संवत्सरसातामेव सिनमिभ प्रच्यवते दानकामा अस्मै प्रजा भवन्ति" [ सं० का० २ प्र० २ अ० ६ ] इति ।

सर्नि धनलाभम् । लोके यो याचको दातृजनसमूहे संवत्सरं चरति तदा-

नीमसौ धनसमृद्धो भवति । संवत्सरदेवेन सातां दत्तामेव सनि धनलब्धि-मिश्रामोति । अस्य प्रजाश्च दानशीला भवन्ति ।।

तथेष्टचा दातृसमीपे धनं लब्ध्वा ग्रहे समागतस्य नैमित्तिकीमिष्टिं विधत्ते—
"यो वै संवत्सरं प्रयुज्य न विमुख्यत्यमितिष्ठानो वै स भवत्येतमेव
वैश्वानरं पुनरागत्य निर्वपेद्यमेव प्रयुक्के तं भागधेयेन विमुखति प्रतिष्ठित्ये"
[सं० का० २ प्र० २ अ० ६ ] इति ।

संबत्सरक्षं वैश्वानरं प्रयुज्य धनलाभार्थमिष्ट्या निर्वध्य यो न मुश्चेत्सोऽ-प्रतिष्ठितो भवति । पुनिरिष्ट्या तदीयभागं दत्त्वा तं विमुश्चिति विसर्जितवा-न्भवति ॥

तत्रेतिकर्तव्यतां कांचिद्विधत्ते-

" यया रज्ज्वोत्तमां गामाजेत्तां भ्रातृत्याय प्रहिणुयाश्विर्ऋतिमेवास्मै प्राहि-णोति "[सं० का० २ प० २ अ० ६] इति।

दातृभ्यो लब्धासु गोष्ट्रतमां गां यया रज्ज्वा बद्ध्वा समानयित तां रज्जुं भ्रातृब्यविनाशार्थं तदीयगोष्ठे प्रक्षिपेत् । तथा सित निर्ऋति दारिद्य-रूपां राक्षसीमेव भ्रातृब्यार्थं पेषयित ॥

#### अत्र विनियोगसंग्रहः-

''अन्त्यानुवाकगा याज्या यागे वैश्वानराभिषे । वैश्वेत्यष्टो विकल्पाः स्युरवंद्व वारुणे चरा ॥ १ ॥ दश्रीति दध्यादिचरावग्न्युद्वासनयागके । अग्निर्भुव इति द्वे स्तः प्रतीके ते उभे मते ॥ २ ॥ मरुत्सप्तकपालेष्टावदीत्यादित्यके चरा । चतस्तः स्युर्विकल्पार्था इति प्रश्नोऽत्र पश्चमः ॥३॥ '' इति ॥

अथ मीमांसा ।

### मथमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्-

''यद्वादशकपालेष्टेवेंश्वानयो अनन्तरम् । श्रुतमष्टाकपालादि तद्रुणो नाम वा स्तुतिः ॥ अन्तर्भावादष्टतादेनीम स्यादग्निहोत्रवत् । द्रव्यं द्रव्यान्तरे नो चेद्रुणस्तर्हि फलत्यसौ ॥ वाक्येक्यमुपसंहाराद्विस्पष्टं तत्तु वाध्यते । नानागुणविभौ तस्मादंशद्वारांऽशिसंस्तुतिः ॥ " इति ॥ ( काम्ययाज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

काम्येष्टिकाण्डे श्रूयते—'' वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वेपेत्पुत्रे जाते यद्ष्टा-कपालो भवति गायत्रियेवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यश्ववकपालिख्वहतैवास्मि-न्तेजो दथाति यदशकपालो विराजवास्मिश्वश्वादं दथाति यदेकादशकपालिख्व-ष्टुभैवास्मित्रिन्द्रियं दथाति यद्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन्पशून्दधाति यस्मि-ज्ञात एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियाची पशुमान्भवति " इति।

अत्राष्टत्वादिसंख्यासामान्यात्पुरोडाशानां गायत्र्यादिक्षंत्वकल्पना कृता । इष्टिविधायके वाक्ये येयं द्वादशसंख्या तस्यामष्ट्रत्वादिसंख्यानामन्तर्भावात्ताः संख्या निमित्तीकृत्याग्निहोत्रशब्दवदष्टाकपालादिशब्दाः कर्मनामध्यानीत्येकः पक्षः । नात्र द्वादशकपालशब्दः संख्यापरः किं तु पुरोडाशद्रव्यपरः । द्वाद्शश्य कपालेषु संस्कृत इति व्युत्पत्तेः । एवमष्टाकपालादिशब्दाः अपि । तथा सित द्रव्यस्य द्रव्यान्तरेऽनन्तर्भावान्नामध्यस्य निमित्तं नास्तीति चेदेवं तिर्दे तिर्त तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे निर्दे तिर्दे ति तिर्दे तिर्व तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्दे तिर्व तिर्व तिर्दे तिर्व ति

चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्-

'' वैश्वानरेष्ट्या पूतत्वं पितुः पुत्रस्य वाऽग्रिमः । कर्तुरेव फलं युक्तं कर्तृत्वं पितुरेव हि ॥ जाते यस्मिनिष्टिमेतां निर्वपेत्तस्य पूतता । तचेष्मितं पितुस्तेन पिता तत्र मवर्तते '' इति ॥

काम्येष्टिकाण्डे वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्पुत्रे जात इति प्रक्रत्य भ्रूयते—" यस्मिञ्चात एतामिष्टिं निर्वपित पूत एव तेजस्व्यकाद इन्द्रियावी पशुमान्भवित " इति । तत्र पितुः मबुद्धस्य कर्तृत्वं न तु मुग्धस्य पुत्रस्य । ततोऽनुष्ठानफलयोर्वेयिधकरण्यपरिहाराय पितुरेव पूतत्वादिफल्लिति चेत्, मैवम् । यस्मिञ्चाते निर्वपित स पूत इति वाक्येन फलस्य पुत्रसंबन्धावगमात् । न चात्र निष्फलस्य पितुः (तुर) प्रदृत्तिरिति वाच्यम् । पुत्रनिष्ठपूत्त्वादेरी- पितत्त्वेन स्वफल्लुद्ध्या प्रदृत्तिसंभवात् । तस्मात्पुत्रस्य पूत्रत्वादिकम् ।

#### तत्रवान्यश्विन्ततम्-

" जन्मानन्तरमेवेष्टिर्जातकर्मणि वा कृते । निमित्तानन्तरं कार्यं नैमित्तिकमतोऽग्रिमः ॥ जातकर्मणि निर्हत्ते स्तनमाज्ञनदर्शनात् । प्रागेवेष्टी कुमारस्य विषत्तेरूर्ध्वमस्तु सा " इति ॥

पुत्रजन्मनो वैश्वानरेष्टिनिमित्तत्वाभैमित्तिकस्य कालविलम्बायोगाज्जन्मान-न्तरमेवेष्टिरिति चेन्मैवम् । स्तनपाशनं तावज्ञातकमीनन्तरं विहितम् । यदि जातकर्मणः पागेव वैश्वानरेष्टिनिरुप्येत तदा स्तनपाशनस्यात्यन्तविलम्बना-रपुत्रो विषयेत । तथा सति पूतत्वादिकमिष्टिफलं कस्य स्यात् । तस्मास्म जन्मानन्तरं किं तु जातकर्मण ऊर्ध्व सेष्टिः ।

#### तत्रैवान्यचिन्तितम्-

" जातकर्मानन्तरं स्यादाशौचेऽपगतेऽथवा । निमित्तसंनिभेराद्यः कर्नृशुद्ध्यंथे उत्तरः " इति ॥

यद्यपि जातकमीनन्तरमेव तदनुष्ठाने निमित्तभूतं जन्म संनिहितं भवति तथाऽप्यश्चिना पित्राऽनुष्ठीयमानमङ्गविकलं भवेत् । जातकर्मणि तु विपत्तिपिरिहाराय तात्कालिकी शुद्धिः शास्त्रेण दार्शिता । ततो मुख्यसंनिधेरवदयंवाधि-तत्वाच्छुद्धिलक्षणाङ्गवैकल्यं वारियतुमाशीचाद्दूर्ध्वमिष्टिं कुर्यात् ।

दादशाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम् —

" वैश्वानरे पाथिकृते साहित्यं वा विकल्पनम् । साहित्यं स्याददृष्टाय विकल्पः स्यात्समाधये " इति ॥

विहितयोर्दर्शपूर्णमासयोः कदाचिदननुष्ठाने मायश्चित्तं श्रूयते—" वैश्वान्तरं द्वादशकपालं निर्वपेदमावास्यां वा पौर्णमासीं वाऽतिपाद्य " इति, " अग्नये पिथकृते पुरोहाशमष्टाकपालं निर्वपेद्यो दर्शपूर्णमासयाजी सन्नमान्वास्यां वा पौर्णमासीं वाऽतिपादयेत् " इति च। अत्र पूर्वदृष्ट्रमयोजनाभावाद-दृष्ट्यांप्रमुभयं समुचित्यानुष्ठेयमिति चेत्र । यज्ञवेगुण्यसमाधेदृष्ट्रमयोजनत्वादन्योन्यनिरपेक्षयोद्देयोत्रीहियववदिकल्पः । एवमृग्यज्ञःसामवेदेषु विहितस्याननुष्ठानाश्विषद्धस्याऽऽचरणाद्वा यद्यज्ञवृंगुण्यं तस्य वैगुण्यमात्रस्य सर्वस्य समाधानाय निरपेक्षाणि प्रायश्चित्तानि विहितानि—" भूः स्वाहेति गाईपत्ये जुदु-

( प्राधान्येनाऽऽज्यप्रहणानुमन्त्रणमन्त्राः )

यात्, भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयात्, भूर्भुवः सुवः स्वाहेत्याह-वनीये जुहुयात् '' इति । तान्येतानि विकल्प्यन्ते । प्रत्येकं वैगुण्यसमाभानस-मत्वात् ॥

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पश्चमप्रपाठक

एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दे निवारयन् । पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमद्विद्यानीर्थमेहश्वरापरावनारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरस्य श्रीवीरवुक्तमहाराजस्याऽऽक्कापरिपालकेन माधवाचार्येण विर-चिते वेदार्थमकाशे कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमः प्रपाठकः ॥ ५ ॥

( अथ मथमाष्ट्रके षष्टः प्रपाठकः।)

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

# हरिः ॐ ।

सं त्वां सिञ्चामि यज्ञंषा प्रजामायुर्धनं च । बृह्स्पतिप्रसूतो यजमान इह मा रिषद । आज्यंमिस स्त्यमंसि स्त्यस्याध्यंक्षमासि हृवि-रंसि वैश्वानरं वैश्वदेवसुत्पंतशुष्मः सत्योजाः सहींऽसि सहंमानमिस सहस्वारांतीः सहंस्वा-रातीयतः सहंस्व एतंनाः सहंस्व एतन्यतः । सहस्रंवीर्यमिस तन्मां जिन्वाऽऽज्यस्याऽऽज्यं-मिस स्त्यस्यं सत्यमंसि सत्यायुः (१) जसि

( प्राधान्येनाऽऽज्यप्रहणानुमञ्जणमञ्जाः )

ब्रह्मणः । त्वा । तेर्जसे । यन्त्रायं । धर्त्रायं । यहामि । स्वत्रस्यं । त्वा । जोर्जसे । यन्त्रायं । (२) धर्त्रायं । यहामि । त्वा । यन्त्रायं । धर्त्रायं । यहामि । सुप्रजा-स्त्वायं ति सुप्रजाः—त्वायं । त्वा । यहामि । सुप्रजा-स्त्वायं ति सुप्रजाः—त्वायं । त्वा । यहामि । रायः । पोषाय । त्वा । यहामि । ब्रह्मवर्चसायति ब्रह्म—व-र्चसायं । त्वा । यहामि । भूः । अस्माकंम् । हिवः । देवानाम् । जाशिष इत्यां—शिषः । यर्जमानस्य । देवानाम् । त्वा । देवतांभ्यः । यहामि । कामाय । त्वा । यहामि (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके षष्टप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

> ( अथ प्रथमकाण्डे पष्टः प्रपाटकः । ) ( तत्र प्रथमोऽनुवाकः । )

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्भवे तमहं बन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १॥

षष्ठे प्रपाठक ऐष्टिकयाजमानमञ्जास्तैद्वह्नाह्मणानि चाऽऽस्रायन्ते । तिद्विशे-षैस्तु विनियोगसंग्रहे दर्शितः —

> " षष्ठे पश्चे याजमानकाण्डे द्वाद्या वर्णिताः । अनुवाकाः षद्सु मन्ना ब्राह्मणं पश्चसृदितम् ॥ अन्ते याज्याः क्रमेणाऽऽज्यग्रहणाद्यनुमन्नणम् । आज्यग्रहो मुख्यहोमो भक्ष्यः शेषाहुतिस्तथा ॥

### प्रपा • १ अनु • १] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता ।

( प्राधान्येनाऽऽज्यप्रहृणानुमन्त्रणमन्त्राः )

प्तेऽनुमन्नणीयार्था मन्ना आप्यायनादिगाः ॥
सूर्योपस्थित्यादिमन्ना ब्राह्मणे तु विभज्यते ।
परिग्रहो देवतानामायुधानां च संभृतिः ॥
द्वादशद्वंद्वसंपत्तिईविषां सादने विधिः ।
विधिराश्रावणादीनां याज्या इत्यनुवाकगाः'' इति ॥

तत्र प्रथमानुवाक आज्यग्रहणानुषत्रणपत्राः प्राधान्येनाभिधीयन्ते ।

कल्पः—'' सं त्वा सिश्चामीति तत्स श्रिश्चेदिभ वा मच्चयेत '' इति ।
सदिति स्कन्नमाञ्यमुच्यते । यस्याऽऽज्यमनुत्पूतश् स्कन्देदित्यादिना स्कन्दनस्य प्रकृतत्वात् । यदि शुद्धपदेशे स्कन्देत्तदानीमनेन मच्चेण पुनः पात्रे प्रक्षिपेत् । अशुचिषदेशे स्कन्दने त्विभमञ्चणम् ।

पाठस्तु--

मं त्वा सिञ्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनं च। बृह-स्पतिप्रसूतो यजमान इह मा रिषद् ।, इति।

हे स्कन्नाज्य बृहस्पितिमेरितोऽहं प्रजादीन्संपादयेयम् । त्वामनेन यजुषा मन्नेण पात्रे सम्यक्तिश्वामि । इह कर्मणि यजमानः स्कन्दनापराधेन मा रिषन्मा हिंस्यताम् । अयं मन्त्र आध्वर्यवः । अतो यजमानस्यान्यत्वेनोक्तिर-विरुद्धा ॥

करुपः —'' आज्यमित सन्यमसीत्यध्वर्युर्धजमानश्चाऽऽनिमीरुयावेश्यातु-च्छ्वसन्तावाज्यमवेक्षेते '' इति ।

पाउस्तु-

आज्यमिस मत्यमिस सत्यस्याध्यक्षमिस हिवरिस वैश्वानरं वैश्वदेवमुत्पूतशुष्मः सत्योजाः सहोऽसि सहमानमिस सहस्वा-रातीः सहस्वारातीयतः सहस्व प्रतनाः सहस्व प्रतनाः सहस्व प्रतनाः सहस्व प्रतनाः सहस्व प्रतनाः सहस्व प्रतनाः सहस्व प्रतन्यतः । सहस्रवीर्यमिस तन्मा जिन्वाऽऽज्यस्याऽऽज्यमिस सत्यस्य सत्य-मिस सत्यायुरिस सत्यशुष्ममिस सत्येन त्वाऽभि घारयामि तस्य ते भक्षीय,—इति।

( प्राधान्येनाऽऽज्यप्रहणानुमन्त्रणमन्त्राः )

अत्र वैश्वानरमित्यादिभिश्चतुर्भिः पद्दैः प्रत्येकमन्वेतुमसीति पदमनुवर्तनी-बम् । तथा सति तान्येतानि द्वाविंशतिर्वाक्यानि संपद्यन्ते । तैरेतैर्वाक्येराज्यं प्रशस्यते । अजिधातोर्गत्यर्थोदुत्वन आज्यशब्दः । आज्यमसि पापकमिस । घृतेन हि होमाधारो ज्वलन्नायः पाप्यते । सद्विद्यमानं कर्मफलं तद्ईतीति सत्यम् । प्रसिद्धं ह्याज्यस्य कर्मफलसाधनत्वम् । सत्यस्याध्यक्षमसि सतां कर्म सत्यम् । ज्योतिष्ठोमे प्रवर्तमाना यजमानसप्तद्शा ऋत्विजः सन्तः । ते हि परस्परं द्रोहशङ्कामपनेतुं तानूनष्त्रसंज्ञकमाज्यं स्पृशनित । सोऽयं स्पर्शः सतां कर्म, तस्य कर्मणोऽध्यक्षं स्वामि । इविरमि प्राधान्येन इयमानमासि । पुरो-हाशादीनां इविषां नाशेऽप्याज्येनैव तन्क्रमेशेषसमापनान्त्राधान्यं द्रष्टव्यम् । विश्वेषां नराणां संबन्धि वैश्वानरम् । विश्वेषां देवानां संबन्धि वैश्वदेवम् । प्रसिद्धो ह्याज्यस्य भोज्यत्वेन हविष्ट्वेन चोभयसंबन्धः । उत्पृतज्ञुष्ममुन्पवनेनो-हीपितबलम् । सत्योजाः सन्यवलम् । आज्यस्य हि बलमवितथम् । अग्न्यु-द्दीपनस्य प्रत्यक्षत एव दृश्यमानत्वात् । सहः शृत्रुणामभिभवनसमर्थम् । सह-मानं निरन्तरं तद्भिभवेनैव वर्तमानम् । ताददन्वं सहस्वारातीरम्मद्मित्रान-भिभव । सहस्वारातीयतः, ये तु पैत्यक्षं शात्रवं कर्तृमशक्ता मनसा शात्रवं कर्तुमिच्छन्ति तानप्यभिभव । सहस्व पृतनाः शत्रुसना अभिभव । सहस्व पृतन्यतः सेनाः संपाद्यतुभिच्छतः शत्रुनप्यभिभव । सहस्रवीर्यमसि यथोक्ता-भिभवविशेषान्कर्तुं बहुप्रकारमामध्योंपैनं न्वमिस । तन्मा जिन्व तत्तादवस्व-भाव त्वं मां यागद्वारेण प्रीणय । आज्यस्याऽऽज्यमिम लौकिकं यदाज्यं तदु-रपुतशुष्मं न भवति त्वं तृत्पृतशुष्मत्वान्मुख्यमाञ्च्यमि । सत्यस्य सत्यमि कौकिकफलसाधनं कृष्यादिकं सत्यं तत्कदाचिद्वष्ट्याद्यभावन व्यभिचारात्र मुख्यं सत्यं त्वं तु कदाचिद्प्यन्यभिचारान्मुख्यं सत्यमित । सत्यायुरसि सत्यभूतमायुरस्पित्रिति सत्यायुः । आज्यनिष्पन्नन कर्पणा भाविदेहे यदायुः प्राप्यते तम् व्यभिचरतीत्यायुषः सत्यत्वम् । सत्यशुप्पमसि सत्यबस्रमि । अग्न्युद्दीपनबलं सत्यौजःशब्दंन पूर्वमुक्तम् । इह तु फलपदानबलमुच्यते । सत्येन त्वाऽभिघारयामि तादृशं त्वां चक्षुषा पत्रयामीत्यर्थः । तथा च पौरो-डाशिककाण्डे समाम्नायते—" ब्रह्मवादिनो वदन्ति । यदाष्ट्रयेनान्यानि इवी ९ ष्यभिघारयति । अथ केनाऽऽज्यमिति । सत्येनेति ब्र्यात् । सत्येनैवैन-दभिघारयति " इति । चक्षुषः सत्यत्वमाधानब्राह्मणे " अन्तरं वै वाचा वदति । अन्ततं मनसा ध्यायति । चक्षुर्वे सत्यम् ।

( प्राधान्येनाऽऽज्यप्रहणानुमन्त्रणमन्त्राः )

अद्रा<sup>३</sup>गित्याह । अद्रशिमिति । तत्सत्यम् '' इति । तस्य ते भक्षीय ताहशं त्वां भेजानि ॥

पञ्चानां त्वा वातानां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि पञ्चानां त्वर्तृनां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि पञ्चानां त्वा दिशां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि पञ्चानां त्वा एञ्चजनानां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि चरोस्त्वा पञ्चि छरस्य यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि ब्रह्मणस्त्वा तेजमे यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि क्षत्रस्य त्वोजमे यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि क्षत्रस्य त्वोजमे यन्त्राय धर्त्राय त्वा गृह्णामि सुप्रजास्त्वाय त्वा गृह्णामि सुप्रजास्त्वाय त्वा गृह्णामि सुप्रजास्त्वाय त्वा गृह्णामि स्वार्येवानां त्वा गृह्णामि गृह्णामि कामाय त्वा गृह्णामि॥

कराः—''आज्यग्रहणं ग्रहीतं ग्रहीतमनुमन्नयते पञ्चानां त्वा वातानां यन्नाय धर्नाय ग्रह्णामि पञ्चानां त्वर्तनां यन्नाय धर्माय ग्रह्णामि पञ्चानां त्वर्तनां यन्नाय धर्माय ग्रह्णामि पञ्चानां त्वा दिशां यन्नाय धर्माय ग्रह्णामि पञ्चानां त्वा पञ्चननानां यन्नाय धर्माय ग्रह्णामि निर्देश पञ्चाय धर्माय ग्रह्णामि निर्देश त्वा तेनसे यन्नाय धर्माय ग्रह्णामि सन्नामि विशे त्वा यन्नाय धर्माय ग्रह्णामि सन्नीर्याय त्वा ग्रह्णामि सन्नामस्त्वाय त्वा ग्रह्णामि सायस्पोषाय त्वा ग्रह्णामि सन्नामस्त्वाय त्वा ग्रह्णामि सायस्पोषाय त्वा ग्रह्णामि सन्नामस्य देवानां त्वा देवताभ्यो ग्रह्णामी-त्यिभूर्यमीणामनुमन्नयते कामाय त्वा ग्रह्णामीति " इति ।

प्राच्यादिष्ध्वीन्तासु पश्चमु दिक्षु वर्तमाना वायवः पश्चसंख्याकाः । ते चाग्निचयनाङ्गेषु मन्नेष्वेवमाम्नायन्ते—'' यत्ते रुद्र पुरो धनुस्तद्वातो अनु वातु ते यत्ते रुद्र दक्षिणा धनुस्तद्वातो अनु वातु ते यत्ते रुद्र पश्चाद्धनुस्तद्वातो अनु वातु ते यत्ते रुद्रोपिर धनुस्तद्वातो अनु वातु ते यत्ते रुद्रोपिर धनुस्तद्वातो अनु वातु ते यत्ते रुद्रोपिर धनुस्तद्वातो अनु

( प्राधान्येनाऽऽज्यप्रहणानुभन्त्रणमन्त्राः )

बात ते " इति । यद्वा श्वरीरमध्ये वर्तमानाः प्राणापानव्यानोदानसमानद्भपाः पश्च वातास्तेषां वातानां यन्त्राय स्वस्वव्यापारेषु नियमनाय धर्त्राय जगद्विधार-णकुर्बछाय हे आज्य त्वां गृह्णामि । ऋतूनां पश्चत्वमैतरेयब्राह्मणे प्रतिपादि-तम्-" द्वादश पासाः पश्चर्तवो हेमन्तिशिशरयोः समासेन "इति । प्राच्या-दीनामूर्ध्वान्तानां दिशां पश्चत्वं प्रसिद्धम् । पश्चजनशब्दः समस्तो देवमनुष्या-मुरुक्षोगन्धर्वेषु इदः । ते च देवादयः पञ्चसंख्याकाः । चरुशब्दः पाकाधा-रभूतां स्थाछीमाचष्टे । सा च कविन्पञ्चविर्रुपुज्यते । तच पुरुपमेधावसाने करपसूत्रकार उदाजहार—'' पश्चिष्ठस्य चराविज्ञायत आज्य आग्नेयः पूर्व-स्मिन्बिले, दधन्यैन्द्रो दक्षिणे, जृते प्रतिदृहिनीतिमश्रे वा वैश्वदेवः पश्चिमे, अप्सु मैत्रावरुण उत्तरे, पयासी बाईस्पत्यो मध्यमे '' इति । तस्य पश्चिब-कस्य चरोर्नियमनायेति योज्यम् । ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेः । तेजो ब्रह्मवर्चसं तैस्य पन्नाय । क्षत्रियजातेरोजो युद्धसामध्यम् । वैश्यजातेः कृषिवाणिज्या-दिषु नियमनम् । सुर्वीर्थं सर्वेषां स्वस्वव्यापारेषु सामर्थ्यातिशयः । सुप्रजास्त्वं शोभनापत्यत्वम् । रायस्पोषो धनपुष्टिः । ब्रह्मवर्चसं श्रुताध्ययनसंपत्तिः । ब्रह्मणस्त्वा तेजस इत्यत्र शिष्टाङ्गीकृतसाधुवेषक्षं [ तेजो ] द्रष्टव्यम् । भूर-स्माकमित्याची मन्नः। इविर्देवानामिति द्वितीयः । आशिपो यजमानस्येति मृतीयः । अवशिष्टश्चतुर्थः । हे आज्य त्वमस्माकं श्रेयसे भव । देवानां इवि-र्भव । यजमानस्य या आशिषस्तद्वृषं भव।देवानां तर्पकं त्वां देवार्थं गृह्णामि। आपस्तम्बस्य तु भूरस्माकमित्यादिरेक एव मन्नः । हे आज्य हविर्भागिन्यो देवतास्त्वां यथा यथा कामयन्ते तथाविधकामाय त्वां गृहामि ॥

#### अत्र विनियोगसंग्रहः-

''स्यादर्भपूर्णमासस्थं काण्डं तु यजमानगम् । षष्ठः प्रश्नस्तत्र सं त्वा स्कन्नाज्यं प्रक्षिपेत्स्त्रुचि ॥ १ ॥ आज्यमाज्यमवेक्षेत पश्चानां त्वा चतुर्दश । स्रुक्ष्वाज्यमञ्चले मञ्चा इति मञ्चास्तु षोडश्च ॥ २ ॥'' [इति॥]

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

#### प्रपा०६ अनु०२] कृष्णयजुर्वेदीयतै तिरीयसंहिता। (हविहों मानुमन्त्रणम्)

( अथ प्रथमाष्टके षष्टप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

ध्रुवेऽिम ध्रुवेऽहः संजातेषु भूयासं धीर-श्चेत्तां वसुविदुय्रोऽस्युय्रोऽहः संजातेषु भूयास-मुप्रश्रेत्तां वसुविदंभिभूरंस्यभिभूरहः संजातेषु भ्रुयासमभिभूश्चेत्तां वसुविद्युनिष्मं त्वा ब्रह्मणा दैव्येन हव्यायास्मे वोढवे जातवेदः । इन्धां-नास्त्वा सुप्रजसंः सुवीरा ज्योग्जीवेम बल्डि-हती वयं ते । यन्मे अमे अस्य युज्ञस्य रिष्यांत ( १ ) यहा स्कन्दादाज्येस्योत विष्णो । तेने हन्मि सपत्नं दुर्भरायुमैनं द्धामि निर्ऋत्या उपस्थे । भूर्भुवः सुवरुच्छुष्मो अग्ने यर्जमानायैधि निशुंष्मी अभिदासंते । अग्ने देवेंद्र मन्विंद्र मन्द्रंजिह्वामर्यस्य ते होतर्मूर्धना जिंवर्मि रायस्पोषांय सुप्रजास्त्वायं सुवीर्याय मने। ऽसि पाजापत्यं मनेसा मा भूतेनाऽऽ विंश वागंस्येन्द्री संपत्रक्षयंणी (२) वाचा मेन्द्रि-येणाऽऽ विंश वसन्तमृतूनां प्रीणामि स मां प्रीतः प्रीणातु श्रीष्ममृतूनां प्रीणामि स मां प्रीतः प्रीणातु वर्षा ऋतूनां प्रीणामि ता मां प्रीताः प्रींणन्तु शरदंमृतूनां प्रींणामि सा मां

प्रीता प्रीणात हेमन्तिशिशारं हेत्वां प्रीणाम् तो मा प्रीतो प्रीणीतामग्रीषामयोरहं देवयञ्यया चक्षंष्मान्भ्यासमग्नेरहं देवयञ्ययाऽत्रादो भ्रया-सम् (३) दिव्यरस्यदं ब्यो भ्रयासममुं दंभे-यमग्रीषोमयोरहं देवयञ्यया हत्रहा भ्र्यासमि-न्द्राग्नियोरहं देवयञ्ययोन्द्रियाव्यत्रादो श्र्यास-मिन्द्रस्याहं देवयञ्ययोन्द्रियावी भ्रयामं महे-न्द्रस्याहं देवयञ्यया जमानं महिमानं गमेय-मग्नेः स्विष्टकृतोऽहं देवयञ्ययाऽऽयुप्मान्यज्ञेनं प्रतिष्टां गमेयम् (४)॥

( रिप्यांत्सपत्रक्षयंण्यन्नादो भूयास १ पट्नि रं राच ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाप्टके षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥

( अथ प्रथमाष्टके पष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ।)

धुवः । असि । धुवः । अहम् । सजाते िवति स-जाते पुं । भूयासम् । धीरः । चेतां । वसुवि-दितिं वसु-विद् । उपः । असि । उपः । अहम् । सजाते िवतिं स-जाते पुं । भूयासम् । उपः । चेतां । वसुविदितिं वसु-विद् । अभिभूरिद्यंभि-भूः । अहम् । सजाते-

प्रपा•६अनु•२] (हिवहोंमानुमन्त्रणम्)

ष्विति स-जातेषु । भूयामम् । अभिभूरियंभि-भूः। चेत्तां । वसुविदितिं वसु-विद । युनि मं । त्वा । ब्रह्मणा । दैव्यंन । हव्यायं । अस्मै । वोढवे । जात-वेद इति जात-वेदः । इन्धांनाः । त्वा । सुप्रजस इति सु-प्रजसंः। सुवीरा इति सु-वीराः। ज्योक्। जीवेम । बलिहत इति बलि-हतः । वयम् । ते । यत् । मे । अग्ने । अस्य । यज्ञस्यं । रिष्यात्। (१) यत् । वा । स्कन्दांत् । आज्यंस्य । उत । विष्णो इति । तेने । हन्मि । मुपत्नम् । दुर्मरायुमिति दुः— मगयुम् । एति । एनम् । द्धामि । निऋसा इति निः-ऋयाः । उपस्य इत्युप-स्थे । मूः । भ्रुवः । सुर्वः । उच्छुष्म इत्युत्—शुष्मः । अग्ने । यर्जमानाय । एथि । निर्शुप्म इति नि-शुष्मः । अभिदासंत इसं-भि-दामंते। अग्ने। देवेद्वति देवं-इद्व । मन्वि-द्वेति मर्नु—इद्व । मन्द्रजिह्नेति मन्द्रं – जिह्न । अमं-र्यस्य । ते । होतः । मूर्धन् । एति । जिवर्मि । रायः । पोषाय । सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजाः—त्वायं । सुवीर्यायेति सु—वीर्याय । मनः । असि । प्राजाप-त्यमिति प्राजा-पत्यम् । मनंसा । मा । भृतेनं । एति । विशा । वाक् । असि । ऐन्द्री । सपत्नक्षय-

( इविहोसानसम्बर्णम )

णीति सपल-क्षयंणी।(२)वाचा । मा । इन्द्रियेणं। पति । विश । वसन्तम् । ऋतूनाम् । प्रीणामि । सः। मा। प्रीतः। प्रीणातु। प्रीष्मम्। ऋतूनाम्। प्रीणामि । सः । मा । प्रीतः । प्रीणातु । वर्षाः । ऋतूनाम् । प्रीणामि । ताः। मा । प्रीताः। प्रीणन्तु । शरदंम् । ऋतूनाम् । प्रीणामि । सा । मा । प्रीता । प्रीणातु । हेमन्तशिशिराविति हेमन्त-शिशिरौ । ऋतूनाम् । प्रीणामि । तौ । मा । प्रीतौ । प्रीणी-ताम् । अग्नीषोमयोरित्यग्नी—सोमयोः । अहम् । देवयज्ययेति देव-यज्ययां । चक्षंष्मान् । भूयासम् । अग्नेः । अहम् । देवयज्ययेति देव—यज्ययां । अन्नाद इत्यंत्र—अदः । भूयासम् । ( ३ ) दृष्टियः । असि । अदंब्यः । भूयासम् । अमुम् । द्रभेयम् । अग्नीषो-मंयोरित्यमी-सोमंयोः । अहम् । देवयज्ययेतिं देव-यज्ययां। वृत्रहेति वृत्र-हा । भूयासम्। इन्द्रा-ग्नियोरितीन्द्र-अग्नियोः । अहम् । देवयन्ययेति देव—युज्यया । इन्द्रियावी । अत्राद इत्यंत्र—अदः । भ्र्यासम् । इन्द्रंस्य । अहम् । देवयज्ययेति देव-य-ज्ययां । इन्द्रियावी । भूयासम् । महेन्द्रस्येति महा-**इन्द्रस्य । अहम् । देवयज्ययेति देव—यज्यया ।** 

( इविहोंमानुमन्त्रणम् )

जिमानंम् । महिमानंम् । ग्रमेयम् । अग्नेः । स्विष्टकृत इति स्विष्ट-कृतः । अहम् । देवयण्ययेति
देव-यण्ययां । आयुष्मान् । यज्ञेनं । प्रतिष्ठामिति
प्रति-स्थाम् । गमेयम् (४)॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके षष्ठ-प्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

मथमानुवाके हविग्रीहणानुमञ्चणमुक्तं, द्वितीयानुवाके हविहोमानुमञ्चणं वक्तव्यम् । तत्र इ्यमानस्य हविषो बहिःस्कन्दननिवारणाय परिधीयमानानां परिधीनामनुमञ्चणमनुवाकादावुपवर्ण्यते ।

> ध्रुवोऽसि ध्रुवोऽहर सजातेषु भ्रूयासं घीर-श्र्वता वसुविदुयोऽस्युयोऽहर सजातेषु भ्रूया-ममुत्रश्रेता वसुविद्भिभूरस्यभिभूरहर सजा-तेषु भूयासमभिभूश्र्वता वसुविद्--

कल्पः — ''पिरधीन्पिरधीयमानाननुमन्नयते ध्रुवोऽसि ध्रुवोऽहर सजातेषु भूयासं धीरश्रेत्ता वसुविदिति मध्यममुग्रोऽस्युग्रोऽहर सजातेषु भूयासमुग्रश्रेत्ता वसुविदिति दक्षिणमभिभूरस्यभिभूरहर सजातेषु भूयासमभिभूश्रेता वसुविदित्युत्तरम् " इति।

हे मध्यमपरिधे त्वं ध्रुवः स्थिरोऽसि । रक्षोभिरविचाल्यमानत्वात् । अत एवाऽऽम्नायते—'' परिधीन्परिद्धाति रक्षसामपहत्ये '' इति । तस्य ध्रुवस्य तवानुमच्चणेनाहमपि सजातेषु ज्ञातिषु ध्रुवः स्थिरो भूयासम् । किं च धीरो धैर्यवान्, चेत्ता रक्षोपहननस्य ज्ञाता, वसुविद्वसुनो छन्धा भूयासम् । हे दक्षिणपरिधे त्वं रक्षांस्यपहन्तुमुत्रोऽसि । तवानुमच्चणेनाहमप्युत्रो भूयासम् ।

( हविहोंमानुमन्त्रणम् )

क्वातयो यथा मग्रमत्रतिवादिनो भवन्ति तथा संपादनमुग्रत्वम् । किं च वैरि-णोऽपहन्तुमप्युग्रो भूयासम् । हे उत्तरपरिधे त्वं रक्षसामभिभविताऽसि । तवा-नुमच्चणेनाहमपि क्वातीनां वैरिणां चाभिभविता भूयासम् । एतदीयस्य ब्वाह्म-णस्य समीपवर्तित्वेनात्यन्तंबुद्धिविच्छेदाभावानात्र ब्वाह्मणमुदाहृत्य व्याक्रि-यते किं तु पाठक्रमेणैवोदाहृत्यं व्याकरिष्यते ।।

### युनिष्म त्वा ब्रह्मणा दैव्येन हव्यायास्मै वोढवे जातवेदः।

कल्पः — '' अथाप्तिं योगेन युनक्ति युनिष्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन इव्या-यास्मै वोढवे जातवेद इति '' इति ।

हे जातवेदो दैन्येन देवयोग्येन ब्रह्मणा मम्त्रेण त्वां युनिन्म अस्मिन्कर्मणि युक्तं करोमि । किमर्थम् । इदं हिवर्वोहुम् ॥

### इन्धानास्त्वा सुप्रजसः सुवीरा ज्योग्जीवेम बल्टित्हतो वयं ते।

कल्पः—''सिमिधोरभ्याधीयमानयोर्जपति-इन्धानास्त्वा सुप्रजसः सुवीरा ज्योग्जीवेम बलिहृतो वयं त इति '' इति ।

हे जातवेदस्त्वामिन्धाना ज्वलयन्तो वयं सुप्रजसः शोभनापत्योपेताः सुवीराः शोभनभृत्योपेता ज्योक्चियं जीवेम । कि कुर्वन्तः । तव विलि पूर्जा-सुपहरन्तः ॥

यन्मे अग्ने अस्य यज्ञस्य रिष्याद्यहा स्कन्दादाज्यस्योत विष्णो । तेन हन्मि सपत्नं दुर्मरायुमैनं द्धामि निर्ऋत्या उपस्थे ।

कल्पः — '' अथान्तर्नेदि इवींष्यासन्नान्याभेमस्रयते यन्मे अग्ने अस्य यज्ञस्य रिष्याद्यद्वा स्कन्दादाज्यस्योत विष्णो । तेन इन्मि सपत्नं दुर्मरायुमैनं दथामि निर्ऋत्या उपस्थ इति " इति ।

हेऽग्रेऽस्य मम यज्ञस्य संबन्धि यद्धिंदरादिकं रिष्यान्नश्येद्रक्षःप्रभृतिभि-विनाशितं स्यात्, आज्यस्योताऽऽज्यस्यापि संबन्धि यद्दा यदल्पं विन्दुजातं जौहवादिकं स्कन्दादधः पतेत्,हे विष्णो व्यापक तेन नप्टेन स्कन्नेन च वैरिणं

१ ख. 'न्तवि'। २ ख. 'त्य दशमानुवाके न्या'। ३ ख. 'जामाह'।

( हविहोंमानुमन्त्रणम् )

इन्ति । यः सपत्नो मारियतुमशक्य एनं दुर्मरायुं सपत्नं निर्ऋत्याः पापदेव-ताया उपस्थ उत्सङ्ग आद्धामि स्थापयामि ॥

# भूर्भुवः सुवः—

करुपः — " अथ भूभेतः सुवरित्यग्निहोत्रमेताभिन्योहृतीभिरुपसादयेत्। अथ वै भवति दर्शपूर्णमामावालभमान एताभिन्योहृतीभिर्हवी १ ज्यासादयेत् । अथ वै भवति चातुर्मास्यान्यालभमान एताभिन्योहृतीभिर्हवी १ ज्यासा-दयेत् " इति ।

भूरादयस्त्रयः शब्दा लोकत्रयवाचिनः । एतानि हर्नीषि लोकत्रयरूपा-णीति स्तूयन्ते । इदं च्याहृतित्रयं यद्यपि याजमानकाण्डे पठितं तथाऽपि प्रत्यक्षेण ब्राह्मणवाक्येनाऽऽध्वर्यवक्रियायां विनियुक्तत्वादुरक्रष्ट्रच्यम् ॥

# उच्छुष्मो अग्ने यजमानायैथि निशुष्मो अभि-दासते । अग्ने देवेद्ध मन्विद्ध मन्द्रजिह्व--

करुपः—'' इध्ममभ्याधीयमानमनुमञ्जयत उच्छुष्मो अग्ने यजमानायैषि निशुष्मो अभिदासते । अग्ने देवेद्ध मन्त्रिद्ध मन्द्रजिह्नेति '' इति ।

हेऽमे यजमानायोच्छुष्म एघि उद्भूतवलो भव, यजमानकार्येष्वाविष्कु-तबलो भव। अभिदासत उपक्षयते शत्रवे निशुष्म एघि न्यग्भूतवलो भव। उक्तक्रमेण यजमानमनुग्रहीतुं शत्रुं च निग्रहीतुं चतुंभिः संबोधनेरिम मोत्सा-हयति। हेऽमेऽङ्गनादिगुणयुक्त देवेद्ध देवैदीत मन्विद्ध मनुना दीत्र। एतच पदद्वयं निविद्धाद्यणेन व्याख्यातम्—"देवेद्ध इत्याह देवा होतमैन्धत मन्विद्ध इत्याह मनुर्ह्येतमुक्तरो देवेभ्य ऐन्थ" इति। मन्द्रजिह मन्द्रा हर्षहेतु-जिहा यस्येति विग्रहः॥

# अमर्त्यस्य ते होतर्मूर्धन्ना जिविर्मि राय-स्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ।

कल्पः—'' प्रवरं प्रत्रियमाणमनुमन्नयते—अमर्त्यस्य ते होतर्मूर्धन्ना जिचमि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायति " इति ।

हे होतर्देवानामाह्वातर्भरणरहितस्य तव गूर्धनि घृतादिकं क्षारयापि । किमः र्थम् । यजमानस्य धनपुष्टिशोभनापत्यशोभनवीर्यार्थम् ॥

#### मनोऽसि प्राजापत्यं मनसा मा भूतेनाऽऽ विश-

कल्पः — ''स्रोवमाघारमाघार्यमाणमनुमन्नयते मनोऽसि । माजापत्यं मनसा मा भूतेनाऽऽ विश्वेति '' इति ।

हे स्त्रीवाघार त्वं मनोऽसि प्रजापितसंबन्धि चासि।मनसा प्रजापितं ध्यायताऽ-ध्वर्युणा निष्पाद्यमानत्वात्। अत्र भूत्वाबदः प्रजापितमृष्टं यक्कमाचिष्टे। प्राजापत्यो यक्क इति ब्राह्मणेन व्याख्यास्यमानत्वात् । तेन भूतेन प्रजापितसृष्टेन यक्केन तत्सार्थनेन मनसा च सह हे स्त्रीवाघार मामाविश् ।।

वागस्यैन्द्री सपत्नक्षयणी वाचा मेन्द्रियेणाऽऽ विश-

कल्पः--- '' सुच्यमाघारमाघार्यमाणमनुमस्त्रयते वागस्यैन्द्री सपत्नक्षयणी बाचा मेन्द्रियेणाऽऽ विश्लेति '' इति ।

हे सुच्याघार त्वं वागिसे। वाचा मसमुचारयताऽध्वर्युणा निष्पाद्यमानत्वात्। कीहशी वाक् । ऐन्द्रीन्द्रेण व्याकृतत्वात्। तचैन्द्रवायवप्रहल्लाह्मणे समाम्नातम्— "तािमन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्" इति । सा च वाक्सपत्नक्षयणी विरिध्यातिनी । सुच्याघारमञ्जरूपाया वाचः सपत्नघातित्वं तद्वाह्मणेन सृचितम्— " अहुतो यह्नो यह्मपतेरित्याहानात्यें " इति । ताहश्या वाचन्द्रसृष्टेन चक्षुरा-दीन्द्रियेण च सह हे सुच्याघार मामाविश ॥

वसन्तमृत्नां पीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु ग्रीष्ममृत्नां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु वर्षा ऋतूनां
प्रीणामि ता मा प्रीताः प्रीणन्तु शरदमृत्नां
प्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातु हेमन्तशिशरातृत्नां प्रीणामि तो मा प्रीतो प्रीणीताम्—

कल्पः—'' पयाजानामिष्टेमिष्टमनुमश्रयते वसन्तमृतृनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु ग्रीष्ममृतृनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु वर्षा ऋतूनां प्रीणा-मि ता मा प्रीताः प्रीणन्तु शरदमृतूनां प्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातु हेमन्त-शिशिरावृत्नां प्रीणामि तो मा प्रीतौ प्रीणीतामिति " इति ।

ऋतुवाचकेर्वसन्तादिशब्दैः समिद्यागादिपश्चमयाजाभिमानिदेवता विव-क्ष्यन्ते । तांश्च वसन्तादीनइं तोषयामि । ते च तुष्टा मां तोषयन्तु ॥

अग्नीषीमयोरहं देवयज्यया चक्षुष्मान्भ्यासम्-

( इविहोंमानुमन्त्रणम् )

करुपः—''आज्यभागाविष्टावनुमन्नयते—अग्नीषोमयोरहं देवयज्यया चक्षु-ज्मान्भूयासमिति " इति ।

उत्तरार्धेऽप्रये जुहोति दक्षिणार्धे सोमायेति श्रवणादग्रीषोमावाज्यभागयोर्दे-वौ तयोः संवन्धिनी देवयज्या समञ्जकाज्यभागाहुतिस्तयाऽध्वर्धुनिष्पादितया यजमानोऽहं चशुष्पांश्रशुर्युक्तो भूयासम् । युक्तं चेतत् । " चशुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ " इति ब्राह्मणे चशुष्ट्वेन निरूपितत्वात् ॥

## अग्नेरहं देवयज्ययाऽन्नादो भूयासम्—

कल्पः—'' अग्निमिष्ट न्तु नम्न यते — अग्ने रहं देवयज्ययाऽस्नादो भूयास-मिति " इति ।

दर्भपूर्णमासयोरायस्य प्रधानयागस्याग्निर्देवता । स चान्नभक्षकः । "अग्निर्दे देवानामन्नादः" इति श्रुतेः । अतस्तद्यागेन यजमानस्यान्नादत्वमुचितम् ॥

### दब्धिरस्यदब्धो भूयासममुं दुनेयम्—

करुपः—'' उपांशुयाजिमिष्टमनुपन्नयते दिष्धरस्यदन्धो भूयासम्भुं दभेय-मिति " इति ।

अमुमित्यत्र यं यजमानो द्वेष्टि तं मनसा ध्यायतीति। उपांशुयाजस्य प्रजापति-विष्णुरप्रीषोमी वा विकल्पेन देवताः। हे उपांशुयाजदेव त्वं दिध्यासि अस्मा-भिर्देष्यस्य त्वं हिंसकोऽसि । त्वत्यसादादहं वैरिभिरहिंसितो भूयासम्। अमुं वैरिणं दभेयं मारयेयम् ॥

## अग्नीषोमयोरहं देवयज्यया व्रत्रहा भ्रूयासम्-

कल्पः—''अग्नीषोमाविष्टावनुभन्नयते—अग्नीषोमयोरहं देवयज्यया दृत्रहा भूयासमिति " इति ।

पौर्णमास्यां तृतीययागस्याम्रीषोमौ देवता(ते)। तयोश्च वृत्रहत्यानिमित्तं त्वष्टा हतपुत्र इत्यनुवाके प्रपश्चितम् । अतस्तद्यागेन यजमानस्य वैरिहन्तृत्वं युक्तम् ॥

### इन्द्राभियोरहं देवयज्ययेन्द्रियाव्यत्रादो भूयासम्-

कल्पः—'' इन्द्राञ्ची इष्टावनुमञ्जयते—इन्द्राग्नियोरहं देवयज्ययेन्द्रियाव्य-न्नादो भूयासमिति " इति ।

अमावास्यायामसोमयाजिनः सांनाय्याभावे द्वितीयपुरोडाश्वस्येन्द्राप्ती देन् वता(ते) । तत्रेन्द्रानुग्रहाद्यजमानस्येन्द्रियोपेतत्वमग्न्यनुग्रहाचान्नादत्वम् ॥

इन्द्रस्याहं देवयज्ययेन्द्रियावी भ्र्यासम्—

( हविहोंमानुमन्त्रणम् ) वयस्ययोदिहयानी भूगाः

कल्पः—" इन्द्रिमिष्टमनुमन्त्रयते—इन्द्रस्याहं देवयज्ययेन्द्रियावी भूया-समिति " इति ।

सानाय्यस्येन्द्रो देवता तत्त्रसादादिन्द्रियावित्वम् ॥

महेन्द्रस्याहं देवयज्यया जेमानं महिमानं गमेयम्-

कल्पः—'' महेन्द्रभिष्टमनुमश्चयते महेन्द्रस्याहं देवयज्यया जेमानं महिमानं गमेयमिति " इति ।

केषांचित्सांनाय्यस्य महेन्द्रो देवता । तथा चाऽऽम्रायते—" त्रयो वै गतिश्रयः शुश्रुवान्त्रामणी राजन्यस्तेषां महेन्द्रो देवता " इति । तत्रेन्द्रशब्दार्थ-प्रयुक्त्या यजमानस्य जेतृत्वपाप्तिः । महच्छब्दार्थप्रयुक्त्या यजमानस्य विद्येश्यक्त्या यजमानस्य विद्येश्यक्त्या यजमानस्य विद्येश्यक्ति

> अग्नेः स्विष्टकृतोऽहं देवयज्ययाऽऽयुष्मा-न्यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयम् ॥

कल्पः—'' स्विष्टकृतिमिष्टमनुमञ्जयते—अग्नेः स्विष्टकृतोऽहं देवयज्ययाऽऽ-युष्मान्यक्षेन प्रतिष्ठां गमेर्यामिति " इति ।

कश्चिद्रिमः केनिचिन्निमित्तेन रुद्रनामधेयमलभत । स च कदाचिद्देवेराहुत्या तोषितः पूर्वमिष्ठानां यागानां वैगुण्यं परिहृत्य स्विष्टत्वं कृतवान् । तथा च बासणमाम्नायते—" देवा वै यज्ञाद्रद्रमन्तरायन्स यज्ञमिविध्यत्तं देवा अभि
समगच्छन्त कल्पतां न इदमिति तेऽब्रुविन्खिष्टं वे न इदं भविष्यति यदिमः
राधियष्याम इति तित्स्वष्टकृतः स्विष्टकृत्त्वम् "इति । "यद्मये स्विष्टकृतेऽवद्यति
भागभेयेनैव तद्भुद्रः समर्थयति " इति च । स्विष्टकृच्छब्दस्य निर्वचनं सोत्रामण्यां मैत्रावरुणभेषमन्त्रे विस्पष्टमान्नायते—" देवो अग्निः स्विष्टकृद्देविनद्रमवः
भियत्। स्विष्टं कुर्वन्स्विष्टकृत्। स्विष्टमद्य करोत् नः" इति । तत्राग्निश्चद्रार्थप्रयुक्तं
यजमानस्याऽऽयुष्यन्त्वम् । अत एव मन्नान्तरमेवमान्नायते—"अग्निरायुष्मान्स
वनस्पतिभिरायुष्पान्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोपि" इति । स्विष्टकृच्छब्दार्थप्रयुक्तः यज्ञमितिष्ठामाप्तिः । यदाऽयमिगः स्विष्टं करोति तदा यजमानः सगुणेन
संपूर्णेन यज्ञेन मितिष्ठां फलप्राप्तिलक्षणां लभते ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः-

" ध्रुवोऽसीतित्रिभिर्मन्नैः परिधित्रयमन्नणम् । युनामियोग इन्धानाः समिधोरनुमन्नणम् ॥ १ ॥

## कृष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

प्रपा०६ अनु०२] (हविहोंमानुमन्त्रणम्)

यन्मे इविर्मन्नयेत भूस्त्रिमिं: साद्येद्धविः । उच्छुष्मो मन्नयेतेध्मममर्त्य मेहति तथा ॥ २ ॥ स्रोवाघारं मनोऽसीति स्रुच्याघारं तु वागिति । वसन्तपञ्चभिमेन्त्रैः प्रयाजान्यञ्च मन्नयेत् ॥ ३ ॥ अग्नीषोमेत्याज्यभागावग्नेरित्यग्नियागकम् । दब्धिरुपांशुयाजस्य स्पष्टमग्नीति पञ्चकम् ॥ अनुवाके द्वितीयेऽस्मिन्मन्नाः षड्विंशतिर्गताः ॥४॥ " इति॥ अथ मीमांसा।

पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्--

" स्याद्वमन्तादिमन्नाणां कमो नो वाडन्यवद्भवेत् । ज्ञाखान्तरे व्यत्ययेन न कमो नियतोऽत्र हि " इति ॥

दर्शपूर्णभासयोगीजमानकाण्डे प्रयाजानुमञ्जणमञ्जा आम्नाताः—" वसन्तमृत्नां प्रीणामि ग्रीष्ममृत्नां प्रीणामि " इत्याद्यः । तेषां नियतः क्रमोऽभ्यु-पगन्तव्यः । कुतः । अन्येष्वाग्नेयोपांशुयाजाद्यनुमञ्जणमञ्जेषु नियतक्रमदर्शनेनाः न्नापि क्रमनियमस्य वृद्धिस्थत्वादिति चेन्मैवम् । अत्र नियामकाभावात् । न तावदत्र पाठो नियामकः । वसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धेमन्तमञ्जाणामनेनै क्रमेण तेत्तिरीयशाखापठितानां शाखान्तरे व्यत्ययेन पाठदर्शनात् । नात्र यवाग्यपाकवद्यो नियामकः । वसन्तमञ्जेण यस्य कस्यचित्पयाजस्यानुमञ्जणेऽप्यनुपपत्त्यभावात् । नाष्यत्र लिङ्गं नियामकम् । वसन्तमञ्जे समिद्यागैकविष-यस्य विशेषसामध्यस्यादर्शनात् । तस्मादत्र नास्ति नियतः क्रमः ॥

वृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्-

\* ''उपांगुयर्जंतेर्नाङ्गं दिष्यिमत्रोऽङ्गताऽथवा ।
साधारणत्वाल्लिङ्गादेर्मानाभावादनङ्गता ॥
मन्नाणां कर्मणां चात्र क्रमेणाऽऽम्नानमीक्ष्यते ।
पित्रयावत्क्रमो मानं यथासंख्यं ततोऽङ्गता ॥
क्रमः समानदेशत्वं पाठादर्थाच पाठतः ।
यथासंख्यं संनिधिश्च यथासंख्यमुदाहृतम् ॥

<sup>\*</sup> जैमिनीयन्यायमालाविस्तरे तु—" दिधर्नामेति मस्त्रोऽङ्गमुपांगुयजतेर्ने वा " इति पाटः ।

९ ख. 'भिः स्थापये<sup>\*</sup>। २ ख. प्रवरं।३ क. घ. इ. च. <sup>°</sup>न च क्र<sup>°</sup>।४ <mark>ख. <sup>°</sup>जने नाक्</mark>रं। ५ ख. <sup>°</sup>स्त्रो गतोऽथ<sup>°</sup>।

शुन्धध्वमिति सांनाय्यपात्राङ्गं संनिधेर्मतम् । पशुभर्मोऽर्थसादेश्यादग्रीषोमीयगो भवेत् '' इति ॥

दर्भपूर्णमासयोर्याजमाने मन्नकाण्डे कश्चिन्मन्न आम्नायते--- '' दब्धिरस्य-दन्धो भूयासममुं दभेयम् " इति । अस्य मन्नस्योपांश्याजाङ्गतायां श्रुति-वाक्ये न विद्येते । ब्रीह्मणे अविनियोग आम्नायौर्धविवरणस्यैवाऽऽम्नातत्वात्। " एतया वै दब्ध्या देवा असुरानद्रभ्नुवन्तयैव भ्रातृव्यं दभ्रोति " इति ब्राह्मणम् । दब्धिर्घातकमायुभम् । आग्नेयाग्नीषोमीययोरप्यनिष्टनिवारकत्वा-छिक्नं साधारणम् । प्रकरणं च त्रयाणामेकमेव । ततो मानाभावादयं मन्त्रो नोपांत्रुयाजाक्नमिति प्राप्ते बूमः — आध्वर्यवकाण्ड आग्नेयोपांत्रुयाजाग्नीषोमीयकः मीणि क्रमेणाऽऽस्नातानि । याजमाने च काण्डे तद्विषया मन्नाः क्रमेणाऽऽ-**म्नाताः—'' अग्नेरहं देवयज्ययाऽमादो** भूयासं दाब्धिरस्यदब्धो भूयासमपुं दभेयमग्रीषोपयोरहं देवयज्यया द्वत्रहा भृयासम् " इति । तत्र यथा वाक्य-द्वयानुसंघानसंपत्रं प्रकरणं पृथक्त्रमाणं तथा प्रकरणद्वयानुसंघानसंपत्रः ऋषः कुतो न मानं स्यात् । न चास्य प्रकरणेऽन्तर्भावः । द्वयोवीक्ययोरिव प्रकरण-योरेकवाक्यत्वाभावात् । तस्मात्क्रमप्रमाणेर्नं मध्यवर्तिन उपांशुयाजस्य मध्य-वर्ती मस्रोऽक्रम् । समानदेशत्वं क्रम इति ऋमस्य स्वरूपम् । तच द्विविधं पाठ-कुतमर्थकृतं च । तत्र पाठकृतमि द्विविधं यथासंख्यं संनिधिश्चेति । तयोरा-द्यस्य दब्धिमच उदाहरणम् । शुन्धध्वं दैव्याय कर्मण इत्ययं मच्चः शोधनी-येषु वस्तुषु साधारणो भासते । तत्र सांनाय्यपात्राणि कुम्भीशाखापवित्रादी-न्यनन्तरेषु मातरिश्वन इत्यादिमञ्जेष्ववभासन्त इति संनिधिना तत्पात्रप्रोक्षणे शुन्धध्वमिति मन्नो विनियुज्यते । अनुष्ठानसादेश्यात्पशुधर्माणामग्रीषोमीयाङ्ग-त्वम् । तदेवं क्रमस्य त्रैविध्यं द्रष्ट्रव्यम् ॥

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वे-दीयतैचिरीयसंहितामाप्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

न्यायमालाविस्तरे तु—" विनियोगमनाम्रायार्थ " इति पाठः ।

९ क. ब्राह्मणो । २ ख. °योगमात्रा' । ३ ख. °यार्थान्तरेणास्यै "। ४ क. घ. इ. च. ंन प्रकरणेन म ।

( भक्ष्यस्येडादिभागस्यानुमन्त्रणम् ) ( अथ प्रथमाष्टके षष्टप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

> अग्निमी दुरिष्टात्पातु सविताऽवशर्थसाची मेऽन्ति दूरेंऽरातीयति तमेतेनं जेषः सुरूंपव-र्ववर्ण एहीमान्भद्रान्दुर्यारं अभ्येहि मामनुंब्रता न्युं शीर्षाणि मृड्इवमिड एद्यदित एहि सर्रस्व-त्येहि रन्तिराम रमंतिरास सूनयंमि जुष्टे जुष्टिं तेऽशीयोपंहूत उपहवम् ( 🤊 ) तेऽशीय सा में मत्याऽऽशीरम्य यज्ञस्यं भूयादरेडता मनंसा तच्छंकेयं यज्ञो दिवः रोहतु यज्ञो दिवं गच्छतु यो देवयानः पन्थास्तेनं यज्ञो देवाः अप्येत्वस्मास्विन्द्रं इन्द्रियं द्धात्वस्मात्रायं उत यज्ञाः संचन्तामस्मासुं सन्त्वाशिषः सा नंः प्रिया सुप्रतूर्तिर्मघोनी जुष्टिरंसि जुषस्वं नो जुष्टां नः ( २ ) असि जुष्टिं ते गमेयं मनो ष्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छित्रं यज्ञः समिमं दंघातु । बृहस्पतिंस्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह मांद्यन्ताम् । ब्रध्न पिन्वंस्व दुर्दतो मे मा क्षांयि कुर्वतो मे मोपं दसत्प्रजापंतेर्भागोंऽस्यू-र्जस्वान्पर्यस्वान्प्राणापानौ में पाहि समान-

व्यानो में पाद्यदानव्यानो, में पाद्यक्षितोऽ-स्यक्षिरंथे त्वा मा में क्षेष्ठा अमुत्रामुब्मि-ह्यांके (३)॥

( उपहवं जुष्टां नस्त्वा पट्चं । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाप्टके षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्टप्रपाटके तृतीयोऽनुवाकः।)

अग्निः । मा । दुरिष्टादिति दुः—इष्टात । पातु । सिवता । अघर्शस्सादित्यघ—शश्सात । यः । म। अन्ति । दूरे । अरातीयाति । तम् । एतेनं । जेषम् । सुरूपवर्षवर्ण इति सुरूप—वर्षवर्णे । एति । इहि । इमान् । अद्रान् । दुर्यान् । अभि । एति । इहि । माम् । अनुव्रतेयनुं—व्रता । नीति । उ । शीर्षाणि । मृद्दुम् । इंडें । एति । इहि । अदिते । एति । इहि । सर्रस्वति । एति । इहि । रन्तिः । अमि । स्वरिः । असि । सुनरीं । असि । जुष्टे । जुष्टिम् । ते । अशीय । सा । उपह्विमत्युप—हवम् । (१) । ते । अशीय । सा । उपह्विमत्युप—हवम् । १) । ते । अशीय । सा ।

( भक्ष्यस्येडादिभागस्यानुमन्त्रणम् )

मे । सुरया । जाशीरित्यां—शीः । अस्य । यज्ञस्यं । भूयाद । अरेडता । मनेसा । तद । शकेयम् । युज्ञः । दिवेम् । रोहतु । युज्ञः । दिवेम् । गुच्छतु । यः । देवयान इति देव-यानः । पन्थाः । तेन । यज्ञः । देवान् । अपीति । एतु । अस्मासु । इन्द्रंः । इन्द्रियम् । दुधातु । अस्मान् । रायंः । उत । युज्ञाः। सचन्ताम् । अस्मासुं । सन्तु । आशिष् इत्यां-शिषंः। सा। नः। प्रिया। सुप्रतूर्तिरितिं सु-प्र-र्तूर्तिः । मघोनी । जुष्टिः । असि । जुषस्व । नः । जुष्टां । नुः । (२) । असि । जुष्टिम् । ते । गमेयम् । मनेः । ज्योतिः । जुष्ताम् । आज्येम् । विच्छित्र-मिति वि—छित्रम् । यज्ञम् । समिति । इनम् । द्यातु । बृहस्पतिः । तनुताम् । इनम् । नः । विश्वे । देवाः । इह । माद्यन्ताम् । ब्रघ्नं । पिन्वंस्व । द्दंतः।मे।मा । क्षायि । कुर्वतः। मे।मा। उपेति । दमत् । प्रजापंतिरिति प्रजा-पतेः । भागः । असि । ऊर्जस्वान् । पर्यस्वान् । प्राणापानाविति प्राण—अपानो । मे । पाहि । सुमान्व्यानाविति समान-व्यानौ । मे । पाहि । उदानव्यानावित्युं-दान-व्यानौ । मे । पाहि । अक्षितः । असि । श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेता — [१प्रथमकाण्डे-( भक्ष्यस्येडादिभागस्यानमन्त्रणम् )

अक्षिरंथे । त्वा । मा । मे । क्षेष्ठाः । अमुत्रं । अमु-ष्मिन् । छोके (३)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः॥ ३ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

द्वितीयानुवाके इविरनुमञ्जणमुक्तम् । तृतीयानुवाके भक्ष्यस्येडादिभागस्यानुमञ्जणमुच्यते ।

अभिर्मा दुरिष्टात्पातु मविताऽवशश्साद —

करुपः—" प्राधित्रेऽवदीयमाने जपति अग्निमी दुरिष्टात्पातु सविताऽघशः-सादिति " इति ।

मचनैकल्येन क्रियानैकल्येन वा यदिष्टं दुरिष्टं तत्तस्माद्वरिष्टादिश्वर्मा पातु । अयश्रंसात्पापरुचेरसुरादेः सविता मां पातु ॥

यो मेऽन्ति दूरेऽरातीयति तमेतेन जेषम्—

करपः—" यजमानभागे यो मेऽन्ति दृरेऽरातीयति तमेतेन जेष-मिति '' इति ।

यजमानभाग इत्यस्यावदीयमाने जपतीति शेषोऽनुवर्तते । यो राक्षसा-दिर्ममान्तिके दूरे वाऽरातीयति शत्रुत्विमच्छति तं राक्षसादिमतेन यजमानभागेन जेषं जयेयम् ॥

कल्पः — '' इडामाहियमाणामनुमन्नयते सुरूपवेषवर्ण एहीति मघोनी-त्यन्तः '' इति ।

सुरूपेति मन्नादिः । मघोनीति मन्नान्तः ।

पाठस्तु--

सुरूपवर्षवर्ण एहीमान्अद्रान्दुर्योध अभ्येहि मामनुद्रता न्यु शीयांणि सृहद्वमिड एद्यदित ( भक्ष्यस्येडादिभागस्यानुमन्त्रणम् )

एहि सरस्वत्येहि रिन्तरिस रमितरिस सुनर्यसि जुष्टे जुष्टिं तेऽशीयोपहूत उपहवं तेऽशीय सा मे सत्याऽऽशीरस्य यज्ञस्य भ्रूयादरेडता मनसा तच्छकेयं यज्ञो दिवः रोहतु यज्ञो दिवं गच्छतु यो देवयानः पन्थास्तेन यज्ञो देवाः अप्येत्वस्मास्विन्द्र इन्द्रियं द्धात्वस्मात्राय उत यज्ञाः सचन्तामस्मासु सन्त्वाशिषः सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिमेघोनी, इति।

गोशरीरं(रस्य) धारयित्र्या इडाख्याया देवतायाः संबोधनं सुरूपवर्षवर्ण इति । शृङ्गपुच्छादिकं ऋपम्। वर्षे वृष्टिः। वर्णः शुक्ककृष्णकपिलत्वादिः। शोभना कपत्रपत्रणा यम्याः सा तथोक्ता । मृङ्गादीनामतिदीर्घत्ववक्रत्वादिपरिहारेण दर्शनीयत्वं रूपस्य शोभनन्वम्।वर्षं द्विविधमुद्दकरूपं घृतरूपं च।तत्रेडा स्वकी-यात्पदाद्घृतं वर्षति । तथा च मद्र आम्नायते—" इहायाः पदे घृतवति स्वाहा" इति । " मानवी घृतपदी मैत्रावरुणी " इति च । " इढायाः पदं घृतवचराचरम् '' इति च । तथा ब्राह्मणमप्याम्नायते-- " सा यत्र यत्र न्यक्रामत्तता घृतमपीड्यत तस्माद्घृतपद्युच्यते " इति । वृष्टिर्वा इडा वृष्ट्ये वै निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिबन्ति "इति च । तदिदं घृतक्रपत्वं व-र्पस्य शोभनत्वम् । कर्वुरादिसंकीर्णत्वपरिहारेण विस्प**ष्टं शुक्ककुष्णकपिल्रत्वादिकं** वर्णस्य शांभनत्वम् । तथाविधे हं इडे, इमानस्मदीयान्भद्राञ्शास्त्रोक्तयज्ञसाधनः संपूर्णान्दुर्यान्यज्ञग्रहान्यत्यागच्छ । " गृहा वै दुर्याः " इति हि श्रूयते । कि च मार्मामलक्ष्यानुत्रताऽस्मिन्यज्ञत्रतेऽनुकुला सती, एहि आगच्छ । उत्रब्दः स-मुचये । अपि च हे इडाविशेषा यूयमस्मदीयानि शिरांसि निमृहहवं नितरां स्नेहपूर्वकाघाणादिना शांधयध्वम् । त एवेडाविशेषा इडादिभिः सूनर्यन्तैः षद्भिनीमविशेषैः स्पष्टी क्रियन्ते । इडादीनां गोनामविशेषत्वं सप्तमकाण्डे स-माम्नातम्-" इहे रन्तेऽदिते सरस्वति भिये प्रेयसि महि विश्वत्येतानि ते अग्निये नामानि "[सं० का० ७ प० १ अ० ६ ] इति।

एतेषां प्रदर्शनार्थत्वाद्रमत्यादिकमिप द्रष्टव्यम् । हे जुष्टे मिये सेव्ये वा ते जुष्टि त्वदीयां प्रीतिमशीय प्राप्तुयाम् । हे उपहृत इट एहीत्येवमागमनाया-

( भक्ष्यस्येडादिभागस्यानुमन्त्रणम् )

स्माभिरनुक्कातेऽहमपि त उपहवं त्वदीयामनुक्कामशीय प्राप्नुयाम् । अस्य यक्कस्य वेयमाशीः फलप्रार्थना सा मे सत्या भूयात् । अरेडताऽनादरमकुर्वता मनसा तत्फलं साधियतुं क्रकेयं त्वत्मसादाच्छक्तो भूयासम् । मयाऽनुष्ठितोऽयं यक्को निःश्रेणीिमव क्रमेण दिवमारोहतु । केनापि वैकल्यमतिबन्धेन श्रंशो यक्कस्यान्तारोहणं, श्रंशाभावे तु यक्क आरोहत्येव । आरुक्क च यस्यां दिवि यक्कहिव-भाजो निवसन्ति तां दिवं स्वर्गप्रदेशविशेषं गच्छतु । तस्मिन्प्रदेशे गत्वा सभायामुपविष्टा देवा येन मार्गेण हिवभीजनशालां गच्छिति तेनैव मार्गेणायं यक्को यक्कसंबद्धहिवदेवान्ययेतु प्राप्तोतु । तेन यक्केन तुष्ट इन्द्रोऽस्मास्त्रिन्द्रयं यक्कान्तरानुष्ठानाय चक्षुरादिपाटवं दधातु स्थापयतु । ताहशानम्मान्नायो यक्कः साधनानि धनानि यक्का उत करिष्यमाणा यक्का अपि सचन्तामाश्रयन्ताम् । आश्विषस्तद्यक्कफलान्यस्मासु सन्तु । सा ताहशी त्वं नोऽस्मान्त्रिति सुप्रतृतिः सुष्टु प्रकर्षेण शत्रुणां हिसिका मधोनी धनवती च भव ।।

## जुष्टिरसि जुषस्व नो जुष्टा नोऽसि जुष्टिं ते गमेयम्—

कल्पः—'' अवान्तरेडां पाइयमानामनुमन्नयते जुष्टिरासि जुपस्व नो जुष्टा नोऽसि जुर्छि ते गमेयमिति " इति ।

हेऽवान्तरेडे त्वं जुष्टिरिस भीतिरूपाऽसि । नोऽस्माञ्चपस्व भीणय । नोऽ-स्माभिर्जुष्टाऽसि सेविताऽसि । ते जुष्टि त्वदीयां भीति गमयं मामुयाम् ॥

> मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छित्रं यज्ञः समिमं द्धातु । बृहस्पतिस्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह माद्यन्ताम् ।

कल्पः—" अथान्तर्वेद्यद्भिर्मार्जयते मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छित्रं यत्रः समिमं द्धातु । बृहस्पतिस्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह मादयन्ता-मिति " इति ।

मनो ज्योतिर्मननीयोऽयमग्निस्तत्तदाहुतिप्वाज्यं सेवताम् । केनापि वैकल्पेन विच्छित्रीममं यद्गं वैकल्यपरिहारेण संद्धातु । बृहस्पतिः स्वयमेव नोऽस्मदीयमिमं यद्गं तनुताम् । विश्वे देवा इह यद्गे मादयन्तां तृष्यन्तु।।

#### प्रपा०६ अनु०६] कृष्णयजुर्नेदीयतैतिरीयसंहिता। ( भक्ष्यस्थेडादिभागस्यानुमन्त्रणम् )

# ब्रध्न पिन्वस्व दृद्तो मे मा क्षायि कुर्वतो मे मोप द्सद—

कल्पः—'' वर्धिषदं पुरोडाशमनुमच्चयते ब्रश्न पिन्वस्व ददतो मे मा सायि कुर्वतो मे मोप दसदिति '' इति ।

यक्षपुरुषवाची ब्रध्नशब्दः । "यक्षो वै ब्रध्नः " इति श्रुतेः । हे ब्रध्नः पिन्वस्वास्मानृत्विजश्च पीणय।दद्तो धनं प्रयच्छतो मम देयं धनं मा क्षीयता-मि तूपचीयताम् । यागं कुर्वतो मम सामर्थ्यं मोपद्सन्मोपक्षीयतामि तु पुनः पुनर्वर्धताम् ॥

प्रजापतेर्भागोऽस्यूर्जस्वान्पयस्वान्प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानो मे पाह्यदानव्यानो मे पाह्यक्षितोऽ-स्यक्षित्यै त्वा मा मे क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिह्राके ॥

करुपः — '' अथान्वाहार्य योचिति तमन्तर्वेद्यासम्नमिमम्नयते प्रजापतेर्भा-गोऽस्यूर्जस्वान्पयस्वान्प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे पाह्युदानव्यानौ मे पाह्यक्षितोऽस्यक्षित्ये त्वा मा मे क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिक्षांक इति '' इति ।

यद्यप्यन्वाहार्य ऋत्विजां भागस्तथाऽपि तेन प्रजापतेः परितोषात्तद्भागः त्वमप्यविरुद्धम् । स च भाग ऊर्जस्वान्वलवान् । तद्भोजिनां बल्लपद्त्वात् । पयस्वान्क्षीरवत्स्वादुतमः । यद्वा क्षीरे पच्यमानत्वात्पय्स्वान् । अत एव सूत्र-कार आह—'' क्षीरे भवतीत्येके '' इति । हेऽन्वाहार्य त्वं शरीरगतान्माणा-दिवायुभेदान्पाहि । एक एव वायुः शरीरगतः स्थानभेदात्कार्यभेदाच प्राणा-दिवायभेदान्पिर्धियते ।

स्थानभेदः कैश्चिदुक्तः-

" हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । उदानः कण्डदेशस्थो च्यानः सर्वशरीरगः " इति ॥

उच्छ्वासिनिश्वासौ प्राणव्यापारः । मल्लमूत्रयोरधःपातनमपानव्यापारः । भुक्तस्यात्ररसस्य शरीरे साम्येन नयनं समानव्यापारः । उद्गारादिरुदान-व्यापारः । कृत्स्नासु शरीरनाडीषु व्याप्य प्राणापानदृत्योः संधिकाले शरी-रस्य बलप्रदानं व्यानव्यापारः । अत एव च्छन्दोगा आमनन्ति—" यद्दै

प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः संधिः स ज्यानो यो ज्यानः सा बाक्तस्मादप्राणक्षनपानन्वाचमभिज्याहरति । अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽप्रेमेन्यनमाजेः सरणं दृदस्य धनुष आयपनमप्राणक्षनपानः स्तानि करोति " इति । एवं बहुविभ्रष्ट्यापारहेतुत्वात्माधान्यं द्योतियतुं ज्यानस्य द्विरुक्तिः । यद्वा नागकृमीदिवायुविशेषाणामत्रान्तभीवमभिमेत्य पुनरप्युक्तिः । हेऽन्वाहार्य न्वमित्रनाऽक्षीणोऽसि । अपरिमितो
निरुप्य इति ब्राह्मणोक्तेर्दक्षिणाग्नावन्वाहार्य महान्तमप्रिमिनमोदनं पचनीति
सूत्रकारोक्तेश्व । तस्मात्परलोकेऽप्यक्षित्ये त्वां ददानीति शेषः । तनाभिप्रायेण
दीयमानत्वादमुत्र परलोके मम भीगाय मा क्षेष्टाः क्षयं मा प्रामुहि । तस्मादहमप्यमुष्यकुष्ठिके त्वां यथेच्छमनुभवामीति शेषः ॥

#### अत्र विनियोगसंग्रहः—

" अग्निः प्राभित्रावदानं यो मेऽन्ति स्वामिभागकम् । इडाद्वयं सुरूपेति जुष्टिरित्यनुमन्त्रयेत् ॥ १ ॥ मनोऽद्धिर्मार्जनं ब्रश्ल पुरोडाशं प्रजापतेः । अन्वादार्यं मन्त्रयेत मन्नाः सप्तेद वर्णिताः ॥ २ ॥ " इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्ड षष्ठप्रपाठक

तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठके चतुथों ऽनुवाकः । )

बहिषोऽहं देवयज्ययां प्रजावं न्भूयासं नरा-शःसंस्याहं देवयज्ययां पशुमान्भूयासमग्नः स्विष्टकृतोऽहं देवयज्ययाऽऽयुष्मान्यज्ञेनं प्रतिष्ठां गंमेयमग्नेरहमुजितिमन्जेषः सोमंस्याहमुजिन् तिमन्जेषमग्नेरहमुजितिमन्जेषमग्नीपोमयोर-हमुजितिमन्जेषमिन्द्राग्नियोरहमुजितिमनू- ( शेषाद्दतीनामनुयाजादीनामनुमन्त्रणम् )

जींषमिन्द्रेस्याहम् ( १ ) उज्जितिमनूजीषं महे-न्द्रस्याहमुजितिमन्जेषमग्नेः स्विष्टकृतोऽहमु-जितिमन्जेषं वार्जस्य मा प्रसवेनोद्वाभेणोदं-त्रभीत् । अथां सपत्नाः इन्द्रों मे नित्राभेणा-धेराः अकः । उद्घाभं चं निग्राभं च ब्रह्मं देवा र्अवीवृथन् । अर्था सपत्नांनिन्द्राग्नी में विष्-चीनान्व्यंस्यताम् । एमा अंग्मन्नाशिषो दोहं-कामा इन्द्रंवन्तः ( २ ) वनामहे धुक्षीमिहं प्रजामिषम् । रोहितेन त्वाऽभिर्देवतां गमयतु हरिभ्यां त्वेन्द्री देवतीं गमयत्वेतिशेन त्वा सूर्यी देवतीं गमयतु वि ते मुञ्चामि रशना वि रश्मीन्वि योक्त्रा यानि परिचर्तनानि धत्ताद्-स्मासु द्रविणं यद्यं भद्रं प्र णे बृताद्राग्धान्दे-वर्तासु । विष्णीः शंयोरहं देवयज्ययां यज्ञेनं प्रतिष्ठां गंमेयः सोमंस्याहं देवयज्ययां (३) सुरेता रेतो धिषीय त्वष्टंरहं देवयज्ययां पशू-नाः रूपं प्रेषेयं देवानां पत्नीरिग्नर्ग्रहपंतिर्थः ज्ञस्यं मिथुनं तयोरहं देवयज्ययां मिथुनेन प्र भूयासं वेदे। ऽसि वित्तिरसि विदेय कर्मीसि करुणंमिस क्रियास सनिरंसि सनिताऽसिं सुनेथं घृतवंन्तं कुछायिनः रायस्पोषः सह-स्निणं वेदो दंदातु वाजिनेम् ( ४ )॥

( इन्द्रंस्याहमिन्द्रंबन्तः सोमस्याहं देवयज्यया चतुंश्चत्वारिখ्शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताया प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

(अथ प्रथमाष्टके षष्टप्रपाटके चतुर्थोऽनुवाकः।)

बर्हिषं:। अहम् । देवयुज्ययेति देव-युज्ययां। प्रजावानिति प्रजा-वान् । भ्रूयासम् । नराशः संस्य। अहम् । देवयज्ययेति देव-यज्ययां । पशुमानिति पशु-मान् । भूयासम् । अग्नेः । स्विष्टकृत इति स्विष्ट-कृतेः । अहम् । देवयज्ययेति देव-यज्ययां । आयुंष्मान् । यज्ञेनं । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । गमेयम् । अग्नेः । अहम् । उन्जितिमित्युत्—जि-तिम् । अर्नु । उदिति । जेषम् । सोर्मस्य । अहम् । उन्जितिमित्युद्—जितिम् । अनुं । उदितिं । जेषम्। अग्नेः । अहम् । उज्जितिमित्युत्—जितिम् । अनुं । उदिति । जेषम् । अग्नीषोमयोरित्यग्नी—सोमयोः । अहम् । उन्निति।मित्युत्र—जितिम् । अनुं । उदिति । जेषम् । इन्द्राभियोरितीन्द्र—अभियोः । अहम् ।

प्रपा॰ १ अनु० ४] कृष

( शेषाहुतीनामनुयाजादीनामनुमन्त्रणम् ) उन्जितिमित्युत्—जितिम् । अनुं । उदितिं । जेषम् । इन्द्रंस्य । अहम् । (१) उन्नितिमित्युत्—िनितिम् । अनुं । उदितिं । जेषम् । महेन्द्रस्येतिं महा-इन्द्र-स्यं । अहम् । उज्जितिमित्युत्र—जितिम् । अनुं । उदिति । जेषम् । अग्नेः । स्विष्टकृत इति स्विष्ट— कृतंः । अहम् । उज्जितिमिरयुत्-जितिम् । अनु । उदिति । जेषम् । वार्जस्य । मा । प्रसवेनेति प्र-सवेनं । उद्वाभेणेत्युंव—ग्राभेणं। उदिति । अग्र-भीत्। अथं। सपत्नांन्। इन्द्रंः। मे । निय्राभेणेति नि—ग्राभेणं । अधंरान् । अकः । उद्ग्रामिरयुंद-य्राभम् । च । नियाभिति नि – य्राभम् । च । ब्रह्मं । देवाः । अवीवृधन् । अथं । सपलान् । इन्द्रामी इतींन्द्र-अग्नी। मे। विषूचीनांन्। वीति। अस्य-ताम् । एति । इमाः । अग्मन् । आशिष इत्यां — शिषंः। दोहंकामा इति दोहं-कामाः। इन्द्रंबन्त् इतीन्द्रं-वन्तः। (२) वनामहे। धुक्षीमहि । प्रजा-मिति प्र-जाम् । इषंम् । रोहितेन । त्वा । अग्निः । देवताम् । गुमयतु । हरिभ्यामिति हरि-भ्याम् । त्वा । इन्द्रंः । देवताम् । गमयतु । एतंशेन । त्वा । सूर्यः । देवताम् । गमयतु । वीतिं । ते । मुञ्जामि ।

रशनाः । वीति । रश्मीन् । वीति । योक्त्रां। यानि । परिचर्तनानीति परि-चर्तनानि । धत्ताद । अस्मासु । द्रविंणम् । यत् । च । भद्रम् । प्रेतिं । नः । ब्रुतात् । मागधानितिं भाग-धान् । देवतांसु । विष्णोः । शंयोरिति शं-योः । अहम् । देवयज्ययेति देव-यज्ययां । यज्ञेनं । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । गमे-यम् । सोर्मस्य । अहम् । देवयच्ययेति देव-य-ज्यया । (३) सुरेता इति सु-रेताः । रेतेः । धिषीय । त्वष्टुंः । अहम् । देवयज्ययेति देव—य-ज्ययां । पशुनाम् । रूपम् । प्रेयम् । देवानांम् । पत्नीः। आग्निः। गृहपंतिरितिं गृह-पतिः। यज्ञस्यं। मिथुनम् । तयोः । अहम् । देवयज्ययेति देव-य-ज्ययो । मिथुनेनं । प्रेति । भूयासम् । वेदः । असि । वित्तिः। असि । विदेयं। कमें । असि । करुणम्। असि । क्रियासंम् । सनिः । असि । सनिता । असि । सनेयंम् । घतवंन्तमितिं घत-वन्तम् । कुलायिनंम् । रायः । पोषंम् । सहस्रिणंम् । वेदः । ददातु । वाजि-नम्।(४)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाटे प्रथमाप्टके षष्ठप्रपाटके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ ( शेषाहुतीनामनुयाजादीनामनुमन्त्रणम् )

( अथ प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके चतुर्थीऽनुवाकः । )

तृतीये भक्ष्यस्येडादिभागस्यानुमञ्चणमुक्तम् । चतुर्थे शेषाहुतीनामनुयाजा-दीनामनुमञ्चणमुच्यते ।

> बर्हिषोऽहं देवयज्यया प्रजावान्भूयासं नराशश्सस्याहं देवयज्यया पशुमान्भू-यासमग्नेः स्विष्टकृतोऽहं देवयज्ययाऽ-युष्मान्यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयम्—

कल्पः—'' अन्याजानामिष्टैमिष्टमनुमन्नयते विहिषोऽहं देवयण्यया प्रजावा-न्भूयासं नराश्र सस्याहं देवयज्यया पशुमान्भूयासमग्नेः स्विष्टकुतोऽहं देवय-ज्ययाऽऽयुष्मान्यक्षेन प्रतिष्ठां गमेयामिति " इति ।

विर्वित्राशंसस्विष्टक्रच्छब्दा अनुयाजदेवानामित्रिविशेषाणां वाचकाः । बाँह-र्नराशंसयागाभ्यां प्रजापितः क्रमेण प्रजाः पश्चंश्च ससर्जेति यजमानस्य तत्त-त्पार्थना युक्ता । स्विष्टकुन्मच्चस्तु व्याख्यातः ॥

करुपः—'' अथ यत्र होतुर्राभजानात्यग्निरिदं हविरजुषतेति तद्यजमानमुः ज्ञितीर्वाचयति अग्नेरहमुज्ञितिमनुज्ञेषमिति यथेष्टम् '' इति ।

यस्मिन्काले होता सूक्तवाकं पठन्नाग्निरिद् हिवरजुषतेत्यादीनि तत्तद्देवता-स्मारकाणि वाक्यानि पठित तस्मिन्कालेऽध्वर्युर्यजमानं तत्तद्देवताविषयाण्यु-ज्ञितिवाक्यानि वाचयेत् । अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा यां यां देवतां यजित तदिष्टमनतिक्रम्य तद्वुसारेण सूक्तवाकभागा जिञ्जितिभागाश्च मयोक्तव्याः ।

पाठस्तु-

अग्नेरहमुजितिमनूजेषः सोमस्याहमुजिति-मनूजेषमग्नेरहमुजितिमनूजेषमग्नीषोमयोर-हमुजितिमनूज्जेषमिन्द्राग्नियोरहमुन्जितिम-नूजेषमिन्द्रस्याहमुन्जितिमनूज्जेषं महेन्द्र-

## स्याहमुन्जितिमनून्जेषमग्नेः स्वि-ष्टकृतोऽहमुन्जितिमनून्जेषम्—, इति ।

आज्यभागदेवोऽग्निईविः सेवित्वा तेन द्दविषा पुष्टो यज्ञविरोधिनोऽसुरा-दीनभिभवशुत्कृष्टं जयं प्राप्तवान् । तदीयां तामुज्जितिमनु यजमानोऽदं पाप-इपं वैरिणमभिभवशुत्कृष्टं जयं प्राप्तोऽस्मि । एवं सर्वत्र योज्यम् ॥

कर्षः-- " उक्तं वाजवत्योर्व्यूहनम् " इति ।

वाजवाब्दोऽस्ति ययोर्ऋचोस्ते ऋचौ वाजवत्यौ, तयोर्ऋचोर्यजमानेन जप्य-मानयोरध्वर्युर्जुद्दपभृतौ द्वे खुचौ ब्युद्देत्परस्परविपर्यासेनापसारयेत् । तत्पकार-स्त्वस्माभिराध्वर्यवकाण्डे दींर्यते इत्यर्थः ।

पाठस्तु-

वाजस्य मा प्रसवेनोद्धाभेणोद्यभीत् । अथा सपताः इन्द्रो मे नियाभेणाधराः अकः। उद्घाभं च नियाभं च ब्रह्म देवा अवीव्यव् । अथा सपतानिन्द्राग्नी मे विषृचीनान्व्यस्यताम्, इति।

इन्द्रो वाजस्यात्रस्य प्रसूतिनिमित्तेन खुच ऊर्ध्वग्रहणेन मामुद्रग्रभीदुत्कर्षं प्रापितवान् । अथ खुचो न्यकारेण मम सपत्नानधराज्यकृतानकरात् । देवा ब्रह्म परिष्टढं खुचोरुद्राहनिग्राहरूपं कर्मद्रयमवर्धयन् । अधन्द्राग्री मम सपत्ना-निवृचीनान्सर्वतः पछायमानान्च्यस्यतां विनाशयताम् ॥

एमा अग्मत्राशिषो दोहकामा इन्द्रवन्तो वनामहे धुक्षीमहि प्रजामिषम्—

कल्पः — " अथ यत्र होतुरिभजानात्याशास्तेऽयं यजमानोऽसाविति तद्य-जमानं यद्गस्य दोहं वाचयत्येमा अग्मन्नाशिषो दोहकामा इन्द्रवन्तो वनामहे धुन्नीमहि मजामिषमिति " इति ।

यस्मिन्काले होता सूक्तवाकं पठन्नाशास्तेऽयमित्यादिवाक्यमुचारयति तस्मिन्कालेऽध्वर्युर्यजमानमेमा अग्मिन्त्यादियद्वदोहमम्नं वाचयति । सूक्तवाक आयुराशास्ते सुमजास्त्वमाशास्त इत्यादय आयुराद्याशिषः समाम्नाताः । इमा आशिषोऽग्मन्मां मत्यागच्छन्तु । वयमप्यायुरादिदोहं कामयमानास्तत्फ-

९ स. 'त्यः । वाजवतीभ्यां व्यृहत्युभौ वाजवत्यौ जपेत् । वाजशः । २ स. 'शितः । पा° ।

( शेषाहतीनामनुयाजादीनामनुमन्त्रणम् )

लप्रदेनेन्द्रेण युक्तत्वादिन्द्रवन्तस्तिमन्द्रं वनामहे भजामहे । तेने भजनेन पुत्र-पौत्रादिमजामिषमिष्यमाणमञ्जायुरादिकं धुक्षीमहि कामधेनुसद्दशीमिन्द्रदेवतां दुश्चास्म ॥

रोहितेन त्वाऽिमर्देवतां गमयतु हरिभ्यां त्वेन्द्रो देवतां गमयत्वेतशेन त्वा सूर्यो देवतां गमयतु—

कल्पः — " प्रस्तरं पिह्यमाणमनुमन्नयते रोहितेन त्वाडिग्निदेवतां गमयतु हिरिभ्यां त्वेन्द्रो देवतां गमयत्वेतशेन त्वा सूर्यो देवतां गमयत्विति " इति ।

रोहितहर्येतशशब्दा अग्नीन्द्रसूर्याणामश्वानभिद्रधते। हे प्रस्तर तैरश्वैरग्न्याद-यस्त्वां सूक्तवाकोक्तां देवतां गमयन्तु ॥

> वि ते मुञ्जामि रशना वि रश्मीन्वि योक्त्रा यानि परिचर्तनानि धत्ताद्रमासु द्रविणं यज्ञ भद्रं प्र णो ब्रुताद्रागधान्देवतासु—

कल्पः — '' परिधीन्त्रिमुच्यमानाननुमन्नयते वि ते मुश्चामि रज्ञना वि रदमीन्त्रि योका यानि परिचर्तनानि । धत्तादस्मासु द्रविणं यच भद्रं प्रणो बूताङ्गागधान्देवतास्विति " इति ।

लोके ह्यारुहक्षुरारोहणीयमश्वं रशनादिभिः सर्वतो बद्राति । तत्र रशनाशब्देन पल्ययनदार्ह्यायोदरे वध्यमाना तन्तुमयी चप्पयी वा कक्ष्याऽभिधीयते । रिश्मशब्देनाश्वमुखे संलग्नो हस्तेनाश्वनियमनार्थो रज्जुविशेष उच्यते ।
योक्तशब्देनाश्वं स्तम्भे बद्ध (न्धु) मुप्युक्तो रज्जुविशेषः । पल्ययनस्य पुरतः
पृष्ठतथापसरणं वारियतुपुरःपुच्छादौ वन्धनोपयुक्ता रज्जुविशेषाः परिचर्तनशब्देनोच्यन्ते । अश्वतद्येश्व रश्चनादिस्थानीयाः परिधयः। हेऽग्ने तव बन्धनहेतून्परिधिक्तपात्रश्चनादीन्विमुश्चािम। तिहमोकेन संतुष्टस्त्वमस्मामु द्रविणं धेहि ।
यचान्यद्भद्रमन्नपानादिकं तद्रत्यस्मामु धेहि । अस्पदीयहविभुं कु देवतामु भागधानहविष्पदानस्मान्यकर्षेण ब्रुहि ॥

विष्णोः शंयोरहं देवयज्यया यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयम्— कल्पः—'' शंयुवाकमुक्तमनुमन्नयते विष्णोः शंयोरहं देवयज्यया यज्ञेन मतिष्ठां गमेयमिति " इति । श्रंयुश्चन्दः सुखिमिश्रं बृहस्पितपुत्रं ब्रूते। ते श्रंयुं वाहस्पत्यिमिति ब्राह्मणोक्तेः। स च बहुषु कार्येषु व्याप्नुविन्वष्णुरित्युच्यते । तस्य परितोषहेतुत्वात्परिधि-महरणं तदीया देवयज्या तया यजमानोऽहं कृतस्नयक्षेन निष्पन्नां प्रतिष्ठां फर्छं गमेयं प्राप्नुयाम् ॥

> सोमस्याहं देवयज्यया सुरेता रेतो धिषीय त्वष्टुरहं देवयज्यया पञ्चनाः रूपं पुषेयं देवानां पत्नीरिप्रगृहपतिर्यज्ञस्य मिथुनं तयोरहं देवयज्यया मिथुनेन प्र भ्रयासम्

करुपः — " पत्नीसंयाजानामिष्टमनुमच्चयते सोमस्याहं देवयज्यया सुरेता रेतो भिषीय त्वष्टुरहं देवयज्यया प्रजूना १० रूपं पुषेयमिति " इति । " अथे-तरानुपसमस्यति देवानां पत्नीराग्निर्मृहपतिर्यज्ञस्य मिथुनं तयोरहं देवयज्यया मिथुनेन म भूयासमिति " इति च।

चतुर्णी पत्नीसंयाजानां क्रमेण सोमस्त्वष्टा देवपत्न्यो गृहपत्यग्निरिति चतस्रो देवताः। तत्र सोमस्य रेतोधारणाभिमानित्वात्तरीययागेनाहं रेतो धिषीय धारयेयम्। द्विविधं रेतो वन्ध्यमुत्पादकं च। तत्र वन्ध्यव्याहत्त्यं सुरेता इति विशेष्यते। त्वष्टा तु निषिक्तं रेतः पश्वादिक्ष्पेण विकारयति। अतस्तद्या-गेन पशुरूपं पुषेयं पुष्यासम्। मिथुनत्वसिध्द्यर्थमेकस्मिन्नेव मन्ने तृतीयचतुर्थदेवते समस्येते। या देवपत्न्यो यश्च गृहपतिरिव्यस्तदुभयं मिलित्वा यज्ञसंबन्धि मिथु-नम्। तदीययागेनाहमपि मिथुनेन पुत्रपुत्रीक्ष्पेण प्रकृष्टो भृयासम्।।

कल्पः--'' वेदे यजमानं वाचयति वेदोऽसि वित्तिरसि विदेयेत्याऽन्ता-दनुवाकस्य "इति ।

बेदे निहिते सतीति शेषः । अन्तर्वेदि वेदं निधायेति सूत्रान्तरे दर्शनात् । पाठस्तु---

वेदोऽसि वित्तिरसि विदेय कर्मासि करुणमसि
कियासः सनिरसि सनिताऽसि सनेयं
छतवन्तं कुळायिनः रायस्पोषः सहस्त्रिणं वेदो ददातु वाजिनम् ॥ इति ॥
वेदोऽसीत्यस्य वाक्यस्यार्थो वित्तिरसीत्यनेन स्पष्टी क्रियते । हे दर्भमय त्वं

#### प्रपा॰ ६ अनु॰ ६] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

( आप्यायनादिमन्त्राभिधानम् ) बेदनामाऽसि । तस्य नाम्नोऽयमर्थः—वित्तिर्द्रव्यलाभसाधनमित्यतस्तत्प्रसादे• नाइं धनं विदेय लभेय। तथैवोपरि व्याख्येयम्। कर्मास कर्मनामकम(कोऽ)सि। तस्य व्याख्यानं करुणमसीति । ऋयतेऽनेनेति करुणं वेदिसंपार्जनभस्माध्यू-हनादिसाधनिमत्यर्थः । अतस्त्वयाऽहं संमार्जनादिकं क्रियासम् । तथा त्वं सनिरसि सनिनापाऽसि । तद्यारूयानं सनिताऽसीति । धनस्य दाताऽसीत्यर्थः । अतस्त्वत्प्रसादेनं सनेयं धनमृत्विगादिभ्यो देयासम् । किं च वेदो भवान्मश्चं रायस्पोषं धनं पुष्टिं ददातु । कीदृशं रायस्पोषं, घृतवन्तं घृतादिभोजनसाधनः समृद्धम् । कुलायिनं निवासहेतुबहुगृहोपेतम् । सहिस्रणं सहस्रलक्षादिसंख्योपे-तम् । वाजिनं भोज्यान्नसमृद्धम् ॥

#### अत्र विनियोगसंग्रहः--

'' वर्हिस्त्रिभिरनूयाजान्मश्चयेत्सूक्तवाककम् । अग्नेरित्यष्टभिर्वाजद्वाभ्यां व्यूहेत्स्त्रचौ तथा ॥ १ ॥ एमाः स्वनामग्रहणे रोहीति पस्तरं त्रिभिः। वि ते परिधिमोकं तु विष्णोः शं शंयुवाककम् ॥ २ ॥ त्रिभिः सोमादिसंयाजान्वेदो वेदाभिमर्शनम् । अनुवाके चतुर्थेऽस्मिस्त्रयोविंशतिरीरिताः " ॥ ३ ॥ इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रशादके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठके पश्चमोऽनवाकः ।

आ प्यायतां ध्रुवा घृतेने युज्ञंथेज्ञं प्रति देवयभ्वः । सूर्याया अधोऽदित्या उपस्थं उरु-घारा प्रथिवी यज्ञे अस्मिन् । प्रजापंतिर्विभा-न्नामं लोकस्तस्मिर्श्र स्त्वा द्धामि सह यर्ज-मानेन सद्सि सन्भे भूयाः सर्वेनसि सर्वे मे

मूयाः पूर्णमंसि पूर्ण में मूया अक्षितमसि मा में क्षेष्ठाः प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्ज-यन्तां दक्षिणायाम् (१) दिशि मासाः पितरी मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि पशवो मार्जयन्तामुदी च्यां दिश्याप ओषंघयो वनस्पतंयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपंतिमीर्जयन्तां विष्णोः क्रमोऽ-स्यभिमातिहा गांयत्रेण छन्दंसा प्रथिवीमनु वि क्रंमे निर्भेक्तः स यं हिष्मो विष्णोः क्रमोंऽ-स्यभिशस्तिहा त्रेष्टुंभेन छन्दंसाऽन्तरिक्षमनु वि क्रमे निर्भक्तः स यं हिप्मो विष्णोः क्रमोंऽ-स्यरातीयतो हन्ता जागंतेन छन्दंसा दिवमनु विक्रमे निर्भक्तः स यं हिष्मो विष्णोः कमें। इसि शत्रूयती हन्ता इ.स. छन्दंसा

( दक्षिणायामन्तरिक्षमनु वि कमे निर्भक्तः स यं द्विष्मो विष्णोरेकान्नत्रि इच्छा।)

दिशोऽनु वि कंमे निर्भेक्तः स यं दिष्मः (२)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाप्टके षष्ठप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्टप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

पति । प्यायताम् । ध्रुवा । घृतेने । यज्ञंयंज्ञ-

( आप्यायनादिमन्त्राभिधानम् ) मिति यज्ञं — यज्ञम् । प्रतीति । देवयभ्य इति देवय-व—भ्यः । सूर्यायाः । ऊर्यः । अदिस्याः । उपस्यु इत्युप-स्थे । उरुधारेत्युरु-धारा । प्रथिवी । यज्ञे । अस्मिन् । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । विभानितिं वि—आन् । नार्म । छोकः । तस्मिन् । त्वा । द्धामि । सह । यजंमानेन । सद । असि । सद । मे । भूयाः । सर्वेम् । असि । सर्वेम् । मे । भूयाः । पूर्णम्। असि । पूर्णम् । मे । अयाः । अक्षि-तम्। अमि । मा । मे । क्षेष्ठाः। प्राच्यांम्। दिशि । देवाः । ऋत्विजः । मार्जयन्ताम् । दक्षिणा-याम् । (१) दिशि । मासांः । पितरंः । मार्जय-न्ताम् । प्रतीच्याम् । दिशि । ग्रहाः । पशवंः । मार्जयन्ताम् । उदीच्याम् । दिशि । आर्षः । ओर्ष-धयः । वनस्पतंयः । मार्जयन्ताम् । ऊर्ध्वायाम् । दिशि । युज्ञः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । यज्ञपं-तिरिति यज्ञ-पतिः। मार्जयन्ताम् । विष्णीः। क्रमंः । असि । अभिमातिहेर्यंभिमाति—हा । गाय-त्रेणं। छन्दंसा। प्रथिवीम्। अनुं। वीतिं। कुमे। निर्भिक्त इति निः—अक्तः । सः । यम्—द्विष्मः । विष्णोः । क्रमंः । असि । अभिशस्तिहेसंभिश-

स्ति—हा । त्रेष्ठुंभेन । छन्दंसा । अन्तिरिक्षम् । अनुं । विति । क्रमे । निर्भक्त इति निः—भक्तः । सः । यम् । द्विष्मः । विष्णोः । क्रमेः । असि । अराती-यतः । हन्ता । जागतिन । छन्दंसा । दिवंम् । अनुं । विति । क्रमे । निर्भक्त इति निः—भक्तः । सः । यम् । द्विष्मः । विष्णोः । क्रमेः । असि । शत्रुयत इति शत्रू—यतः । हन्ता । आनुंष्ठुभेनेत्यानुं—स्तु-भेन । छन्दंसा । दिशेः । अनुं । वीति । क्रमे । निर्भक्त इति निः—भक्तः । सः । यम् । द्विष्मः । (२)॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापद्पाठे प्रथमाप्टके पष्ट-प्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

( अथ प्रथमकाण्डे पष्ठप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः । )

चतुर्थेऽनूयाजादिशेषहोमानुमत्रणमुक्तम् । पश्चमे त्वाप्यायनादिमन्ना उच्यन्ते ।

आ प्यायतां ध्रुवा छतेन यज्ञंयज्ञं प्रति देवयभ्यः । सूर्याया ऊधोऽदित्या उपस्थ उरुधारा ष्टिथवी यज्ञे अस्मिन् ।

कल्पः—'' ध्रुवामाप्यायमानामनुमश्चयते—आ प्यायतां ध्रुवा घृतेन यक्षं-यक्षं प्रति देवयद्भाः । सूर्याया ऊधोऽदित्या उपस्थ उरुधारा पृथिवी यक्षे अस्मिश्रिति '' इति ।

यश्चं यश्चं प्रति तां तामाहुतिं प्रति देवयद्भा देवान्होतुमिच्छद्भ ऋत्विरभ्यः पर्याप्तेन घृतेनेयं ध्रुवाऽऽप्यायतां पुनः पुनः पूर्यताम् । ऊधःशब्देन पयःपूर्ण-

( आप्यायनादिमन्त्राभिधानम् )

स्तनसंघोऽभिधीयते । सूर्याश्चब्देनोषा आदित्यपत्नी विवक्ष्यते । तत्पत्नीत्वं च नक्षत्रेष्टावाम्नायते—'' उषा वा अकामयत । प्रियाऽऽदित्यस्य सुभगा स्यामिति " [ब्रा० का० ३ प० १ अ० ६ ] इति । इवशब्दोऽत्राध्याद्द-र्तव्यः । यथा सूर्याया गोक्ष्पधारिण्या ऊधः पयःपूर्ण तथा ध्रुवा घृतेनाऽऽ- प्यायताम् । किं च । अदित्या वेदिक्ष्पायाः पृथिव्या उपस्थ उत्सक्ते वर्त-माना सेयं ध्रुवोरुधारा महाधारा पुनः पुनः सिच्यमानाभिराज्यधाराभि-रुपेताऽत एव पृथिवी विस्तीर्णो सत्यस्मिन्सर्वस्मिन्यक्ते सम्यगाष्यायताम् ॥

## प्रजापतेर्विभान्नाम छोकस्तस्मिः-स्त्वा द्यामि सह यजमानेन—

कल्पः—" अथ यजमानभागं प्राश्नाति प्रजापते विभानाम कोकस्तिस्मिश-स्त्वा दथामि सह यजमानेनेति " इति ।

यद्यपि स्वर्गादिलोकाः मर्वे प्रजापितना सृष्टत्वात्तत्संबन्धिनस्तथाऽप्यकर्भभृमित्वेन यजमानान्मित विशेषेण न भान्तीति नास्ति एतेषां विभाव्यक्वदवाच्यत्वम् । भूलोकस्तु कर्मभृमित्वेन यजमानानां विशेषेण भासमानत्वादिभाव्यक्व्याच्यः । विभाज्यामके प्रजापितसंबन्धिनि तस्मिन्भूलोके हविभागभक्षकेण यजमानेन मया सह त्वां स्थापयामि ॥

सदिस सन्में भूयाः सर्वमिस सर्वे मे भृयाः पूर्णमिस पूर्ण मे भूया अक्षितमिस मा मे क्षेष्टाः—

कल्पः—'' पूर्णपात्रे यजमानं वाचयित सदिस सन्मे भूयाः सर्वेमिस सर्वे मे भूयाः पूर्णमिस पूर्ण मे भूया अक्षितमिस मा मे क्षेष्ठा इति " इति ।

पूर्णपात्र आनीयमाने ऽध्वर्युणेति शेषः । हे पूर्णपात्र त्वं सदिस संयवनादि कार्यकारितया शोभनमिस । अतो मम फलप्रदानेन सद्भ्याः शोभनं भूषाः । सर्वमिस व्युत्सेकेन वक्ष्यमाणेन प्राच्यादिसर्वदिग्व्याप्तमिस । अतो ममापे क्षितं सर्वं कार्यं कर्त्तुं क्षमं भूयाः । अद्भिः पूर्णमिस । अतो मम प्रयोजनं संपूर्णं कर्त्तुमुद्यक्तं भूयाः । अक्षितमिस पूर्णत्वादेव क्षयरिहतमिस । अतो मम कार्यकरणे मा क्षेष्ठाः क्षयं मा प्रामुद्धि ॥

प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां

( भाष्यायनादिमन्त्राभिधानम् )

दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिमीर्जयन्ताम्—

कल्पः—'' दिशो ब्यूहित प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दिशि णायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पश्चि मार्जयन्तामुद्दीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामिति '' इति ।

ऋत्विग्देवाद्यभिमानिनः सर्वे माणिनो यागं द्रष्टुं माच्यादिदिश्रु निव-सन्ति । अत एव ब्राह्मणमास्त्रायते—'' सर्वाणि वे भृतानि व्रतमुपयन्तमनू-पयन्ति '' इति । मासगृहादीनामचेतनत्वेऽपि तदभिमानिनः पुरुषा इह विव-सिताः । अन्तर्भानादिशक्तियोगादेतेषामदर्भनमविरुद्धम् । त एते देवादय-स्तस्यां तस्यां दिशि मार्जयन्तां शोधयन्ताम् ।।

> विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा गायत्रेण छन्दसा प्रथिवीमनु वि क्रमे निर्भक्तः स यं दिष्मः—

करपः—'' अथोपोत्थाय दक्षिणेन पदा विष्णुक्रमान्क्रमते विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा गायत्रेण छन्दसा पृथिवीमनु वि क्रमे निर्भक्तः स यं द्विष्म इति चतुर्भिरनुच्छन्दसं तृतीये चतुर्थमनुवर्तयति न चतुर्थाय प्रकामित नाऽऽहवनीयमुपात्येति '' इति ।

तृतीये पदेऽवस्थाय चतुर्थं मस्तं पठेत् । चतुर्थमस्ताय मक्रमं न कुर्यातिक तु मस्तमन्तरेण तृष्णीमेव चतुर्थं मक्रमं कुर्यात् । तं मक्रमं कुर्वन्नाहवनीयं नाति-कामेर्तिक त्वाहकनीयात्पश्चादेव वेदिमध्ये चतुरः मक्रमान्समापयेत् ॥ दितीयादिमस्रपाठस्तु--

> विष्णोः क्रमोऽस्यभिशस्तिहा त्रेष्टुभेन छ-न्द्साऽन्तरिक्षमनु वि क्रमे निर्भक्तः स यं द्विष्मो विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो

( सूर्योपस्थानादिमन्त्राभिषानम् )

हन्ता जागतेन छन्दसा दिवमनु वि क्रमे निर्भक्तः स यं हिष्मो विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽऽनुष्टुभेन छन्दसा दिशोऽनु वि कमे निर्भक्तः स यं द्विष्मः॥, इति॥

अत्र यजमानः स्वात्मानं विष्णुत्वेन भावयेत् । चतुर्णी प्रक्रमाणां प्रदेशा-न्पृथिव्यादिलोकरूपत्वेन भावयेत् । गायत्र्यादिच्छन्दोभिमानिदेवतास्तेषां प्रक्रमाणामनुप्राहिकाः । अभिमातिशब्दो नरकप्रदं पापमाचष्टे । पाप्मा वा अभिमातिरिति अतेः । हे प्रथमप्रक्रम त्वं पापघाती विष्णोः क्रमोऽसि । गायत्रीछन्दोदेवतयाऽनुगृहीतोऽहमेतैत्मदेशास्त्रां पृथिवीमनुस्रत्य विक्रमे पादं प्रक्षिपामि । यमभिमातिं वयं द्विष्मः सोऽभिमातिर्निर्भक्तोऽस्मात्त्रदेशास्त्रिःसा-रितः । एवमुत्तरत्र योज्यम् । अभिशस्तिरन्यैरापादितोऽपवादः । रातिर्दानं द्रव्यलाभः । तन्निवारणमरातिस्तिदिच्छैन्तो विरोधिनोऽरातीयतः(न्तः)। तृतीयपत्रमस्तान्हन्ति। शत्रुत्वं हिंसकत्वं, तदिच्छन्तो वैरिणः शत्रुयतः(न्तः )। चतुर्थप्रक्रमस्तान्हान्त ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः —

'' आप्या ध्रुवाप्यायनं स्यात्प्रजा स्वाम्यंशभक्षणम् । सदसीति प्रणीतानां धाराया अभिमन्नणम् ॥ १ ॥ पाच्यां तु पश्चभिः सिश्चेत्क्रमेद्विष्णोश्चतुष्ट्यात् । अनुवाके पश्चमेऽस्मिन्मन्ना द्वादश वर्णिताः ॥ २ ॥ " इति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

अर्गन्म सुवः सुवंरगन्म सुंदर्शस्ते मा

९ स. 'तुरः प्रक्रमप्रदे'। २ क. घ. इ. च. "तत्पदे शत्रूणां पृ'। ३ घ. इ. च. "च्छन्त-स्तस्य वि<sup>°</sup>।

छित्सि यत्ते तपस्तरेमें ते माऽऽ दृक्षि सुभू-रंसि श्रेष्ठी रश्मीनामांयुर्घा अस्यायुर्मे घेहि वर्चीधा अंसि वर्ची मायं धेहीदमहममुं भ्रातृं-व्यमाभ्यो दिग्भ्योऽस्यै दिवोऽस्मादन्तिरिक्षा-द्स्ये प्रेथिव्या अस्मादन्नाद्यात्रिभंजामि निर्भक्तः स यं हिष्मः (१) सं ज्योतिषाऽभूवमैन्द्रीमा-वृतंमन्वावंतें समहं प्रजया सं मया प्रजा सम-हः रायस्पोषेण सं मयां रायस्पाषः सिमंद्रो अग्ने मे दीदिहि समेद्वा ते अग्ने दीचासं वसुं-मान्यज्ञी वसीयान्भ्यासमग्र आर्युःषि पवस जा सुवोर्जिमिषं च नः । आरे बांधस्व दुच्छु-नाम् । अग्ने पर्वस्व स्वपां अस्मे वर्चः सुवी-र्थम् (२)। दघरपोषं रियं मियं । अग्ने गृहपते सुग्रंहपतिरहं त्वयां गृहपंतिना भूया-सः सुग्रहपतिर्मया त्वं ग्रहपंतिना भूयाः शतः हिमास्तामाशिषमा शांसे तन्तंवे ज्योतिं-ष्मतीं तामाशिषमा शांसेऽमुप्मे ज्योतिंष्मतीं कस्त्वां युनिक स त्वा वि मुंञ्चत्वग्ने व्रतपते व्रतमंचारिषं तद्देशकं तन्में ऽराधि यज्ञी बंभूव स आ (३) बभूव स प्र जंज्ञे स वां हुये। प्रपा०६ अनु०६] कृष्णयजुर्नेदीयतैत्तिरीयसंहिता । ( सूर्वोपस्थानादिमन्त्राभिधानम् )

> स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्माः अधि-पतीन्करोतु वयः स्याम् पत्तयो रयीणाम् । गोमाः अग्नेऽविमाः अश्वी यज्ञो नृवरसंखा सद्मिद्प्रमृष्यः । इडावाः एषो असुर प्रजा-वान्दीर्घो रियः पृथुबुधः सभावान् (४) ॥

> > (द्विष्मः मृत्रीर्ये स आ पर्श्वति श्राच ।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठके षष्ठे:ऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः।)

अगन्म । सुवंः । सुवंः । अगन्म । संदश् इति सं—हर्शः । ते । मा । छित्सि । यद । ते । तपंः । तस्में । ते । मा । एति । वृक्षि । सुभूरिति सु— भूः । असि । अष्ठः । रश्मीनाम् । आयुर्धा इत्यांयुः— धाः । असि । आयुः । मे । धेहि । वर्चीधा इति वर्चः—धाः । अमि । वर्चः । मियं । धेहि । इदम् । अहम् । अमुम् । आतृंव्यम् । आश्यः । दिग्भ्य इति दिक्—श्यः । अस्ये । दिवः । अस्माद । अन्तरिक्षाद । अस्ये । पृथिव्याः । अस्माद । अन्तरिक्षाद । अस्ये । पृथिव्याः । अस्माद । अन्तरिक्षाद । अस्ये । निरिति । मजामि ।

( सूर्योपस्थानादिमन्त्राभिधानम् )

निर्भिक्त इति निः—भक्तः । सः । यम् । दिष्मः। (१) समिति । ज्योतिषा । अभूवम् । ऐन्द्रीम् । आवृत-मित्यां—वृतंम् । अन्वावंति इत्यंनु—आवंति । समिति । अहम् । प्रजयेति प-जयां । समिति । मयां । प्रजेतिं प्र—जा । समितिं । अहम् । रायः । पोषेण । समिति । मयां । रायः । पोषः । समिद्ध इति सम्-इदः। अग्ने। मे। दीदिहि। समेद्वेतिं सम्-एदा । ते । अग्ने । दीचामम् । वसुंमानिति वसुं-मान् । यज्ञः । वसीयान् । भ्रयामम् । अग्ने । आर्यूःषि । पवसे । एति । सुव । ऊर्जेम् । इपंम् । च । नः । आरे । बाधस्व । दुच्छनांम् । अग्नं । पर्वस्व । स्वपा इति सु-अर्पाः । अस्मे इति । वर्चः । सुवीर्यमितिं सु-वीर्यम । (२) द्यंद । पोषंम् । रियम् । मियं । अग्नं । गृहपत इति गृह-पते । सुगृहपतिरितिं सु-गृहपतिः । अहम् । त्वयां । गृहपंतिनेतिं गृह—पतिना । भृयासम् । सुगृहपतिरितिं सु-गृहपतिः । मयां । त्वम् । गृह-पंतिनेति गृह-पितना । भूयाः । शतम् । हिमाः। ताम् । आशिषमित्यां — शिषंम् । एति । शासे । तन्तंवे। ज्योतिंष्मतीम्। ताम्। आशिषमित्यां-

प्रपा • ६ अनु • ६] क्रुष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता । ( सूर्योपस्थानादिमन्त्राभिथानम् )

शिषंम् । एति । शासे । अमुष्में । ज्योतिष्मतीम् । कः। त्वा। युनक्ति । सः। त्वा। वीर्ति। सुञ्चतु। अग्ने । त्रतपत इति व्रत-पते । त्रतम् । अचारि-षम् । तत् । अशकम् । तत् । मे । अराधि । यज्ञः। बभूव । सः । एति । (३) बभूव । सः । प्रेति । जुज्ञे । सः । वाद्ये । सः । देवानाम् । अधिपतिरि-त्यधि-पतिः । बभूव । सः । अस्मान् । अधिपती-निसर्घि-पतीन । करोतु । वयम् । स्याम । पत्रयः। रयीणाम् । गोमानिति गो-मान् । अग्ने । अविमा-नित्यवि-मान् । अश्वी । युज्ञः । नृवत्सुखेति नृव-व-सस्रा। सद्म्। इत् । अप्रमृष्य इत्यंप्र-मृष्यः । इडावानितीडां-वान् । एषः । असुर् । प्रजावानिति प्रजा-वान । दीर्वः । रियः । पृथुबुध्न इति पृथु-बुध्नः । सुआवानितिं सुआ—वान् । ( ४ ) ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके षष्टप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः । )

पश्चम आप्यायनादिमन्ना वर्णिताः । षेष्ठे सूर्योपस्थानादिमन्ना उच्यन्ते ।

### अगन्म सुवः सुवरगन्म संदशस्ते मा छित्सि यत्ते तपस्तरमे ते माऽऽ वृक्षि—

कल्पः—'' अथात्रैव तिष्ठन्नाहवनीयमुपतिष्ठते—अगन्म सुवः सुवरगन्म संहत्रस्ते मा छित्सि यत्ते तपस्तस्मै ते माऽऽ हक्षीति '' इति ।

आधेन सुवःशब्देन कर्मफलभोगभूमिरभिधीयते । द्विनीयेन सुवःशब्देन मोसद्वारभूत आदित्यलोकः । हे आहवनीय त्वत्मसादात्मथमं फलभोगस्थानं सपुत्रपौत्रा वयं गम्यास्म । ततो मोसद्वारमादित्यलोकं गम्यास्म । तदर्थमहं तव संहशः कटाक्षान्मा च्छित्सि विच्छित्रो मा भृवम् । ते त्वदर्थं यत्तपोऽम्मा-भिरनुष्टास्यते तस्मं तपसे ते तवानुग्रहान्माऽऽहिस आ समन्ताकृको विच्छित्रो मा भूवम् ।।

# सुमूरिस श्रेष्ठो रश्मीनामायुर्धा अस्यायुर्मे घेहि वर्चीथा असि वर्ची मृथि घहि—

कल्पः—''अथाऽऽदित्यमुपितष्ठते—सुभूरित श्रेष्ठो रद्गीनामायुर्धा अस्यायुर्ने भेहि वर्चोधा असि वर्चो मिय भेहीति '' इति ।

हे आदित्य त्वं सुभूरिस सुष्ठु भवत्युदेतीति सुभूः । रव्मीनां रिव्नयुक्तानां चन्द्रादीनां मध्ये श्रेष्ठोऽसि । आयुषः स्थापियताऽसि । अतो मय्यायुः स्थापयं । एवं ब्रह्मवर्चसेऽपि योज्यम् ॥

इदमहममुं भ्रातृव्यमाभ्यो दिग्भ्योऽस्ये दिवोऽस्मादन्तरिक्षादस्ये प्रथिव्या अस्मा-दन्नाद्यान्निर्भजामि निर्भक्तः स यं द्विप्मः—

करुप:—'' अर्थेभ्यो लोकेभ्यो आतृव्यं निर्भनति—इदमहममुं आतृ-व्यमाभ्यो दिग्भ्योऽस्ये दिवोऽस्मादन्तिरक्षादस्ये पृथिव्या अस्मादन्नाद्यान्नि-र्भजामि निर्भक्तः स यं द्विष्म इति '' इति ।

यो आतृन्यो मदीयो वैरी पृथिन्यादिलोकत्रयं प्राच्यादिदिश्च मम विरो-धमाचरित मदीयमञ्जाद्यं चापितिहीपित अमुं आतृन्यं ततः पृथिन्यादेरिदं निर्भजामि शीव्रमेव निःसारयामि । इदानीं विरोधमनाचरन्तमपि कालान्तरे तदाचरणशङ्कया यं आतृन्यं वयं द्विष्मः सोऽपि निःसारितः ॥

१ स. "य। वर्नोंघा आसे वर्नो ब्रह्मवर्चस माँय घेहि ब्रह्मवर्चस माय स्थापयति तस्यार्थः । कः ।

( सूर्वोपस्थानादिमन्त्राभिधानम् )

# सं ज्योतिषाऽभूवम्—

ऐन्द्रीमाद्यतम्नवावर्ते-

कल्पः—'' दक्षिणमश्समि पर्यावर्तत ऐन्द्रीमाद्यतमन्वावर्त इति " इति । पर्मैश्वर्ययोगादादित्य इन्द्रः । तदीयमावर्तनमन्वहमिप प्रादक्षिण्येनाऽऽवर्ते॥

# समहं प्रजया सं मया प्रजा समह र रायस्पोषेण सं मया रायस्पोषः—

कल्पः—'' अथोर्देङ्पर्यावर्तते समदं प्रजया सं मया प्रजा समद्दर्श राय-स्पोषेण सं मया रायस्पोष इति '' इति ।

अहं प्रजया संगतो भूयासम् । प्रजाऽपि पया संगता भूयात् । रायस्पोषेऽ-च्येनं योज्यम् ॥

समिद्धो अग्ने मे दीदिहि समेद्धा ते अग्ने दीद्यासम्—

करुपः—'' अथाऽऽहत्रनीये समिधमाद्धाति समिद्धो अग्ने मे दीदिहि समेद्धा ते अग्ने दीचासर स्वाहेति " इति ।

अत्र समित्पक्षेपाय स्वाहेति शब्दोऽ ध्यात्हतः । हेऽग्नेऽनया समिधा पदी-प्रस्त्वं मे मदर्थे दीदिहि दीष्यस्त्र । तत्र दीपयिताऽहमपि त्वत्पसादादीप्तो भूयासम् ॥

वसुमान्यज्ञो वसीयान्भ्यासम्—

कल्पः—'' अथाऽऽहवनीयमुपितष्ठते वसुमान्यक्को वसीयान्भूयासमिति " इति ।

अयं यज्ञस्त्वत्प्रसादाद्वसुमान्धनवान् । अहमपि त्वत्प्रसादाद्वसीयान्वसुमत्तरो
भूयासम् ॥

े करुपः —'' अथाऽऽग्निपावमानीभ्यां गाईपत्यमुपतिष्ठतेऽम्न आयू **षि पव-**सेऽमे पवस्वेति '' इति ।

पाठस्तु---

अग्न आयूश्वि पवस आ सुवोर्जिमिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम् । अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवी-र्यम् । द्धत्पोषः रीयं मिय ।, इति ।

हेऽग्ने पुत्रपात्रादियुक्तानामस्माकमायूंपि पवसे शोधर्यसि अपमृत्युं परिहर-सीत्यर्थः । नोऽस्माकमूर्ज बल्लिमपन्नं चाऽऽ समन्तात्सुव प्रेरय देहीत्यर्थः । दुच्छुनां वैरिसेनामारे दूरे बाधस्व निराकुरु । सकारान्तोऽपःशब्दः कर्मवाची । शोभनमपः कर्म यस्यासी स्वपाः । हेऽग्ने त्वं स्वपाः सन्नस्मे अस्मान्पवस्व शोधय । मिथ ब्रह्मवर्चसं व्यवहारसामध्ये पुष्टिं धनं च स्थापय ॥

> अग्ने गृहपते सुगृहपतिरहं त्वया गृहप-तिना भूयासः सुगृहपतिर्मया त्वं गृहप-तिना भूयाः शतः हिमास्तामाशिषमा शासे तन्तवे ज्योतिष्मतीं तामाशि-षमा शासेऽमुष्मे ज्योतिष्मतीम्—

करपः—'' अथ गाईपत्यैमेत्योपतिष्ठते—अग्ने गृहपते सुगृहपितरहं त्वया गृहपितना भूयासर सुगृहपितर्भया त्वं गृहपितना भृयाः शतर हिमा मह्यममुद्भै ज्योतिष्मतीं तामाशिषमाशासेऽमुष्मा अमुष्मा इति यावन्तोऽस्य पुत्रा जाता भवन्ति तन्तव इत्यन्ततः " इति ।

यद्यप्यत्र "तामाशिषमाशासे तन्तवे ज्योतिष्मतीं तामाशिषमाशासे अपुष्मे ज्योतिष्मतीम् " इत्याझायपाठस्तथाऽष्यदःशब्दस्योत्पन्नपुत्रविषयत्वात्रनुशब्दस्यानुत्पन्नपुत्रविषयत्वीं न्नायं क्रमो न्याय्य इत्यभिनेत्य शाखानतरानुसारेण सूत्रकारो मन्नं पपाठ। अयं गाईपत्योऽग्निरिमन्गृहं सर्वदा धार्यमाणत्वाद्रृहपतिः । हे गृहपतेऽग्ने गृहपतिना त्वयाऽनुगृहीतोऽहं सुष्ठु गृहपतिर्भूयासम् ।
त्वमपि गृहपतिना मया पूजितः सुष्ठु गृहपतिर्भूयाः । हिमशब्दो हेमन्तवाची
सन्तंवत्सरमुपलक्षयति । शतसंवत्सरानग्निमन्धानोऽहं तन्तवेऽनुत्पन्नवहुपुत्रोत्पत्तये ज्योतिष्मतीं तदुत्पत्तिपनकाशनसमर्था तामाशिषमाशासे । अमुष्मा उत्पन्याशासे ।।

९ क. **ड. च. °**यसेऽप°। २ इस. नोऽस्मभ्यमू°। ३ ख. °त्यमुप°। ४ ख. <sup>°</sup>त्वाचायं। **७ ख. °मोऽन्या°।** 

# प्रपा॰ १ अनु ० ६] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता।

( सूर्योपस्थानादिमन्त्राभिधानम् )

## कस्त्वा युनांके स त्वा वि मुञ्जतु---

करुपः-- " करत्वा युनक्ति स त्वा वि मुश्चत्विति यज्ञं विमुश्चित " इति । कशब्दः प्रजापतिमाचष्टे । हे यज्ञ पूर्वे यः प्रजापतिस्त्वां युनक्ति युक्तवान्स एवेदानीं त्वां विमुश्चतु ॥

### अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तद्शकं तन्मेऽराधि—

करुपः — " अथाऽऽहवनीये समिधमाद्धाति अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेऽराधीति "इति।

यज्ञरूपस्य व्रतस्य पते हेऽग्रे त्वत्यसादादिदं व्रतं चरितवानस्मि । तद्वतं समापयितुमशकं शक्तोऽभृवम् । मदीयं तद्वतमराधि समृद्धमभृत् ॥

> यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स वात्रधे । स देवानामधिपति-र्बभुव सो अस्माः अधिपतीन्करोतु वयः स्याम पतयो रयीणाम्

करुपः--' अथ यज्ञस्य पुनरालम्भं जपित यज्ञो वभूत स आ बभूत स म जज्ञे स वाष्ट्रधे । म देवानामाधिपतिर्वभूव सो अस्मार अधिपतीन्करोतु वय ५ स्याम पतयो रयीणामिति "इति

इदानीमनुष्ठितोऽयं यज्ञो वभूव संपूर्णोऽभूत्। स यज्ञ आवभूव पुनरप्या-**इ**त्तो भवतु । स यज्ञः प्रजज्ञेऽस्माननालस्येनानुष्ठातृन्प्रज्ञातवान्। अत एवास्महृहे स यज्ञो वाद्वधे पुनः पुनरनुष्ठानेन वर्धताम् । स यज्ञोऽस्माभिरिज्यमानानां देवानामधिकं पाळियता भवतु । स यज्ञोऽस्मानप्यधिपतीनधिकमनुष्ठानस्य पालकान्करोतु । वयमपि तस्य यज्ञपुरुषस्य प्रसादाद्रयीणां यज्ञसाधनानां धनानां पतयो भूयास्म ॥

> गोमाः अग्नेऽविमाः अश्वीयज्ञो नृवत्सस्वा सद्मिद्प्रमृष्यः । इडावाः एषो असुर प्रजा-वान्दीची रियः प्रथुबुध्नः सभावान् ॥

करुपः-- " अथ पाङुत्क्रम्य जपति गोमार अग्नेऽविमार अश्वी यज्ञो तृव-त्सला सदमिदप्रमुख्यः । इडावा एषो असुर प्रजावान्दीर्घो रियः पृथुबुध्नः सभावानिति " इति।

हेऽमे पुनरावर्तनाय प्रार्थ्यमानो यक एतै विशेषणै विशिष्टो भूयात् । बहवो गावोऽस्य सन्तीति गोमान् । एवमविमानश्वीति योज्यम् । त्ववत्सत्वा, ऋत्वि-मूर्यमृत्येर्युक्ता देवाः सत्वायो यस्य यक्षस्य स ताहशः । सदमित्सदैवापमृ- ज्योऽनिभभवनीयः । इडावानन्नवान् । प्रजावान्बह्वपत्यप्रदः । दीर्घः पुनः पुन- त्नुष्टानादिवि ज्ञिनः । रियर्वहृषनोपेतः । पृथुत्रुम्नो विस्तीर्णमूलो मन्नेष्वनुष्टानेषु च मूलभूतेषु वेकल्यरहितः । सभावानिवकलं यक्षं द्रष्टुमिच्छन्त्या महत्या विद्वत्सभया युक्तः । असुः प्राणः सोऽस्यास्तीत्यसुरः, हेऽसुर प्राणवन्नम्न एष पुनः प्रार्थमानो यक्ष उक्तविशेषणिविशिष्टो भृयात् ॥

#### अत्र विनियोगसंग्रहः-

" अगन्पूर्वाग्न्युपस्थानं सुभूभीनारुपस्थितिः ।
इदं निःसारयेच्छत्रूनसंज्योति स्वाभिमर्शनम् ॥ १ ॥
ऐन्द्रीं मदक्षिणाद्यत्तिः समदं निद्वपर्ययः ।
सिमद्धः सिमदाधानं वसु पूर्वाग्न्युपस्थितिः ॥ २ ॥
अग्न आयूत्रिभिमंत्रेरपरायरुपस्थितिः ।
कस्त्वा यज्ञविमोकः स्यादये तद्व्रतमुन्स्जेत् ॥ ३ ॥
यज्ञेति पुनरास्त्रम्भं जपेद्रोमांस्तु गोमतीम् ।
षष्ठेऽनुवाक एतस्मिन्मद्याः पश्चदशेरिताः ॥ ४ ॥ " इति ॥

अथ मीमांसा ।

नवमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्-

अगन्मादंः स्वर्गदेवौ हेतू यद्दा प्र(ऽत्र)चोदितम् । आद्यो लिङ्गान्मैवमङ्गस्यापूर्वाकाङ्क्षितत्वतः ॥

दर्शपूर्णमासयोमिन्नौ श्रुतौ — अगन्म मुनिरित्येकः । अग्नेरहमुज्जितिमनू जेषमित्यपरः । तयोरूभयोः क्रमेण स्वर्गदेवौ प्रयोजकौ । कुतः । तिङ्किदर्शनात् ।
तथा सित सौर्य चरुं निर्वयेद्वस्वर्चसकाम इत्यत्र स्वर्गाग्न्योरभावान्नास्त्यूह्
इति प्राप्ते ब्रुषः — चोदितं यदपूर्वे तस्यैव फलत्वेनानुष्ठेयतयेतिकर्तव्यताकाइक्षा युक्ता । ततो मन्नयोरपूर्वे प्रयोजकम् । तथा सित विकृतावगन्म ब्रह्मवर्चसं सूर्यस्याहमुज्जितिमनु जोषित्येवं मन्नयोरस्त्यूहः ।।

इति श्रीमन्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

#### प्रपा • १ अनु • ७] कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता । (देवतापरिमहादिविधिः)

( अथ प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

यथा वे संमृतसोमा एवं वा एते संमृत-यज्ञा यद्दंशपूर्णमासी कस्य वाऽहं देवा यज्ञ-मागच्छेन्ति कस्यं वा न बेहूनां यजीमानानां यो वै देवताः पूर्वेः परिग्रह्णाति स एनाः श्वो भूते यंजत एतदे देवानांमायतंनं यदांहवनी-ये। ८ न्तराऽमी पंशूनां गाहीपत्यो मनुष्यां णाम-न्वाहार्यपर्चनः पितृणामप्रिं गृंहाति स्व एवाऽऽयतंने देवताः परिं ( 3 ) गृह्णाति ताः श्वी भूते यंजते व्रतेन वे मेध्योऽग्निर्वतपंति-र्ब्राह्मणो त्रेतभृद्व्रतमुंपैष्यन्त्र्याद्ग्ने व्रतपते व्रतं चेरिष्यामीयमिवें देवानीं व्रतपंतिस्तस्मा एव प्रंतिप्रोच्यं व्रतमा लंभते बर्हिषां पूर्ण-मांसे व्रतमुपेति वस्सैरंमावास्यांयामेतद्वचैत-योरायतंनमुपस्तीर्यः पूर्वेश्वाग्निरपंरश्वेत्यांहुर्मे-नुष्याः (२) इत्र्वा उपंस्तीर्णमिच्छन्ति किमुं देवा येषां नर्वावसानमुपंस्मिञ्ङ्वो यक्ष्य-मांणे देवतां वसन्ति य एवं विद्वानिम्रमुपस्तृ-णाति यर्जमानेन ग्राम्याश्चे पशवींऽबरुध्यां आरण्याश्चेत्यांहुर्यद्वाम्यानुपवसंति तेनं ग्राम्या- नर्व रुचे यदांरण्यस्याश्राति तेनांऽऽरण्यान्य-दनांश्वानुप्वसेत्पितृदेवत्यः स्यादारण्यस्यांश्रा-तीन्द्रियम् (३) वा आंरण्यिमिन्द्रियमेवाऽऽ-त्मन्धंते यदनांश्वानुप्वसेत्सोधंकः स्याद्यदं-श्रीयाद्वद्रांऽस्य पृश्चनिभ मंन्येतापांऽश्राति तन्नेवांशितं नेवानंशितं न स्रोधंको भवंति नास्यं रुद्रः पृश्चनिभ मंन्यते वज्रो वे यज्ञः श्वत्सळु वे मंनुष्यंस्य भ्रातृंच्यो यदनांश्वानुप्-वसंति वज्रणेव साक्षात्श्वयं भ्रातृंच्यः हन्ति(४)॥ (परि मनुष्यं इन्द्रियः साक्षात्रीणे च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसांहितायां प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाटके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पष्टप्रपाटके सप्तमोऽनुवाकः । )

यथां । वै । समृतसोमा इतिं समृत—सोमाः । प्रम् । वै । प्रे । समृतयज्ञा इतिं समृत—यज्ञाः । यत् । दुर्शपूर्णमासावितिं दर्श—पूर्णमासौ । कस्यं । वा । अहं । देवाः । यज्ञम् । आगच्छन्तीयां—गच्छन्ति । कस्यं । वा । न । बहूनाम् । यजंमाना-नाम् । यः । वै । देवताः । प्रवैः । परिग्रह्णातीतिं

प्रपा • ( अनु • ७) वृ ( देवतापरिप्रहादिनिधिः )

> परि-गृह्णाति । सः । एनाः । श्वः । भूते । यजते । एतत् । वै । देवानांम् । आयतंनमित्यां-यतंनम् । यत् । जाहवनीय इत्यां-हवनीयः । जन्तरा । जग्नी इति । पश्चनाम् । गाहीपत्य इति गाही-पृत्यः । मनु-ष्याणाम् । अन्वाहार्यपर्चन इत्यंन्वाहार्ये-पर्चनः । पितृणाम् । अग्निम् । गृह्णाति । स्वे । एव । आय-तंन इत्यां-यतंने । देवतांः । परीति । (१) गृह्याति । ताः । श्वः । भूते । यजते । व्रतेनं । वै । मेध्यः । अग्निः । व्रतपंतिरितिं व्रत-पतिः । ब्राह्मणः । व्रत-भृदितिं व्रत-भृद् । व्रतम् । उपैष्यवित्यंप-एष्यन् । ब्रुयात् । अग्ने । त्रतपत इति त्रत-पते । त्रतम् । चरिष्यामि । इति । अग्निः । वै । देवानाम् । व्रत-पंतिरितिं व्रत-पतिः । तस्मैं । एव । प्रतिप्रोच्येतिं प्रति—प्रोच्यं । त्रतम् । एति । लभते । बर्हिषां । पूर्णमांस इति पूर्ण-मासे । ब्रुतम् । उपेति । पति । वत्सैः । अमावास्यायामित्यमा-वास्यायाम् । एतत्। हि । एतयोः । आयतंनमित्यां—यतंनम् । उपस्तीर्य इत्युंप-स्तीर्थः । पूर्वः । च । अग्निः । अपंरः । च । इति । आहुः । मनुष्याः। (२) इत् । नु । वै । उपं-स्तीर्णमित्युपं-स्तीर्णम् । इच्छन्तिं । किम् । उ ।

देवाः । येषांम् । नवांवसानामिति नवं -अवसानम् । उपाति । अस्मिन् । श्वः । यक्ष्यमाणि । देवताः । वसन्ति। यः । प्वम् । विद्वान् । अग्निम् । उपस्तृणातीत्युप-स्तृणाति । यर्जमानेन।ग्राम्याः । च । पशवंः । अव-रुध्या इत्यंव-रुध्याः । आरुण्याः । च । इति । आहुः । यद् । ग्राम्यान् । उपवसतीत्युप-वसंति । तेनं। ग्राम्यान् । अवेति । रुन्धे । यत् । आर-ण्यस्य । अश्वाति । तेनं । आर्ण्यान् । यत् । अनश्वान् । उपवसेदित्युंप-वसेंद् । पितृदेवत्यं इति पितृ-देवत्यः । स्यात् । आरण्यस्यं । अश्राति। इद्रियम्। (३) वै। आरण्यम्। इन्द्रियम्। एव। जात्मन् । धते । यद् । अनिशान् । उपवसे-दित्युप—वसेंद् । क्षोधुकः । स्याद् । यद् । अश्री-यात् । रुद्रः । अस्य । पश्चन् । अभीति । मन्येत । अपः। अश्राति। तद्। न। इव। अशितम्। न। इव । अर्नशितम् । न । क्षोधुंकः । अवंति । न । अस्य । रुद्रः । पश्चन् । अभीति । मन्यते । वर्जः । वै।यज्ञः। धुद्। खर्छं। वे। मनुष्यंस्य। भ्रातृं-व्यः । यद् । अनंश्वान् । उपवसतीत्युंप-वसंति ।

प्रपा० १ अनु०७] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

(देवतापरिप्रहादिविधिः)

वज्रेण । एव । साक्षादिति स—अक्षाद । ध्रुथंम् । भ्रातृंब्यम् । हन्ति । (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाढे प्रथमाष्टके पष्टप्रपाढके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

एतैः षड्भिरनुवाकैर्याजमानमञ्चा उदीरिताः । अथानुवाकपञ्चकेन याज-मानब्राह्मणमुच्यते । तत्रास्मिन्सप्तमानुवाके देवतापरिग्रहादिविधीयते । आहवनीयादिष्वप्रिष्वध्वयुणाऽन्वाधीयमानेषु तस्मिन्नन्वाधानकाळे यजमा-नोऽच्छिद्रकाण्डास्नानानित्रं गृह्णामीत्यादिमञ्चाद्यपेत् । सोऽयं देवतापरिग्रहः । अमी चाऽऽपस्तम्बमूत्रे विस्पष्टः ।

आपस्तम्बो हाप्तिं गृह्णामीत्यादिमञ्चानुचार्येदमाह—'' आहवनीयेऽन्वाधी-यमाने जपित '' इति । अन्तराऽप्री पश्चव इति मञ्चमुचार्येदमाह—'' अन्त-राऽप्री तिष्ठञ्जपित '' इति । इह प्रजा इत्यादिमञ्चद्वयमुचार्येदमाह—'' गाई-पत्यम् '' इति ।

अन्वाधीयमानमनुमश्रयत इति शेषः । अयं पितृणामिति मश्रमुचार्येदमाइ—'' दक्षिणाग्निम् " इति । अत्रापि पूर्ववद्वाक्यशेषः । तमिमं देवनापरिग्रइं विधानुमादौ मस्तौति—

> यथा वै समृतसोमा एवं वा एते समृतयज्ञा यहर्शपूर्णमासौ कस्य वाऽह देवा यज्ञमाग-च्छन्ति कस्य वा न बहूनां यजमा-नानां यो वै देवताः पूर्वः परिगृ-ह्याति स एनाः श्वो भूते यजते , इति ।

एकस्मिन्नेव काले संहत्य प्राप्ताः समृतसोमाः सोमयागा एकस्मिन्नेव वस-न्तर्तौ बहूनां यजमानानां सोमयागाः संहत्य प्राप्यन्त एवमेव बहूनां यजमा•

(देवतापरिम्हादिविधिः)

नानामेते दर्शपूर्णमासा यज्ञा एकस्मिन्नेव पर्वणि संहत्य प्राप्यन्ते । देवताश्वाग्न्यादयो या एंकस्य यजमानस्य तांश्वान्यस्यापि । तथा सित देवानां मनिसे
संकटमुत्पद्यते । तत्संकटमहश्चदेन द्यात्यते । देवानां पश्चपातस्यानुचितन्वात् ।
कस्य यजमानस्य यद्गं देवा आगच्छिन्ति कस्य वा यद्गं नाऽऽगच्छन्तीति महदेतत्संकटम् । तस्य संकटस्यायं परिहारः—बहुनां यजमानानां मध्ये यो
यजमान इतरेभ्यः पूर्वः प्रदृत्तो देवताः परिग्रह्णाति स यजमान एताः परिग्रहिता देवताः परेद्युर्यष्टुमहिति । न च सर्वेऽपि यजमानाः परस्परमान्सर्येण
प्रथमं प्रवर्तन्त इति स दोषस्तदवस्य इति शङ्कनीयम् । परिग्रहमन्नपाठनैव
देवसंकटस्य परिहृतत्वात् । यागस्योदेशत्यागमात्रत्वादेवानामागमनमन्तरेणापि
साऽनुष्ठातुं शक्यते । योगसामध्येन वा बहुनि शरीराणि स्वीकृत्य तत्रं सर्वत्राऽऽगमिष्यन्ति । इत्यं च परिहारं भगवान्वादरायणो देवनाधिकरणे विरोधः
कर्मणीति चन्नानेकपर्तिपत्तेर्दर्शनाद्गित सूत्रयामास । कि बहुनाऽस्य वाक्यस्य
देवतापरिग्रहविध्यर्थवादत्वान्न किचिद्वानां संकटमित्त ।।

देवतापरिग्रहार्थानां देशविशेषाणां विधिमर्थवादेनां स्वयति —

एतदे देवानामायतनं यदाहवनीयोऽ-न्तराऽमी पश्चनां गाईपरयो मनुष्या-णामन्वाहार्यपचनः पितृणाम्, इति।

बस्नुद्रानादित्यानिन्द्रेण सह देवता इत्याहवनीयार्थमत्रलिङ्गादाहवनीयो देवानां स्थानम् । अन्तराऽग्री पश्चव इति मन्नलिङ्गादाहवनीयगार्हपत्ययार्भध्यं पश्चनां स्थानम् । इह प्रजा विश्वक्ष्पा रमन्तामिति मन्नलिङ्गाद्राईपत्यो मनु-ष्याणां स्थानम् । अन्वाहार्यः पच्यतेऽस्मिन्नित्यन्वाहार्यपचना दक्षिणाग्निः । अयं पितृणामग्निरिति मन्नलिङ्गादसौ पितृणां स्थानम् ।।

देशविधिमञ्जानुत्रीय तेषु देशेष्ववस्थितस्य देवतापरिग्रहं विद्धाति—

अप्रिं गृह्णाति स्व एवाऽऽयतन देवताः परि गृह्णाति ताः श्वी भूते यजते, इति ।

स्पष्टोऽर्थः ॥

१ ख. एवेक । २ ख. ताएवान्य । ३ ख. पूर्व। ४ ख. ैत्र तत्र सं। ५ ख. इमं। ६ ख. पतिदर्शे।

(देवतापरिप्रहादिविधिः)

मन्नेण यज्ञरूपव्रतस्वीकारं विधातुं प्रस्तीति-

व्रतेन वे मेध्योऽभिर्वतपतिर्वाह्मणी व्रतभृत , इति। वश्यमाणमञ्ज्ञपाठरूपेण त्रतस्वीकारेणैव त्रतपतिरयमग्निमेध्यो यागयोग्यो भवति। ब्राह्मणश्च यजमानो व्रतथारी भवति ॥

समञ्जकवतस्वीकारं विधत्ते-

व्रतमुपेष्यन्ब्र्याद्मे व्रतपते व्रतं चरिष्यामीति , इति । मन्त्रोऽयमनीनमञ्जे मम नामेत्यन्त्राके समाम्नातः ॥ मञ्जगनं व्रतपतिशब्दं मञ्जनात्पर्ये च ब्याच्छे-

> अभिने देवानां व्रतपतिस्तस्मा एव प्रतिप्रोच्य व्रतमा लभते , इति।

तिथिविशेषेण बतोपायनस्य कालविशेषं विधत्ते--

बर्हिपा पूर्णमामे व्रतमुपैति रमावास्यायामेतद्वचेतयोरायतनम् , इति।

बर्हिपा बर्हिराहरणेनोपलक्षिते काले वत्सैवित्मापाकरणेनोपलक्षिते काल इत्यर्थः । एनदुक्तं कालद्रयमेनयोस्तिथिविशेषगतयोर्त्रनस्वीकारयोरुचितं स्थान-मिति शाखान्तरप्रमिद्धिः ॥

अथोपस्तरणं विधत्ते । अध्वर्युर्यदा दभैंराहवनीयगाईपत्यौ परिस्तृणाति तदानीमाच्छद्रकाण्डपिटतस्योभावग्री उपस्तृणुत इत्यादिमश्रस्य यजमानेन जप उपम्तरणम् । अथवाऽध्वर्युकर्तृकं परिस्तरणम् । तदिदमस्मिन्काण्डे विदधानि--

उपस्तीर्यः पूर्वश्रामिरपरश्रेत्याहुः , इति । परोक्षकथनेन विधिः प्रशस्यते ॥

विहिन्मूपस्तरणमुपपादयति-

मनुष्या इन्न्वा उपस्तीर्णमिच्छन्ति किमु देवा येषां नवावसानमुपास्मिञ्छ्वो यक्ष्यमाणे देवता वसन्ति य एवं विद्वानिम्मपुपस्तृणाति , इति।

(देवतापरिप्रहादि विधः)

इक्बा इति निपातत्रयसमुदायोऽपिशब्दार्थे ब्रते । अत्यन्तदरिद्रा मनुष्या अपि शीतवातादिपरिहाराय तृणादिभिराच्छन्नं गृहमिच्छन्ति महाप्रभावा देवा उपस्तरणमिच्छन्तीति किमु वक्तव्यम् । येषां देवानामिच्छानुसारेण तदा तदा तत्र तत्र नवावसानं नूतनगृहं निष्पाद्यते । यो यजमान एवं विद्वा-निमुपस्तृणाति अस्मिन्यजमाने परेद्यर्यक्ष्यमाणे सति पूर्वेद्यस्तत्समीपे इवि-भूजो देवता निवसन्ति ॥

आरण्यं सायमाशेऽश्वातीति सूत्रकारेण यदारण्यधान्यभोजनमुक्तं तदिदं विधातुं पस्तौति-

> यजमानेन ग्राम्याश्व पशवोऽवरुध्या आर-ण्याश्चित्याहुर्यद्त्राम्यानुपवसति तेन प्राम्या-रुन्धे यदारण्यस्याश्राति तेनाऽऽरण्या-न्यद्नाश्वानुपवसेरिपतृदेवस्यः स्याद , इति।

अत्रायं विचारः । किं ग्राम्यधान्यस्यानं भोक्तव्यमारण्यधान्यस्य वा भोजनमेव वा वर्जनीयमिति । तत्राऽऽरण्यधान्यभोजनपक्षमभ्युपेत्येतरपक्षद्वय-मपोद्यते । पञ्चवो हि द्विविधाः । ग्राम्या आरण्याश्च । गवाश्वाजाविपुरुपगदे-भोष्ट्राः सप्त ग्राम्याः । द्विखुरश्वापदपक्षिसरीस्रपहस्तिमर्कटनादेयाः सप्ताऽऽ-आहु:। यदि ब्राम्यान्त्रीह्यादीन्त्रत्युपवसेद्धाजनं वर्जयत्तेन वर्जनन ब्राम्यान्य-शुन्संपादयति । यदारण्यस्य नीवारादेरस्रं भुञ्जीत तेन भोजनेनाऽऽरण्यान्य-**शून्संपादयति । यद्यनाश्वानुभयविधभोजनवर्जमुपवासं कुयोत्तदानीमयं व्रत**ः विशेषः पितृदेवत्यो भवेत् । पितरो ह्यनश्नन्तं श्राद्धकर्तारमभिनन्दन्ति ॥

इदानीं विद्धाति-

आरण्यस्याश्रातीन्द्रियं वा आर-ण्यमिन्द्रियमेवाऽऽत्मन्धत्ते , इति।

इन्द्रियाभिद्वद्धिहेतुरारण्यधान्यम् ॥ अथ पक्षान्तरं विधातुं भोजनाभोजनयोदींषमाइ-

> यदनाश्वानुपवसेत्क्षोधुकः स्याद्यदश्री-याद्रुद्रोऽस्य पश्चनभि मन्येत ,

सोधुकः सुषात्रीलः । अभिमन्येत इन्यात् ॥

### प्रपा॰ १ अनु • ७] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता ।

(देवतापरिभ्रहादिविभिः)

विधित्सितं पक्षान्तरं विद्धाति-

अपोऽश्राति, इति।

उक्तं दोषद्वयमत्र परिहरति-

तन्नेवाशितं नेवानशितं न श्लोधुको भवति नास्य रुद्रः पश्चनभि मन्यते, इति।

अशितास्वप्स्वद्नाभावादशितिमव न भवति, शुच्छान्तेरनशितिमव न भवति । अतो न दोषद्वयम् ॥

अथोपवासपक्षं विधत्ते-

वज्रो वै यज्ञः धुत्खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृत्यो यदनाश्वानुपवसति वजेणैव साक्षात्ध्रुयं भ्रातत्यः हन्ति ॥, इति ॥

यज्ञस्य नरकपाताद्यनिष्टनिवारकत्वाद्वज्ञत्वम् । श्रुघो वैरित्वं प्रसिद्धम् । यज्ञाङ्गभृतोपवासलक्षणेनानेन वज्ञेणेव भाविजन्मिनि प्राप्त्यमानं साक्षाद्श्राः नृव्यं मुख्यवैरिणं श्रुद्व्यं हन्ति । अनेन यज्ञन जन्मान्तरेऽश्ववाद्वरयस्य स्नष्टस्य-मानत्वात् ॥

#### अथ मीमांसा।

षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्-

'' वन्सैर्द्भे सवत्सस्य वत्समात्रस्य वा विभिः। बतकालं लक्षयेद्दा वत्सयुक्ते ब्रते विभिः॥ भाति रागाद्रतपाप्तेर्वत्समात्रं विभीयते। बतस्याकरणं वत्सः कालगीस्तद्वाकृतेः" इति॥

दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते— " बहिषा पूर्णमासे व्रतमुपैति वत्सैरमावास्या-याम् " इति । वतं भोजनम् । अत एवाऽऽस्नायते— " अमाषममा स्सं बहु-सर्पिष्कं व्रतयति " इति । तदेतद्वतं वत्ससंगुक्तमत्र विधीयते । कुतः । वत्सै-रिति तृतीयया साहित्यस्य प्रतिभानादित्येकः पक्षः । रागत इत्येव प्राप्तत्वा-द्वतं न विधीयते किं तु वत्समात्रं विधेयमिति द्वितीयः पक्षः । न हि वत्सः पाण्यादिवद्वतस्य करणम् । ततो न तस्य विधिः किं तु वत्सानामपाकरणेन काल उपलक्ष्यते । तस्मिन्काले व्रतमुपेयात् । एवं पूर्णमासे विहिःसंपादनकाले व्रतमुपेयात् ।।

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहितामाध्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके

> > सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्टप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

यो वे श्रद्धामनांरभ्य यज्ञेन यजेते नास्ये-ष्टाय श्रद्दं धतेऽपः प्र णंयति श्रद्धा वा आपंः श्रद्धामेवाऽऽरभ्यं यज्ञेनं यजत उभयंऽस्य देव-मनुष्या इष्टाय श्रद्धंधते तद्बंहुरति वा एता वंत्रें नेदन्त्यति वाचं मनो वावैता नातिं नेदन्तीति मर्नसा प्र णेयतीयं वै मर्नः (१) अनयेवैनाः प्र णंयत्यस्कंत्रहविभवति य एवं वेदं यज्ञायुधानि सं भेरति यज्ञो वे यंज्ञायु-धानि यज्ञमेव तत्सं भरति यदेकंमेकः संभ-रेंत्पितृदेवत्यांनि स्युर्यत्सह सर्वाणि मानु-षाणि देहे सं भंरति याच्यानुवाक्यंयोरेव रूपं कंरोत्यथां मिथुनमेव यो वै दशं यज्ञायुवानि वेदं मुखतोंऽस्य यज्ञः कंल्पते स्पयः (२) च कपालांनि चामिहोत्रहवंणी च शूपें च कृष्णाजिनं च शम्यो चीलूखंठं च मुसंछं

च दृषचोपंछा चैतानि वै द्शं यज्ञायुधानि य एवं वेदं मुखतोऽस्य यज्ञः कंल्पते यो वै देवेभ्यः प्रतिप्रोच्यं यज्ञेन यजंते जुवन्तेंऽस्य देवा हव्यः हविर्निरुप्यमाणमञ्जि मन्त्रये-तामिश होतारिमह तश हुव इति (३) देवेभ्यं एव पंतिप्रोच्यं यज्ञेनं यजते जुषन्तेऽस्य देवा हव्यमेष वै यज्ञस्य ग्रहो ग्रहीत्वैव यज्ञेन यजते तदुंदित्वा वाचं यच्छति यज्ञस्य धृत्या जथो मनमा वै प्रजापंतिर्यज्ञभंतनुत मनसेव तद्यज्ञं तेनुते रक्षंसामनेन्ववचाराय यो वै यज्ञं योग आगंते युनिक्तं युङ्के युङ्कानेषु कस्त्वां युनिक स त्वां युनिक्तवयाह प्रजापंतिवै कः प्रजापितिनैवैने युनिक युङ्के युंञ्जानेषुं (४)॥

( वै मनः स्पय इति युनक्त्वेकादश च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ प्रथमाष्टके षष्टप्रपाठकेऽष्टमोऽनुनाकः । )

यः । वै । श्रद्धामिति श्रद्धाम् । अनीर्भये-त्यनां—रभ्य । यज्ञेनं । यज्ञेते । न । अस्य । इष्टायं ।

यज्ञायधसंभत्यभिधानम् )

श्रव । द्धते । अपः । प्रेति । नयति । श्रद्धिति श्रव्-धा। वै। आपंः। श्रद्धामितिं श्रव्-धाम्। एव । आरभ्येयां—रभ्यं । यज्ञेनं । यजते । उभयं । अस्य । देवमनुष्या इति देव-मनुष्याः । इष्टार्थं । श्रद । द्धते । तद । आहुः । अतीति । वै। एताः । वर्त्रम् । नेदन्ति । अतीति । वाचम् । मनः । वाव । एताः । न । अतीतिं । नेदन्ति । इतिं । मनंसा । मिति । नयति । इयम् । वै । मर्नः । ( १ ) अनयां । एव । एनाः । प्रेति । नयति । अस्कंत्रहविरित्यस्कं-न-हविः। भवति। यः। एवम्। वेदं। यज्ञायुधा-नीतिं यज्ञ—आयुधानिं । समितिं । भरति । यज्ञः । वै । यज्ञायुधानीतिं यज्ञ—आयुधानिं । यज्ञम् । एव । तद । समिति । भरति । यद । एकंमेकमियेकंम्— एकम् । संअरेदितिं सं-भरेव । पितृदेवत्यांनीतिं पितृ—देवत्यांनि । स्युः । यद । सह । सर्वांणि । मानुषाणि । देदे इति दे—दे । समिति । अराति । याज्यानुवाक्यंयोरितिं याज्या—अनुवाक्यंयोः । एव । रूपम् । करोति । अथो इति । मिथुनम् । एव । यः। वै। दर्श। यज्ञायुधानीति यज्ञ—आयुधानि । वेदं । मुखतः । अस्य । यज्ञः । कल्पते । स्पयः।(२) ( यज्ञायुषसंभृत्यभिधानम् )

च । कपालानि । च । अग्निहोत्रहवणीत्रीमिहोत्र— हवंनी । च । शूर्पम् । च । कृष्णाजिनमिति कृष्ण— अजिनम् । च । शम्यो । च । उल्बंछम् । च । मुसं-लम्। च। दृषद्। च। उपला। च। एतानि । वै। दर्श। युजायुधानीति यज्ञ—आयुधानि । यः। प्वम् । वेदं । मुखतः । अस्य । यज्ञः । कल्पते । यः। वै। देवेभ्यंः । प्रतिप्रोच्येति प्रति—प्रोच्यं। युज्ञेन । यर्जते । जुपन्ते । जुस्य । देवाः । हुव्यम् । हविः । निरुप्यमाणमिति निः-उप्यमानम् । अ-भीति । मन्त्रयेत । अग्निम् । होतारम् । इह । तम् । हुवे । इति । (३) देवेभ्यः । एव । पृतिपोच्येति प्रति—प्रोच्यं। यज्ञेनं। यजते । जुषन्ते। अस्य । देवाः । हृव्यम् । एषः । वै । यज्ञस्यं । ग्रहः । ग्रु-हीत्वा। एव । यज्ञेनं । यजते । तद् । उद्गिवा । वार्चम् । यच्छति । यज्ञस्यं । धृरैयं । अथो इतिं । मनंसा। वै । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । युज्ञम् । ञ्तनुत्। मनंसा। एव । तद्। यज्ञम् । तनुते । रक्षं-साम् । अनेन्ववचारायेत्यनं नु — अवचाराय । यः । वै । यज्ञम् । योगे । जार्गत इत्या-गते । युनिकं । युङ्के।युङ्गानेषु। कः। त्वा।युनकि।सः।

खा। युन्कु। इति । आहः। प्रजापंतिरिति प्रजा— पृतिः। वै। कः। प्रजापंतिनेति प्रजा—पृतिना। एव। एनम्। युन्कि। युङ्के। युङ्कानेषुं। (४)॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पष्ट-प्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

सप्तमे देवतापरिग्रहादिरुक्तः । अष्टमे यज्ञायुधसंभृतिरुच्यते । तत्र मथमं तावद्पां मणयनं विधातुं प्रस्तौति—

> यो वे श्रद्धामनारभ्य यज्ञेन यजते नास्येष्टाय श्रद्धधते, इति ।

यो यजमानो मनसि देवतादिविषयां श्रद्धामसंनिधाष्य यष्टुं प्रयुक्तं तदीय-मिष्टं देवा ऋत्विजश्च न विश्वसन्ति ॥

विधत्ते-

अपः प्र णयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवाऽऽरभ्य यज्ञेन यजत उभयेऽस्य देवमनुष्या इष्टाय श्रद्धवते, इति ।

अपां श्रद्धाहेतुत्वमैतरेथिणः समामनन्ति—" आपो ह्यस्मै श्रद्धां संनमन्ते पुण्याय कर्मणे" इति । मत्यक्षं चैतत्स्नानाचमनादियुक्तस्य देवपृजादावैकाप्रयान्तिभायदर्शनात् । अतोऽपां मणयनेन श्रद्धाया उपस्थापितत्वाहेवानामृत्विजां चैतदीये यहे विश्वासो युक्तः । यद्यपि पौरोडाभिककाण्डेऽध्वर्युकर्तृकिषिदं मणयनं विहितं तथाऽपि भाखाभेदादपुनरुक्तिः । भाखाभेदश्चाऽऽपस्तम्बेन तत्रत्यमञ्जाणां साकल्येनानुवादाद्विधिपुनरुक्तिवाहुल्याचावगन्तव्यः ॥

पृथिवीं च मनसा ध्यायतीति सूत्रकारेण प्रणयनकाले ध्यानमुक्तं, तदिदं

# प्रपा०६अनु०८] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

( यज्ञायुधसंभृत्यभिधानम् )

विधातुं पस्तीति-

तदाहुरति वा एता वर्त्र नेदन्यति वाचं मना वावैता नाति नेदन्तीति, इति।

नत्तत्रापां प्रणयने केचिदिभिज्ञा इत्याहुः । किमिति । एता आपो वर्षे शरीरस्य द्वतिमितनेदिन्त अतिक्रामिति, वाचमप्यतिक्रामिति, न खलु प्रवह-न्तीनां नद्यादिगनानामपां निवारणं शरीरेण वाचा वा कर्तुं शक्यते । मन एवैकमेता आपो नातिक्रामन्तीति । तदुत्तरत्र स्पष्टी करिष्यते ॥

विधत्ते —

मनसा प्रणयति, इति।

पृथिवीं ध्यायित्रिति शेषः । ब्राह्मणान्तरमनुख्यं सूत्रकारेणोक्तत्वात् ॥ अनितक्रमणमुपपादयति—

इयं वै मनोऽनयैवैनाः प्र णयति, इति।

पनमः पृथिवीवद्याप्तुं शक्यत्वात्पृथिवीत्वम् । न हि नद्यादिगता आपः
पृथिव्या अतिक्रमणे शक्ताः ॥

मनसा प्रणयनस्य वेदनं प्रशंसति-

अस्कन्नहविर्भवति य एवं वेद्, इति।

विधत्ते---

यज्ञायुधानि सं भरति यज्ञो वै यज्ञा-युधानि यज्ञमेव तत्सं भरति, इति।

वक्ष्यमाणानि स्पयकपालादीनि यज्ञस्य साधनत्वादायुधानीत्युच्यन्ते । तान्यध्वर्युः संपादयत् । साध्यसाधनयोरभेदोपचाराद्यज्ञस्यैव तदायुधत्वम् । तत्तेनाऽऽयुधसंपादनेन यज्ञभेव संपादयति ॥

अत्राऽऽयुधानां प्रयोगस्त्रिविधः । एकैकस्य प्रयोगः सर्वेषां सह प्रयोगो द्वर्योर्द्वयोः प्रयोगश्चेति । तत्र तृतीयं विधातुषितरपक्षौ निन्दति—

यदेकमेकः संभरेत्वितृदेवत्यानि स्युर्य-त्सह सर्वाणि मानुषाणि , इति ।

ईह्यों पैतृकमानुषपात्रमयोगौ गृह्यकारेण दर्शितौ—दंदं न्यिश्व पात्राणि प्रयुनिक्त देवसंयुक्तानि सक्कदेव मनुष्यसंयुक्तान्येकैकशः पितृसंयुक्तानीति॥ विषचे-

देदे सं भरति याज्यानुवाक्ययोरेव रूपं करोत्यथी मिथुनमेव, इति।

द्वित्वसाम्येन याज्यानुवाक्याक्ष्यत्वं स्त्रीपुरुषात्मकिष्युनत्वं च ॥ संपादनीयानां यज्ञायुधानां स्वरूपविशेषं विधातुं तद्देदनं प्रशंसति—

यो वै दश यज्ञायुधानि वेद मुखतोऽस्य यज्ञः कल्पते, इति।

यो पजमानो मुखतो यज्ञारम्भे दशैतानि संपादनीयानीत्यनुसंधत्तेऽस्य यज्ञो निविध्नेनानुष्ठानक्षमो भवति ॥

आयुधविशेषखरूपाणि विधत्ते—

स्पयश्च कपालानि चाग्निहोत्रहवणी च शूर्प च कृष्णाजिनं च शम्या चोल्खलं च मुसलं च हषचोपला चैतानि वै दश यज्ञायुधानि य एवं वेद मुखताऽस्य यज्ञः कल्पते, इति।

स्पयो नाम बाहुमात्रः खड्गाकारः काष्ट्रविशेषः । कपालानि भाण्डलेश-सहशानि । अग्निहोत्रहवणीलक्षणं सूत्रकार आह—वैकङ्कत्यिमिहोत्रहवणी बाहुमात्र्यरित्नमात्री वा प्रस्ताकृतिरिति । शम्या बाहुमात्रो गदाकृतिः काष्ठ-विशेषः । शिष्टानि शूर्पादीनि लोकपसिद्धानि । पुनरिप दशायुधवेदनप्र-शंसनमुपसंहारार्थम् । चकाराः परस्परसमुख्यार्था अनुक्तदशायुधसमुख-यार्था वा ।

तानि सर्वाण्यापस्तम्बो दर्शयति-

"उत्तरेण गाईपत्याइवनीयौ दर्भान्स स्तीर्य दुंद्रं न्यश्चि पात्राणि प्रयुनिक्ति दश्चापराणि दश्च पूर्वाणि स्पयश्च कपालानि चेति यथासमाम्नातमपराणि प्रयुज्य सुवं जुहृमुपभृनं ध्रुवां वेदं पात्रीमाज्यस्थालीं प्राशित्रहरणिदापात्रं प्रणीताप्रणयनिमिति पूर्वाणि तान्युत्तरेणावशिष्टान्यन्वाहार्यस्थालीमञ्चानमुप्रवेषं पातदों हपात्राणि " इति ॥

( यज्ञायुधसंभृत्यभिधानम् )

यजमानस्याभिमञ्जणं विधातुं पस्तौति —

यो वै देवेभ्यः प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते जुषन्तेऽस्य देवा हव्यम्, इति। प्रतिप्रोच्य होव्यामीति प्रतिश्रुख।। विषक्ते—

> हिवर्निरुप्यमाणमि मन्त्रयेताग्निः होतार-मिह तः हुव इति देवेभ्य एव प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते जुपन्तेऽस्य देवा हव्यम्, इति।

अग्नि॰ होतारमित्यादिमञ्चः पूर्वप्रपाठके मम नामेत्यनुवाके समाम्नातो च्याक्यातश्च । देवानामाहातारं तमित्रमिह यज्ञे उहमाह्वयामि । आ यन्तु देवाः सुमनस्यमाना वियन्तु देवा हिवेषो मे अस्येत्यस्मिञ्चत्तरार्थे देवेभ्यः प्रतिश्र- वर्णं विस्पष्टम् । अस्य हिवेषो वियन्तु इदं हिवरश्चनित्वत्यर्थः ॥

इदमभिमञ्जणं पुनः प्रशंसति-

एष वे यज्ञस्य ग्रहो ग्रहीत्वेव यज्ञेन यजते, इति । एष मध्यमयोगो यज्ञस्वीकाररूपः । इविषो वियन्त्वित्यनेन देवतामुहिश्य द्रव्यत्यागस्य मृचिनत्वात् ॥

यजमानस्य मीनं विधत्ते-

तदुदित्वा वाचं यच्छिति यज्ञस्य धृत्ये, इति । तद्भिमन्नणमन्नवाक्यम् । मौनेन यज्ञो बहिरप्रकाशितत्वाकृतो भवति ॥ पुनरिष मौनं प्रशंसित—

> अथो मनसा वै प्रजापतिर्यज्ञमतनुत मनसैव तद्यज्ञं तनुते रक्षसामनन्ववचाराय, इति।

सित वाग्व्यापारे विवक्षितशब्द्विशेषतदर्थचिन्तया तत्प्रसक्तानुप्रसक्तिन्त्या च विक्षिप्तं मनः प्रकृताद्यज्ञात्स्खलति । अतः प्रजापतिरविक्षेपाय मन-सैव यज्ञपकरोत् । तद्वयज्ञपानोऽपि तत्तेन मौनेन मनसैव यज्ञं तनुते । तथा सित स्खलनाभावाद्रक्षसामत्र प्रचारो न भवति ॥

८९८

यद्गयोगविधिमुनेतुं पस्तौति —

यो वे यज्ञं योग आगते युनक्ति युङ्क्ते युञ्जानेषु, इति।

यो पजमानो यज्ञयोगकाले समागते सत्यप्रमत्तो यज्ञं युनक्ति स एव युज्जानेषु यजमानेषु युङ्क इति व्यपदेशमईति । अकाले तु योगः कृतोऽप्यकृत एव स्यात् ॥

योगविध्युत्रयनमभिनेत्य तत्र करणभूतं मन्नमुदाहृत्य व्याचष्टे-

कस्त्वा युनाकि स त्वा युनक्ति-त्याह प्रजापिति कः प्रजापित-नैवैनं युनकि युङ्के युङ्जानेषु, इति।

अयमिप मन्नः पूर्वप्रपाठके समाम्नातः । यः प्रजापितः सर्वेदा सर्वेषां यजमानानां यज्ञं युनक्ति स प्वाद्य मदीयं यज्ञं युनकु रथेऽश्विमव मिय यज्ञं संबध्नातु । अनेन मन्नेण यज्ञं युङ्गादित्युकीतो विधिः ॥

अथ मीमांसा ।

तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम् —

द्रव्यस्य स्पयकपालादेः सांकर्यं वा व्यवस्थितिः । यज्ञायुधत्वं सर्वाङ्गसमं तेनात्र संकरः ॥ वाक्यस्योद्धननादेः स्पाद्वेपर्थ्यं संकरे सति । अनुवादो ह्यायुधोक्तिव्यवस्था तेन पूर्ववत् ॥

द्रभीपृणेपासयोः श्रयते—'' स्पयश्च कपालानि चामिहोत्रहवणी च शुर्प च कुप्णाजिनं च शम्या चोल्यवलं च मुसलं च दपचोपला चेतानि वै दश्च यज्ञायुधानि " इति । स्पयशब्देन खड्गाकारं काष्ट्रमुच्यते । अप्तिहोत्रहवणी हिविनिर्वापसाधनं काष्ट्रपात्रम् । शम्या गदाकारं काष्ट्रम् । तत्र ब्रीह्यादिद्रव्ये-प्वचातादिसंस्काराणां सांकर्ये निराकृतेऽपि स्पयकपालादिद्रव्याणामुद्धनन-पुरोडाशश्रपणाद्यङ्गित्रयासु सांकर्ये निराक्तेपश्चयम् । येन केनापि द्रव्येण यस्यां कस्यांचित्क्रियासु सांकर्ये निराक्तेपश्चयम् । येन केनापि द्रव्येण यस्यां कस्यांचित्क्रियासां कृतायामि श्रृयमाणस्य यज्ञायुधत्वस्याविरोधात् । न च (ह्य)व्यवस्थामात्रेण यज्ञसाधनत्र्यम्पतीति प्राप्ते व्र्मः—स्प्येनोद्धन्ति ।

(यज्ञायुधसंभृत्यभिधानम्)

कपालेषु श्रपयति । अग्निहोत्रहवण्या हवीः षि निर्वपति । शूर्पेण विविनक्ति । कृष्णाजिनमधस्तादुल्खलस्यावस्तृणाति । शम्यायां दृष्टद्मुपद्धाति । उल्खलस्यावस्तृणाति । शम्यायां दृष्टद्मुपद्धाति । उल्खलस्युमलाभ्यामवहन्ति । दृष्टदुपलाभ्यां पिनष्टीत्येतेषां विशेषसंयोगवोधकानां वाक्यानां वैयथ्यं सांकर्यपक्षे पसज्यते । व्यवस्थापक्षेऽपि संबन्धसामान्यबोध्यं यक्षायुध्यवाक्यमनर्थकमिति चेन्न । उद्धननादिवाक्यसिद्धार्थानुवादित्वात् । न च वैपरीत्येनोद्धननादिवाक्यानामेवानुवादित्वमिति वाच्यम् । बहुवैय-ध्यम्य ज्ञायुध्यान् । व चात्यन्तं यक्षायुध्यानुवादस्य वैयथ्यम् । यक्षायुधानि संभरतीत्यासादनविधानायोपयुक्तत्वात् । तस्मादव्यातादिसंस्कारा इव स्पय-कपालादिद्वव्याणि व्यवस्थितानि ॥

चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्-

दश यज्ञायुथानीति हविष्ट्रेन विधिर्न वा । आद्योऽप्राप्तेः पुरोहाशे समुचयविकल्पने ॥ सार्थमुत्पत्तिशिष्टेन विकल्पादिने युज्यते । स्फ्येनोद्धन्तीति यत्प्राप्तं तदत्रानुष्य संस्तवः ॥

द्शैपूर्णमासयोः स्पयश्च कपालानि चेत्याद्यनुक्रस्यैतानि वै दश्च यद्भायुधा-नीत्याम्नातम् । नानि चात्र हविष्ट्रेन विधीयन्ते । कुतः । मानान्तरैरमासत्वे-नापूर्वार्थत्वात् । यदि तत्र पुरोडाशो हविभेवेत्तदा तेन सहैतेषां समुख्यो विकल्पो वाऽस्त्विति पाप्ते बूमः — आग्नेयोऽष्टाकपाल इत्युत्पत्तिशिष्टेन पुरोडा-शेन सह पश्चाच्छिष्टानामायुधानां विकल्पः समुख्यो वा न संभवति । आयु-धन्वं यक्षमाधनत्वम् । तच्च स्पयेनोद्धन्ति कपालेषु अपयतीत्यादिशास्त्रसिद्धमे-वात्रान्द्य यक्षायुधानि संभरतीत्येष संभरणविधिः स्तूयते । तस्मान्नास्ति हविष्टम् ।

एकादशाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्-

देशपात्रित्वजोऽन्यस्मिन्प्रयोगेऽन्य उतैच्छिकाः । भुक्त्यर्थपर्णवत्तेऽन्ये वासोवत्ते स्युरैच्छिकाः ॥

समे यजेतत्युक्तो देशः । जुहादीनि पात्राणि । अध्वर्युपमुखा ऋत्विजः । ते चैकस्मिन्प्रयोग उपयुक्ता निरिष्टकत्वास्न प्रयोगान्तरमहन्ति । इष्टास्मिर्गता निरिष्टाः । कुत्सिता निरिष्टा निरिष्टका दुष्टाः पुनःप्रयोगानही इत्यर्थः । यथा भोजन उपयुक्तं कदलीपलाशादिपणी प्रक्षाल्यापि न पुनः शिष्टास्तत्स्वी कुर्वन्ति तथाऽत्राप्यन्ये देशादयः प्रयोगान्तरे संपाद्या इति प्राप्ते ब्र्मः—यथा

( यज्ञायुधसंभृत्यभिधानम् )

बस्नं पूर्वदिने प्रावरणायोपयुक्तमि दिनान्तरे निरिष्टकं न भवति, श्लिष्टास्त-द्वाऽन्यद्वा स्वेच्छया दिनान्तरे स्वी कुर्वन्ति तद्वदत्रापि द्रष्ट्व्यम् । इदं निरिष्ट-कमिदं नेत्यत्र शिष्टाचार एव प्रमाणम् । शिष्टाश्च देशादीन्त्रियमेन न त्यजन्ति । तस्मादेच्छिकाः ।

#### तत्रैवान्यचिन्तितम्-

मा भृदन्यत्वनियमः पात्रे तम्नं किमैच्छिकम् । नियतं वाऽग्रिमो देशवन्मैवं प्रतिपत्तिनः ॥

देशपात्रित्वनां साधारण्येनान्यत्वनियमे निवारिते सित पुनः पात्रेषु नियमान्तरसद्सद्धाविश्वन्त्यते । प्रथमप्रयोगे यान्युपयुक्तानि पात्राणि तान्यव प्रयोगान्तरेष्विति नियमो नास्त्युतास्त्रीति संशयः । यथा देशकर्नुषु त एवेति नियमो नास्त्येच्छिकस्योक्तत्वात्तथा पात्रेष्वपीति चेन्मेवम् । आमरणं पात्राणां धारणीयत्वात् । आहिताग्निमिनिद्हन्ति यक्षपात्रेश्चिति प्रतिपत्तिविधानेनाऽऽमरणं धारणमेव गम्यते । ननु पात्रेरिति तृतीयाया गुणभावावगमान्दर्थकर्भेदं न तु प्रतिपत्तिः । तथा सित पात्रान्तरेरिय दाहसिद्धेन धारणनियम इति चेन्मेवम् । दक्षिणे पाणौ जुहूमासादयतीति द्वितीयया प्रतिपाद्यन्वावगमान्त्यूर्वेषामेव धारणम् । तस्मात्सर्वेषु प्रयोगेषु पात्राणां तन्नम् ।

#### तत्रैवान्यश्चिन्तितम्-

किं पौर्णमासीमारभ्य यद्वाऽऽधानिमयं धृतिः । प्रकृत्यर्थतयाऽऽद्यः स्यान्भरणानियमान्परः ॥

अनारभ्याधीतानां पात्राणां प्रकृतिगामितया पाँर्णमासीमारभ्य धारण-मिति प्राप्ते ह्रमः—आधानकाले पवमानिष्टिषु चोदकप्राप्तत्वात्पात्राण्याधानमा-रभ्य धारियतव्यानि । अन्यथाऽऽधानपौणमास्योमध्ये यजमानस्य कदाचि-न्मरणे पात्राभावेन दाहाभावप्रसङ्गात् । तस्मादाधानमारभ्य धारणमित्ययं परः पक्षोऽभ्युपगन्तव्यः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयज्ञेन-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठकेऽ-ष्टमोऽनुताकः ॥ ८ ॥

# प्रण • ६ अनु • ९] कुष्णय जुर्वेदीयतै तिरीयसंहिता।

(द्वादशद्वद्वसंपत्त्वाभिधानम्)

( अथ प्रथमाष्टके पष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

प्रजापंतिर्यज्ञानंस्रजताग्रिहोत्रं चाग्निष्टोमं चं पौर्णमासीं चोक्थ्यं चामावास्यां चातिरात्रं च तानुदंमिमीत यावंद्गिहोत्रमासीत्तावांन-ग्निष्टोमो यावती पौर्णमासी तावीनुक्थ्यी यावंत्यमावास्यां तावानितिरात्रो य एवं विद्वानं-मिहोत्रं जुरेति यावद्मिष्टोमेनौपामोति ताव-दुपांऽऽप्रोति य एवं विद्यान्यै। र्णमासीं यर्जते यावंदुक्थ्यंनोपाप्नोति (१) तावदुपांऽऽ-प्नोति य एवं विद्वानंमावास्यां यजते यावंद-तिगत्रेणीपाप्नोति तावद्पांऽऽप्नोति परमे-ष्ठिनो वा एष यज्ञोऽय्रं आसी**त्तेन** स**पंरमां** काष्टांमगच्छत्तेनं प्रजापंतिं निखांसाययत्तेनं प्रजापंतिः परमां काष्टांमगच्छत्तेनेन्द्रं निरवां-साययत्तेनेन्द्रंः परमां काष्टांमगच्छत्तेनाम्नी-षामी निरवासाययत्तेनाबीषामी परमां काष्टां-मगच्छतां यः (२) एवं विद्यान्दंशीपूर्णमासौ यर्जते परमामेव काष्ठां गच्छति यो वै प्रजां-तेन यज्ञेन यजंते प्र प्रजयां पशुभिर्मिथुनैर्जा-यते दादंश मासांः संवत्सरो दादंश दंदानि दर्शपूर्णमासयोस्तानि संपाद्यानीत्यांहुर्वत्सं चौपावस्त्रत्युखां चाधि श्रयत्यवं च हन्ति दृषदें। च समाहन्यधि च वपंते कपालांनि चौपं द्याति प्ररोडाशं च ( ३ ) अधिश्रय-त्याज्यं च स्तम्बयज्ञश्च हर्स्यभि च गृह्णाति वैदिं च परिगृह्णाति पत्नी च सं नद्यति प्रोक्षं-णीश्चाऽऽसादयत्याज्यं चैतानि वे द्यादेश द्रंद्यानि दर्शपूर्णमासयोस्तानि य एवः मंपाद्य यजंते प्रजातेनेव यज्ञेनं यज्ञते प्र प्रजयां पृशु-भिर्मिथुनेजीयते ( ४ ) ॥

( उक्थ्येनोपाप्तोत्यंगच्छनां यः पुंरोडाशं च चत्नारिश्शचं । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिनायां प्रथमाप्टके षष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके षष्टप्रपाठके नवमोऽनुवाक । )

प्रजापंतिरितिं प्रजा—पातः । यज्ञान् । अस्रजत् । अग्निहोत्रमिर्द्यंग्नि—होत्रम् । च । अग्निष्टोमिन्दिं-ग्नि—स्तोमम्। च । पौर्णमासीमितिं पौर्ण—मासीम्। च । उक्थ्यंम् । च । अमावास्यांमित्यंमा—वास्यांम् । च । अतिरात्रमिर्द्यंति—रात्रम् । च । तान् । उदि- (द्वादशद्वंद्वसंपत्त्यभिधानम्)

ति । अभिमीत । यावंद । अग्निहोत्रमित्यंग्नि—हो-त्रम् । आसीत् । तावान् । अग्निष्टोम इत्यंग्नि-स्तोमः । यावती । पौर्णमासीति पौर्ण-मासी । तार्वान् । उक्थ्यंः । यार्वती । अमावास्येत्यंमा-वास्यां । तावांन् । अतिरात्र इत्यंति-रात्रः । यः । एवम् । विद्वान् । अग्निहोत्रमिर्विग्नि—होत्रम् । जुहोति । यार्वत । अग्निष्टोमेनेत्यंग्नि—स्तोमेनं। उपा-प्रोतीत्युप-आप्रोति । तार्वत् । उपेति । आप्रोति । यः । एवम् । विद्वान् । पौर्णमासीमितिं पौर्ण-मा-सीम् । यजंते । यावंत् । उक्ध्यंन । उपाप्नोतीत्युं-प-आप्रोति (१) तार्वत् । उपेति । आप्रोति । यः । एवम् । विद्वान् । अमावास्यांमित्यंमा-वा-स्यांम् । यजंते । यावंत् । अतिरात्रेणेत्यंति-रात्रेणं । उपामोतीत्युंप-आमोति । तावंद । उपेति । आप्रोति । परमेष्ठिनंः । वै । एषः । यज्ञः । अप्रे । आसीत् । तेनं । सः । परमाम् । काष्टांम् । अग-च्छद् । तेनं । प्रजापंतिमितिं प्रजा-पतिम् । निर-वांसाययदितिं निः-अवांसाययत् । तेर्न । प्रजापं-तिरितिं प्रजा-पितः । परमाम् । काष्ठांम् । अगच्छव । तेनं । इन्द्रंम् । निरवांसाययदितिं निः — अवांसाययद् ।

तेनं । इन्द्रंः । परमाम् । काष्टांम् । अगच्छत् । तेनं। अग्नीषोमावित्यग्नी-सोमैं। निरवांसाययदिति निः-अवांसाययत् । तेनं । अग्नीषोमावित्यग्नी-सीमैं। परमाम्। काष्टांम्। अगच्छताम्। यः।(२) एवम् । विद्वान् । दर्शपूर्णमामाविति दर्श-पूर्ण-मासौ । यजंते । परमाम् । एव । काष्टांम् । सन्छति । यः । वै । प्रजातिनाति प्र-जातेन । यज्ञेनं । यजंते । प्रेति । प्रजयेति प्र-जयां । पशुभिरिति पशु-भिः। मिथुनैः । जायते । द्वादंश । मार्माः । मंवत्मर इति सं-वत्सरः । हादृंश । हंदानीति हं - हानि । दर्शपूर र्णमासयोरिति द्श-पूर्णमासयोः । तानि । मंपाद्या-नीति सं-पाद्यांनि । इति । आहुः ुत्मम् । च । उपावस्जतीत्युंप-अवस्जति । उखाम् । च । अधीति । श्रयति । अवेति । च । हन्ति । दपदें। । च । समाहन्तीतिं सम्-आहंन्ति । अधीतिं । च । वपंते । कपार्छानि । च । उपेति । द्याति । पुरोडा-शंम्। च। (३) अधिश्रयतीत्यंधि—श्रयंति। आज्यंम् । च । स्तम्बयजुरिति स्तम्ब-यजुः । च । हरंति । अभीति । च । यहाति । वेदिंम् । च। परियुद्धातीतिं परि-यद्धातिं । परनींम्। च । स- ( द्वादशद्वद्वसपस्यभिधानम् )

मिति । नद्यति । प्रोक्षंणीरितिं प्र— उक्षंणीः । च । आसाद्यतीत्यां-साद्यंति । आज्यंम् । च । एतानि । वै । हार्दश । हंहानीति हं-हानि । दर्शपूर्णमास-योरितिं दर्श-पूर्णमासयोः । तानि । यः । एवम् । मंपाद्येति सं-पार्च । यजंते । प्रजातेनेति प्र-जातेन । एव । यज्ञेनं । यजते । प्रेतिं । प्रज-येति प्र-जयां । पशुभिरिति पशु-भिः । मिथुनैः । जायते।(४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयमंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः॥ ९ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे पष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः।)

अष्टमे यज्ञायुष्यसंभृतिकक्ता । नवमे द्वाद्श्वद्वंद्रमंपत्तिकच्यते । प्रथमं तावद्तु-ष्ठातृणां फलाधिक्याय वेदनविशेषविधिमुन्नेतं प्रस्ताति-

> प्रजापतिर्यज्ञानस्जताग्निहोत्रं चाग्निष्टोमं च पौर्णमामी चाक्थ्यं चामावास्यां चातिरात्रं च तानुद्मिमीत यावद्ग्रिहोत्रमामीत्तावान-ग्निष्टामी यावती पौर्णमासी तावान-कथ्या यावत्यमावास्या तावानतिरात्रः, इति।

अत्राग्निहोत्रपोर्णमास्यमावास्यायागा अर्ल्पेईन्यमञ्चाक्रियाविशेषेः साध्या अत एवालपफलाः । अग्निष्टोमोक्थ्यातिरात्रयागा बहुभिद्रेव्यमस्त्रित्याविशेषैः साध्या अत एवाधिकफलाः । तानुभयविधान्यज्ञान्त्रजापतिः सृष्ट्रा कनिष्ठपुत्रे पितेव कनीयःस्विप्रहोत्रादिष्वनुग्रहेण तुलया त्रीणि दंदान्युन्मितवान् । तदनु-ग्रहादग्निहोत्रादीन्यग्निष्टोपादिसमानि संपन्नानि॥

( द्वादशद्वद्रमंपत्त्यभिधानम् )

वेदनविशेषविधिमुन्नयति-

य एवं विद्वानिप्रहोत्रं जुहोति यावद्प्रिष्टोमे-नोपाप्रोति तावदुपाऽऽप्रांति य एवं विद्वान्पो-णेमासीं यजते यावदुक्थ्येनोपाप्नांति तावदु-पाऽऽप्नोति य एवं विद्वानमावाम्यां यजते या-वद्तिरात्रेणोपाप्नोति तावदुपाऽऽप्नांति, इति ।

मजापत्यनुग्रहाद्गिहोत्रादीनामग्निष्टोमादिमाम्यं जानतः समानफलन्वकथन्तात्फलाधिक्यायानुष्टानुभिर्मप्रष्टोमादिमाम्यं भावयेदिति विधिक्त्रीयते । विद्याया स्वर्मणः फलाधिक्यं छन्दोगा आमनन्ति—''यदेव विद्यया सरोति तदेव वीर्यवत्तरं भविति'' इति । लोकेऽपि राज्ञा ग्रामेषु पेरित राज्ञमुदाधारिण नीचे कस्मिश्चिद्धृत्ये राज्ञन्वमुपचरन्तीनां प्रजातां मृत्यचित्तप्रसादेन फलाधिक्यमुपलभागहे । कार्ण्यश्च बृहदारण्यकस्य पञ्चमाध्यायं कार्निचिद्धुपामनान्यथं संपद् इति वाक्येनाऽऽस्त्रायन्ते । स्वत्ये कर्मण्यधिककर्मन्वस्य मनमा संपादनं संपत् । एतदेवाभिषेत्य सर्वेषु रमृतिषुराणागमेषु द्यालग्रामप्रतिमादौ विष्णादिखुद्धिविद्या । नस्मादेतद्वाक्यमग्निहोत्राद्याविष्टोमादिसंपादनविधिप्रम् । यद्यपि पूर्वमीमांमायां द्वितीयाध्यायं य एवं विद्वान्याणिमासीं यजत इत्यस्य विद्वाक्यस्य विधायकत्वं निरात्त्रवान्यानवादकत्वमुक्तं तथाऽपि कर्मविष्टेव तत्र निराकरणात्संपैद्वुध्युक्तीता न कोऽपि विरोधः । भावनाविधिप्रत्येव तत्र निराकरणात्संपैद्वुध्युक्तीता न कोऽपि विरोधः । भावनाविधिप्रत्येव तत्र निराकरणात्संपैद्वुध्युक्तीता न कोऽपि विरोधः । भावनाविधिप्रत्येव तत्र निराकरणात्संपैद्वुध्युक्तीता चेत् । उत्कृष्यतां नाम अग्निचयनमकर्णादितानां मनश्चिद्।सुपानतीनां प्रकरणोत्कपम्य व्यासनिव निर्णातत्वात् । अन्यपरस्यान्यार्थेत्वाद्दश्चिमासौ प्रशंमितुमत्र पाटोऽस्तु ॥

पुनरिप दर्शपूर्णमासौ प्रशंसित-

परमेष्टिनो वा एप यज्ञां ऽत्र आभीतन स परमां काष्टामगच्छत्तेन प्रजापतिं निरवामा-ययत्तेन प्रजापतिः परमां काष्टामगच्छत्ते-नेन्द्रं निरवासाययत्तेनेन्द्रः परमां काष्टा-मगच्छत्तेनाग्नीषामौ निरवासाययत्तेनाग्नीषोमौ (द्वादशद्वंद्रसंपत्त्यभिधानम् )

परमां काष्टामगच्छतां य एवं विद्वान्दर्शपूर्ण-मामौ यजते परमामेव काष्टां गच्छति, इति।

परमे परे सत्यलोके तिष्ठनीति परमेष्ठी चतुर्मुखः । तस्य चाग्रे पूर्वस्मिन्करुपे यजमानन्वेनावस्थितस्येष यज्ञो द्र्ञीपूर्णमासयज्ञः प्रवृत्तः।तेन चेश्वरार्पणबुध्द्याऽनुष्ठितेन स यजमानः परमां काष्ठामिदं परमेष्ठिन्वपदं प्राप्तवान् । प्रजापतिदेक्षादिः । तं पूर्वस्मिञ्जन्मिन तेनोत्तमफलहेतुद्र्शपूर्णमामोपदेशेन निरवासाययत्तोपितवाननुष्ठानाय प्रेरितवान्वा । स च तिस्मिञ्जन्मिन यजमानस्तेनानुष्ठानेन परमां काष्ठां दक्षन्वपदं प्राप्तवान् । एविमतस्त्र योज्यम् । अत प्रव दर्शपूर्णमासयोः स्वर्गकामार्थन्वमाद्वातम् । मीमांसकैर्विचारितं च ॥

द्वंद्रसंपाद्नं विधानुं प्रस्तौति-

यो ये प्रजातेन यज्ञेन यजते प्र प्रजया पशुनिर्भिथुनैर्जायते द्वादश मामाः मंबरमरो द्वादश दंदानि दर्शपूर्णमा-मयोस्तानि मंपाद्यानीरयादुः, इति।

प्रजातेनात्यन्तविस्तृतेन प्रजादिभिः प्रसृतो विस्तृतो जायते । द्वादश्रमासो-पेतसंवन्सरसास्येन द्वादशद्वंद्वोपेतस्य यशस्य प्रसृतत्वम् ॥

द्वंद्वानि विधत्ते-

वस्मं चीपावस्रजस्युखां चाधि श्रयस्यव च हन्ति हपदी च समाहन्त्यधि च वपते कपा-ल्यान् चीप द्याति प्ररोडाशं चाधिश्रय-त्याच्यं च स्तम्बयजुश्च हरस्यभि च यह्नाति वेदिं च परियह्नाति पत्नीं च सं नद्यति प्रोक्षणीश्चाऽऽमाद्यस्याज्यं च, इति।

गां दोग्धुमध्वर्युरयक्ष्मा वः प्रजयेति मन्नेण वत्सं बन्धनान्मुन्नेत् । क्षीरं अपियतुं मातिरिश्वनो घर्म इति मन्नेणोखां गाईपत्ये स्थापयेत् । अव रक्षो दिव इति शाखान्तरमन्नेण ब्रीहीनवहन्यात् । इषमा वदेति मन्नेण पाषाणेन शम्यया वा पेषणार्थं दृषदुपले समाहन्यात् । देवस्य त्वेत्यादिमन्नेण पेषणाय

हषदि तण्डुलानिषविषेत् । ध्रुवमसीत्यादिभिमेन्नैः पुराडान्नश्रपणायाम्नौ कपालान्युपदध्यात् । घर्मोऽसीति मन्नेण तेषु कपालेषु पुराडान्नामिश्रयेत् ।
अम्नितं तेज इति मन्नेणाऽऽज्यमाहवनीयेऽधिश्रयेत् । चिकीपितवेदिस्थाने
पृथिवि देवयजनीत्यादिभिमेन्नैः स्तम्बयजुर्हरेत् । अरुहरेते दिविमिति मन्नेणाऽऽम्नीभ्रोऽञ्जलिना सनुणपांमृनुत्करे प्रक्षिप्तानभिगृह्णीयात् । वसवस्त्वा परिगृह्नित्वत्यादिभिमेन्नैवेदि परिगृह्णीयात् । आन्नामानेति मन्नेण योक्रेण पन्नी
संनद्मेत् । ऋतसधस्थेति नाखान्तरमन्नेण स्पर्यानप्यादिनायां लेखायां प्रोक्षणीरासादयेत् । अमेर्जिहाऽसीति मन्नेण स्पर्यलेखायामाज्यं सादयेत् ।

विहितानि द्वंद्वानि प्रशस्योपमंहर्गि-

एतानि वै द्वादश दंदानि दर्शपृर्णमाम-योस्तानि य एवः संपाद्य यजते प्रजातेनैव यज्ञेन यजते प्र प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते॥, इति॥

यद्यप्युक्तानां वन्मविमाकादीनां चतुर्दशन्वान्सप्तर्वेनानि द्वंद्वानि नथाऽपि चकारैः पूर्वीनुवाकोक्तेषु दशसु यज्ञायुधेषु समृचितेषु द्वादश संपद्यन्ते ॥

अथ मीमांमा।

द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम् —

एवं विद्वान्पोर्णमासीममावास्यामितीरितम् ।
कभीन्यदुत पूर्वोक्तसमुदायानुवादकम् ॥
कभीन्तरं स्यादभ्यासाध्द्रौवं द्रव्यं हि देवता ।
बार्त्रघ्नीत्यादितो रुभ्याऽनुवादस्तु न युज्यते ॥
बार्त्रघ्नीत्याज्यभागाङ्गव्यवस्थोक्तर्न देवता ।
पोर्णेत्यनुद्यते पोर्णमासीयुक्तं त्रिकं तथा ॥
अमेत्यपि समृहस्य द्वित्वसिद्धिः प्रयोजनम् ।
सहस्थितिः पोर्णमास्यामित्युक्तिभ्यां त्रिकं त्रिकं ॥
विद्वद्वाक्ये विधी विध्याद्यक्तिराग्नेयआदिना ।
विद्विद्वाक्य फलित्वेन प्राधान्यमितरे गुणाः ॥

इदमाझायते—य एवं विद्वान्योर्णमासीं यजते य एवं विद्वानमावास्यां यजत इति । अत्र यजतिना कमीन्तरं विधीयते न तु प्रकृता आग्नेयादयः ( द्वादशद्रद्वसंपन्यभिधानम् )

पक्यागा अनुयन्ते । आग्नेयाद्यः कालसंयुक्तास्तत्प्रकरण एवाऽऽज्ञाताः—
" यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां चपौणेमास्यां चाच्युनो भवति " इति ।
" ताववृतामग्नीपोमावाज्यस्येव तावुपांग्नु पौणेमास्यां यज्ञति " इति ।
" ताभ्यामेनमग्नीपोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छन् " इति । " ऐन्द्रं
दध्यमावास्यायाम् " इति । " ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम् " इति च। एतेभ्यः
प्रकृतेभ्यः पडभ्य आग्नेयादिभ्यो विद्दावयिविहितस्य कर्मणोऽन्यत्वे सति
पूर्वाधिकग्णन्यायेन विध्यभ्याम उपपद्यते । न च कर्मान्तरत्वे द्रव्यदेवतयोरभावो धौवादिसद्भावान् । अत एवोक्तम्—

#### " ध्रौवं साधारणं द्रव्यं देवता माम्रवर्णिकी । रूपवन्तौ ततो यागौ विधीयेने पृथक्तया " इति ॥

''मर्वस्पै वा एतद्यज्ञाय गृद्यते । यद्श्रुवायामाज्यम्'' इति ध्रीवस्य साधा-रणत्वं श्रुतम् । देवताया मास्रविणकत्विमन्थमुन्नेतव्यम् — "तस्माद्वात्रीद्वी पूर्णमा-सेऽनुच्येते रूपन्वती अमावास्यायाम्" इति । वार्त्रघ्टयौ रूपन्वत्यौ चर्चौ ऋमेण काळद्रयोपेते विधीयेते । तत्राग्निर्द्वत्राणि जङ्ग्यनदित्येको वात्रीय्रो मन्नः । त्वं सोमासि सर्व्यातस्त्वं राजीत बृत्रहेत्यपरः । तयोरुक्तावप्रीषीमौ पौर्णमासदे-वता । एवमनन्तराम्नातयोर्द्धिधातुयुक्तयोर्भन्नयोरुक्तावप्रीपोमावमावास्यादे-बता। ताभ्यां द्रव्यदेवताभ्यां रूपवत्त्वाद्यागान्तरमत्र विधीयते। षड्यागानुवादत्वे तदनुवादेन विधेयान्तरस्य कस्यचिददर्शनाद्विद्वद्वावयमनर्थकं स्यात । न केवळं तदानथन्यं कि तु पौर्णमास्या पौर्णमास्यां यजेत, अमावास्यायाममावास्यया यजेतेत्येतद्पि व्यर्थे स्यात् । न चैतत्कालविधायकं यदाग्नेय इत्याद्यत्पत्तिवाः क्येरेव र्नाद्वभानात्। कर्मान्तरत्वे तु काळं विधास्यति। तस्मात्कर्मान्तरविधिरिति प्राप्ते ब्रुमः — आस्तां ताबद्रव्यं, देवता तु विधित्सितस्य कर्मान्तरस्य सर्वथा न छभ्यतं । वार्त्रघ्न्योर्द्धधन्वत्योश्वाऽऽज्यभागदेवताप्रतिपादकत्वात् । हौते मन्न-काण्डे सामिथेनीरावाहननिगदपयाजमन्त्रांश्वाऽऽम्नाय प्रयाजानन्तरभाविनो-राज्यभागयोः ऋषेण वार्त्रघन्यौ द्रधन्वत्यौ चाऽऽस्नाते । लिङ्गं चामिविषयं सोमविषयं च तत्रीपलभ्यते। ततो लिङ्गक्रमाभ्यामाज्यभागविषयत्वमवगम्यते। यत्तु वार्त्रघ्नी पूर्णमास इत्यादिवाक्यं तिल्लङ्गन्नमक्तृप्तयोराज्यभागाङ्गयोर्भन्न-युगलयोः कालद्वये व्यवस्थामाचष्टे, न तु नूतनकर्माङ्गतां तयोविंदधाति । अतो रूपराहित्याद्विद्वद्वावयं कर्पान्तरविधायकं न भवति, किं तर्हि पूर्वपक्रतेष्वाग्ने-यादिषु षद्मु त्रिकद्भी द्वौ समुदायावनुवदति । न च कालवाचिभ्यां पौर्णमा-

( द्वादशद्वंद्वसंपत्त्यभिधानम् )

स्यमावास्याञ्च्दाभ्यां यागानुवादानुपपत्तिः । तत्कालविहितयोर्यागित्रिकयोरु-पछिक्षतत्वात् । न चानुवादो व्यर्थः । समुदायद्वित्विमद्धेस्तत्त्रयोजनत्वात् । त्तिसद्धौ च दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजनेत्यस्मिन्फलवाक्ये पड्यागावि-षक्षया द्वित्रचननिर्देश उपपद्यते । यद्ष्युक्तमनुत्राद्पक्षे पार्णमास्यामित्यादि-बाक्यवैयर्थ्यमिति तद्युक्तं, कालविधानासंभवेऽप्येकैकस्य त्रिकस्य महप्रयोगः विधानात् । आग्नेयोपांशुयाजाग्नीपोमीयाणां त्रयाणां पोणमासीकालविहितानां **सह प्रयोगः पौर्णमास्**येत्यनेन तृतीयेकवचनान्तेन विधीयते । एवमिनस्त्रापि । ननु विद्वदाक्यस्य कर्मान्तरविधायकत्वाभावेऽपि नानुवादकत्वं, तस्य यागः विधायकत्वाभ्युपगमात् । आग्नेयोऽष्टाकपाल इन्यादिवाक्यानि नु विहिनयाः गानुवादेन द्रव्यदेवतालक्षणगुणविधायकानीति चेन्न । तथा सत्येकेन वाक्ये-नानेकगुणविध्यसंभवात् । प्रतिगुणं पृथाग्वधा विध्याद्यातः प्रमञ्चेत । आग्ने-यादिवाक्यानां विधायकत्वे तु विशिष्टविधित्वासास्ति विध्याद्वत्तिद्रोपः। तस्मादाग्नेयादिवाक्यविहिनानां विद्वद्वाक्यमनुवादकम् । कि चानुवादमनभ्यु-पगम्य कर्पान्तरविधि बद्तः प्रयाजादीनाभाग्नेयादीनां च गुणप्रधानभावो न सिध्येत् । तथा हि-समियो यजत्यायारमाघारयतीत्यादयः कालयोगरहिताः केचिद्विधय आम्नाताः । यदाभ्रेयोऽष्टाकपालोऽमात्रास्यायां च पौर्णमास्यां चेत्यादयः कालयुक्ता अपरे । तेपामुनयेषां अक्टनन्वादर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गः कामो यजेतेति वाक्येन सर्वेषां फलसंबन्धो बोधनीयः । दर्शपूर्णमासाभ्याः मिति द्विवचनं बहुवचनत्वेन परिणेतव्यम् । विद्वदाक्यविहितं द्वे कर्मान्तरे प्रयाजादय आग्नेयादयश्रेत्येतेषु द्वित्वासंभवात् । सर्वेषां च फलसंवन्धे राजसः यगतेष्टिपशुसोमवत्समप्राधान्यात्प्रयाजादीनां गुणभावो न स्यात् । तदभावे **चानक्र**त्वात्सीर्योदिविकृतिष्वाग्नेयादीनामियातिदेशो न स्यात् । अनुवादपक्षे तु त्रिकयोः कालयोगेन दर्शपृर्णमासशब्दाहत्वात्समृदायद्वित्वेन द्विचनाईत्वा-चाऽऽग्रेयादीनामेव फलसंबन्धेन प्राधान्यम् । प्रयाजादीनां तु गुणभाव इति न कोऽपि दोषः । तस्पाद्विद्वदाक्यमनुवादकम् ।

चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्--

दर्शादिः सर्वकामेभ्योऽनुवादो वा फलं विधिः। अङ्गोपाङ्गोदितः कामो विध्यभावादन्यते ॥ उत्पत्तिचोदनासिद्धे आश्रित्य विधिभावने। फलसंयोगबोधेन भवेदेष फलं विधिः॥

इदमाम्नायते---''एकस्मै वा अन्या इष्टयः कामायाऽऽहियन्ते सर्वेभ्यो

( द्वादशद्वद्रमंपन्यभिधानम ) दर्भपूर्णमासौ '' इति । " एकस्मै वा अन्ये यज्ञकतत्रः कामायाऽऽहियन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः " इति । तत्र सर्वेभ्य इत्यनेन वाक्येन द्रशपूर्णमासयोने फले विधिः । विधायकस्य लिङादेर्भावनावाचिन आख्यातस्य चाभावात् । अनुवाद्म्तु भविष्यति, मर्वकामानां प्राप्तत्वात् । न च दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग-कामो यजेतेति विधानात्म्वर्ग एव प्राप्तो न तु कामान्तरमिति वाच्यम् । अङ्गो-पाङ्गकामानामपि पाप्तत्वात् । मामिधेन्यो द्र्शपूर्णमासयोरङ्गम् । तत्र कामाः श्र्यन्ते — " एकविश शतिमनुत्र्यात्प्रतिष्ठाकामस्य " "चतुर्विश्वातिमनुत्र्याद्व-ह्मवर्चमकामस्य '' इति । तथा मांनाय्ययागस्य दोहनमङ्गं, तत्साधनं वत्सा-पाकरणमुपाङ्गं, तत्र पलाश्चशाखाहरणे काम आम्नातः—'' यं कामयेत पशु-मान्त्स्यादिति । बहुपर्णा नम्मे बहुशाखामाहरेत् । पशुमन्तमेवैनं करोति '' इति । त एते सर्वे कामा अनुधन्त इति प्राप्ते ख्रमः - मा भूतामस्मिन्वाक्ये विधिभावने । तथाऽष्युत्पत्तिवावयसिद्धे ते आश्रित्य तादर्थ्यवाचिन्या **चतुर्ध्या** 

त्तीयाध्यायम्याष्टमे पादे चिन्तितम् --

फलमंयोगो बोध्यते । तम्मादेष फले विधिः ।

वन्मं चोषसृजेनहृद्खां चाधिश्रयेदिति । द्वादशद्वंदक्तमेननस्यामिनो वेनरस्य वा ॥ आद्यः पाठात्म्वामिकाण्डे ताद्थ्येन परिक्रयात् । महाकाण्डोक्तिनोऽन्योऽम्तु दुंद्रतैवात्र कीर्त्यते ॥

दर्भपृर्णमासयोगीजमानकाण्डे श्रुयते — द्वाद्श हंद्वानि दर्शपूर्णमासयोस्तानि मंपाद्यानीत्याहुवेन्मं चोपावस् जन्युखां चाविश्रयत्यव च हन्ति हपदौ च समाहन्तीत्वादि । तत्र गां द्राग्धुं वन्सायसजीनमेकं कमे, द्रोहनेन संपादितं क्षीरं धार्रायतुं पिटरस्थापनमपरं कर्म । तदेततुभयमेकं द्वंद्रम् । तथा बीहीणाः मनवातः, दपदुपलयोः पापाणान्तरेण समावात इन्येतदुभयं द्वितीयं दृंद्रम् । एवं द्वाद्क्ष कर्मद्वंद्वान्यनुष्ट्रयान्यत्राऽऽ**ञ्चा**तानि । ते**पां याजपानकाण्डे** पाँठतत्वात्समारूयया ्यजमानेन तात्यनुष्ठेयानीति प्राप्ते **बूमः—यज**-मानस्य यानि कार्याणि तान्यनुष्ठातुमेत्र परिक्रीता ऋत्विजः किं च यजुर्वेदे याजमानमिद्मवान्तरकाण्डं, महाकाण्डं त्वाध्व-र्यवमेव । तत्रैते वत्सापाकरणादयो धर्मा आम्नाताः । तस्मादध्वर्युरेव तानतुः तिष्ठत् । याजमाने तु काण्डे न तेषामनुष्ठानप्रकारश्रोदितः, किं तु परिगण-

( हवि.सादनविधि: )

नया दृंद्रसंपादनमात्रमेवाऽऽम्नातम् । तेन यजमानस्तामानुपूर्वी मनसि निधायाः ध्वर्योरनुष्ठाने ममादराहित्यमनुसंधातुं प्रभवति । तस्माद्ध्वर्योरेवानुग्रानम् ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयः

> तैतिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ प्रथमाष्टके षष्ट्रप्रपाटके दशमोऽनुवाकः ।

ध्रुवोऽसि ध्रुवोऽहः संजातेषु भृयामिन त्यांह ध्रुवानेवेनांन्कुरुत उग्नांऽस्युग्नांऽहः संजा-तेषु भृयाममित्याहाप्रतिवादिन एवेनांन्कुरुतेऽ-भिभूरंस्यभिभूग्हः संज्ञातेषुं भृयाममित्यांह य एवैने प्रत्युत्पिपीते तमुपांस्यते युनाज्मे त्वा ब्रह्मणा दैव्येनेत्यांहैष वा अग्नर्योगस्तनं ( १ ) एवेने युनक्ति यज्ञस्य वे समृद्धेन देवाः सुंवर्ग **लोकमायन्यज्ञस्य व्यृद्धनासुंगन्परांऽभावय-**न्यनमें अग्ने अस्य यज्ञस्य रिप्यादियांह यज्ञ-रयैव तत्ममृद्धन यजमानः सुवर्ग लोकमिति यज्ञस्य व्यृद्धेन भ्रातृंव्यान्परां भावयत्यामहो-त्रमेताभिव्योहंतीभिरुपं साद्येयज्ञमुखं अंग्रिहोत्रं ब्रह्मेता व्याहृतयो यज्ञमुख एव ब्रह्मं (२) कुरुते संवरमरे पर्यागंत एताभिं- प्रपा॰ १ अनु०१०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता । (इविःसादनाविधः)

रेवोपेसादयेद्वह्मंणैवोभयतंः संवत्सरं परि गृह्णा-ति दर्शपूर्णमासौ चांतुर्मास्यान्यालभंमान एता-भिर्व्यार्द्धतीभिर्हवीरष्या सादयेद्यज्ञमुखं वै दंर्शपूर्णमासौ चांतुर्मास्यानि ब्रह्मैता व्याह्रं-तयो यज्ञमुख एव ब्रह्मं कुरुते संवत्मरे पर्या-गंत एताभिरेवाऽऽ सांद्येद्वह्मणैवोभयतः संव-त्सरं परिं ग्रह्णाति यदे यज्ञस्य साम्नां क्रियते राष्ट्रम् ( ३ ) यज्ञस्याऽऽशीर्गच्छति यदृचा विशं यज्ञस्याऽऽशीरीच्छत्यथं ब्राह्मणोऽनाशी-र्केण यज्ञेनं यजते सामिधेनीरंनुवक्ष्यंत्रेता व्या-हृंतीः पुरस्तांद्वध्याद्वह्मेव प्रंतिपदं कुरुते तथां ब्राह्मणः सारींकिंण यज्ञेनं यजते यं कामयेत यजंमानं भ्रातृंव्यमस्य यज्ञस्याऽऽशीर्गेच्छे-दिति तस्यैता व्याहृंतीः प्ररानुवाक्यांयां दध्याद्भातृब्यदेवस्यां वै प्रंरोनुवाक्यां आतृंब्य-मेवास्यं यज्ञस्यं ( ४ ) आशीर्गंच्छति यान्का-मयेत यर्जमानान्त्समावेत्येनान्यज्ञस्याऽऽशी-गैच्छेदिति तेषांमेता व्याहृंतीः प्ररोनुवा-क्यांया अर्धर्च एकां दध्याद्याच्यांये पुरस्ता-देकी याज्यांया अर्थर्च एकां तथेनान्त्समावंती यज्ञस्याऽऽज्ञीभैच्छति यथा वै पर्जन्यः सुर्दृष्टं वर्षत्यवं यज्ञी यजमानाय वर्षति स्थलंयोद्कं पेरिगृह्णन्त्याशिषां यज्ञं यजमानः परि गृह्णाति मनेऽिस प्राजापत्यम् (५) मनंसा मा भूते-नाऽऽ विशेत्यांह मनो वे प्रांजापत्यं प्रांजा-पत्यो यज्ञो मनं एव यज्ञमात्मन्धंते वार्ग-स्यैन्द्री संपत्नक्षयंणी वाचा मेन्द्रियेणाऽऽ विशे-त्यांहेन्द्री वे वाग्वाचंमवेन्द्रीमात्मन्धंते (६)॥ (तेनैव बह्म राष्ट्रमेवास्यं यज्ञस्यं प्राजापत्यः पर्विश्वाच।) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके पष्टप्रपाटके दशमोऽनुवाकः॥ १०॥

( अथ प्रथमाष्टके पष्टप्रपाटके दशमोऽनुवाक ।)

ध्रुवः । असि । ध्रुवः । अहम् । सजाते विति स—जातेषुं । भ्रुयासम् । इति । आह । ध्रुवान् । एव । एनान् । कुरुते । उप्रः । अमि । उप्रः । अहम् । सजातेष्विति स—जातेषुं । भ्रुयासम् । इति । आह् । अप्रतिवादिन इत्यप्रंति—वादिनः । एव । एनान् । कुरुते । अभिभूरियंभि—भूः । असि । अभिभूरियंभि—भूः । असि । अभिभूरियंभि—भूः । अहम् । सजाते। विति स—जातेषुं । भ्रुयासम् । इति । आह् । यः । एव । एनम् । जातेषुं । भ्रुयासम् । इति । आह् । यः । एव । एनम् ।

( इवि:सादनविधि: ) प्रत्युत्पिपीत इति प्रति-उत्पिपीते । तम् । उपेति । अस्यते । युनि में । त्वा । ब्रह्मणा । दैव्येन । इति । आह। एषः । वै। अग्नेः। योगंः। तेनं। (१) एव । एनम् । युनक्ति । युज्ञस्यं । वै । समृद्धेनेति सम्-ऋद्वेन । देवाः । सुवर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । आयन् । यज्ञस्यं । व्यृंद्वेनेति वि-ऋदेन। अमुंरान् । परेतिं । अभावयन् । यत् । मे । अग्ने । अस्य । यज्ञस्यं । रिष्यांत् । इति । आह । यज्ञस्यं। एव । तत् । सर्भृद्धेनेति सम् —ऋद्वेन । यर्जमानः । सुवर्गमिति सुवः—गम् । लोकम् । एति । यज्ञस्यं । व्यृंद्वेनेति वि-ऋद्वेन । भ्रातृंव्यान् । परेति । भाव-यति । अग्निहोत्रमिसंग्नि—होत्रम् । एताभिः । व्या-हंतीभिरिति व्याहंति-भिः। उपेति । सादयेव । यज्ञमुखिनितं यज्ञ-मुखम् । वै । अग्निहोत्रमित्यं-मि—होत्रम् । ब्रह्मं । एताः । व्याहृतय इति वि-आहंतयः । यज्ञमुख इति यज्ञ—मुखे । एव । ब्रह्मं । (२) कुरुते । संवत्सर इति सं-वत्सरे । पर्या-गंत इति परि-आगंते । एताभिः । एव । उपेति । साद्येव । ब्रह्मणा । एव । उभयतेः । संवत्सर-मितिं सं - वत्सरम् । परीतिं । यहाति । दर्शपूर्ण-

मासावितिं दर्श-पूर्णमासौ । चातुर्मास्यानीतिं चातुः—मास्यानि । आरुभंमान इत्यां—छ-भंमानः । एताभिः । व्याहृतीभिरिति व्या-हृति-भिः । हवी १ षे । एति । साद-येत् । यज्ञमुखिमितिं यज्ञ—मुखम् । वै । द्शपूर्णमासाविति दर्श-पूर्णमासौ । चातुर्मा-स्यानीतिं चातुः-मास्यानिं । ब्रह्मं । एताः । व्याहृंतय इति वि—आहृंतयः। यज्ञमुख इति यज्ञ— मुखे । एव । ब्रह्मं । कुरुते । संवत्मर इति सं-व-रसरे । पर्यागंत इति परि-आगंते । एताभिः । एव । एति । साद्येव । ब्रह्मणा । एव । उभयतः । संव-रसरमितिं सं-वरसरम् । परीतिं । गृह्णाति । यद । वै । यज्ञस्यं । साम्नां । क्रियतें । राष्ट्रम् । (३) यज्ञस्यं । आशीरित्यां—शीः । गच्छति । यद् । ऋचा । विशंम् । यज्ञस्यं । आशीरित्यां-शीः । गच्छति । अथं । ब्राह्मणः । अनाशीर्केण । यज्ञेनं । यजते । सामिधेनीरितिं साम्-इधेनीः । अनुवक्ष्य-ब्रित्यंतु—वश्यन् । एताः । व्याह्वंतीरितिं वि-आ-हृंतीः । पुरस्तांत् । दध्यात् । ब्रह्मं । एव । प्रति-पद्मितिं प्रति-पद्म् । कुरुते । तथां । ब्राह्मणः । भपा • ६ अनु • १ • । ( हविः सादमविधिः )

साशींर्केणेति स—आशीर्केण । यज्ञेनं । यजते यम् । कामयेत । यजमानम् । भ्रातृंव्यम् । अस्य । यज्ञस्यं । आशीरित्यां—शीः । गच्छेत् । इति । तस्यं । एताः । व्याहंतीरितिं वि-आत्दंतीः। प्ररोनुवाक्यांयामिति पुरः—अनुवाक्यांयाम् । दु-ध्यात् । भ्रातृब्यदेवत्येति भ्रातृब्य-देवत्या । वै । पुरोनुवाक्येति पुरः—अनुवाक्यां । भ्रातृव्यम् । एव । अस्य । यज्ञस्यं । (४) आशीरित्यां-शीः । गच्छति । यान् । कामयेत । यजमानान् । समा-वंती । एनान् । यज्ञस्यं । आशीरित्यां-शीः । गच्छेत् । इति । तेषांम् । एताः । व्याहृतीरितिं वि-अत्दितीः। पुरोनुवाक्यांया इति पुरः-अनुवा-क्यांयाः । अर्धर्च इत्यंध-ऋचे । एकाम् । दुध्याद । याज्यांये । पुरस्तांत् । एकांम् । याज्यांयाः । अर्धर्च इत्यंर्ध-ऋचे । एकांम् । तथां । एनान् । सुमावंती । यज्ञस्यं । जाशीरित्यां—शीः । गच्छति । यथां । वै । पर्जन्यः । सुद्रंष्टमिति सु—द्रष्टम् । वर्षेति । एवम् । यज्ञः । यजंमानाय । वर्षति । स्थलंया । उदकम् । परिग्रह्णन्तीतिं परि-ग्रह्णन्तिं । आशिषे-त्यां-शिषां । यज्ञम् । यजंमानः । परीति । गृह्णाति । मनं । असि । प्राजापत्यिमितिं प्राजा—पत्यम् । (५)
मनंसा । मा । भूतेनं । एति । विश । इति । आहु ।
मनंः । वे । प्राजापत्यिमितिं प्राजा—पत्यम् । प्राजापत्य इतिं प्राजा—पत्यः । यज्ञः । मनंः । एव ।
यज्ञम् । आत्मन् । धते । वाक् । असि । ऐन्द्री ।
सपत्नक्षयणीतिं सपत्न—क्षयंणी । वाचा । मा ।
इन्द्रियेणं । एति । विश । इति । आहु । ऐन्द्री ।
वे । वाक् । वाचंम् । एव । एन्द्रीम् । आत्मन् ।
धते । (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपार प्रथमाप्टके षष्टप्रपारके दशमोऽनुवाकः॥ १०॥

( अथ प्रथमकाण्ड पष्ठप्रपाटके दशमाऽनुवाकः । )

नवमे द्वंद्रसंपादनमुक्तं, दशमे हिवःसादनं विधीयते । प्रथमं तावद्वितीयानुवाकस्य पूर्वभागोक्तानां मञ्चाणां व्याख्यानम् । तत्र परिध्यनुमञ्चणमञ्चानुदाद्व्य व्याचष्टे—

ध्रुवोऽिस ध्रुवोऽहः सजातेषु भृयासिनत्याह ध्रुवानवैनान्कुरुत उग्रोऽस्युग्रोऽहः सजातेषु भूयासिनत्याहाप्रतिवादिन एवेनान्कुरुतेऽभिभू-रस्यभि भूरहः सजातेषु भूयासिनत्याह य एवेनं प्रत्युतिपपीते तसुपास्यते, इति।

सजातेषु ध्रुवो भृयासिमत्यनेन न केवलं स्वस्यैव ध्रुवत्वं प्राधितं, किं

प्रपा०६ अनु०१०] कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता। (इविःसादनविधिः)

त्वेनाञ्ज्ञातीनिष भ्रुवानेव कर्तुं प्राधितम्। स्वस्यानुप्रत्वेनािशक्षिता ज्ञातयः प्रति-वादिनो भवन्ति । अत उप्रत्वप्रार्थनेन तिज्ञवार्यते । ज्ञातिमध्ये यः कोऽप्येनं यजमानं पत्युत्पिपीते प्रतिकूलो भूत्वोतसाद्यतुमिच्छाति तं प्रतिकूलमभिभ-विता भूयासमित्यनेनोपास्यत उपक्षिपति ॥

अग्नियोगमञ्जमादौ व्याचष्टे-

युनिष्म त्वा ब्रह्मणा दैव्येनेत्याहैष वा अग्नेयोगस्तेनेवैनं युनाक्ति, इति।

एष मञ्जपाठ एवाग्नेर्योगो भवति । त्वामाप्त्रं युनज्मीतिमञ्जे श्रवणात् ॥ आसन्नस्य हविपोऽभिमञ्जणं व्याचष्टे—

यज्ञस्य वै समृद्धेन देवाः सुवर्ग लोकमायन्य-ज्ञस्य व्यृद्धेनासुरान्पराऽभावयन्यन्मे अमे अस्य यज्ञस्य रिष्यादित्याह यज्ञस्येव तत्स-मृद्धेन यजमानः सुवर्ग लोकमेति यज्ञस्य व्यृद्धेन भ्रातृव्यान्परा भावयति, इति।

यज्ञस्य हि दावंशों समृद्धो व्यृद्धश्च । यथाशास्त्रमनुष्ठितः समृद्धः । अतथा-भूतो व्यृद्धः । तत्र समृद्धो देवानां स्वर्गपाप्तिहेतुः । व्यृद्धोऽसुराणां तिरस्का-रहेतुः । अतोऽस्मिन्मत्रे रिप्यात्स्कन्दादिति व्यृद्धमनूद्य तेन हिन्म सपत्निमिति वैरिपराभवः कथ्यते । समृद्धो न स्वर्गं प्राप्तोतीत्यर्थो स्रभ्यते ॥

भूर्भुवः सुवरिति व्याहतिभिरिष्ठहोत्रहविष उपसादनं विधत्ते — अग्निहोत्रमेताभिव्यारहतीभिरुप साद्येत्, इति ।

तदेतदुपपादयति-

यज्ञमुखं वा अग्निहोत्रं ब्रह्मेता व्यात्हतयो यज्ञमुख एव ब्रह्म कुरुते, इति।

आधानानन्तरमेवानुष्टेयत्वात्र्र्याधान्येन सर्वयज्ञेष्विग्रहोत्रस्य मुखत्वम् । व्याहृतयश्च त्रेलोक्यात्मनो विराइरूपस्य परब्रह्मण्यारोपितश्चरीरस्य वाचकत्वेन ब्रह्मरूपाः । अतः प्रशस्ते यज्ञमुखे पशस्तं ब्रह्मरूपं व्याहृतित्रयं कृतवा-न्भवति ॥

अग्निहोत्रारम्भदिनगते हविःसादने व्याह्तीर्विधाय कालान्तरगतेऽपि सादने विद्धाति—

संवत्सरे पर्यागत एताभिरेवोपसाद्येत, इति । भाचन्तयोदिनयोर्व्याद्वितिभरुपसादनं प्रशंसति—

ब्रह्मणैवोअयतः संवत्सरं परि गृह्णाति, इति । अग्निहोत्रवत्कर्भान्तरेऽपि व्याहृतिभिरासादनं विधत्ते—

द्र्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यान्यालभमान एताभि-व्याहृतीभिर्ह्वीश्प्या माद्येद्यज्ञमुखं वै द्र्शपूर्ण-मासौ चातुर्मास्यानि ब्रह्मेता व्याहृतयो यज्ञमुख एव ब्रह्म कुरुते संवरमरे पर्यागत एताभिरेवाऽऽ साद्येद्वह्मणेवाभयतः संवरमरं परि गृह्णाति, इति ।

यक्को ज्योतिष्टोमादिः । ततः पुर्वभावित्वादर्शादे मुख्यत्वम् ॥ अन्यत्रापि व्याहृतीर्विधत्ते—

यहे यज्ञस्य साम्रा कियते राष्ट्रं यज्ञस्याऽऽ-शीर्गच्छति यदचा विशं यज्ञस्याऽऽशीर्गच्छ-त्यथ ब्राह्मणोऽनाशीर्केण यज्ञन यजते सामिधेनीरनुवक्ष्यवेता व्यारद्दतीः पुरस्ता-दृध्याद्वस्त्रेव प्रतिपदं कुरुते तथा ब्राह्मणः साशीर्केण यज्ञेन यजते, इति।

यह्नसंबान्धि किंचिदङ्गं साम्ना क्रियते, यथा बहिष्पवमानादि । अन्यर्तिनिदङ्गमृचा क्रियते, यथा याज्यापुरानुवाक्यादि । तत्र सामसाध्येनाङ्गेन यद्यह्नफलं तद्राष्ट्रं प्रामोति, राष्ट्रं सस्याद्यभिष्टद्धिभैवतीत्यर्थः । ऋक्साध्येनाङ्गेन यत्फलं तद्विश्चं प्रजा प्रामोति, प्रजाया आयुराराग्यादि वर्धत इत्यर्थः । अथैवं सित ब्राह्मणो यजमानः फलप्रदेयेज्ञीभविरहितत्वादनाशीर्केण निष्फलेन यह्नेनेष्ट्वान्भवति । अतो यह्मरूपा व्याहृतीः प्रयुक्ष्यात् । होत्रांऽनुवचनीयाः प्र वो वाजा इत्यादय ऋचः सामिथेन्यः । तदनुवचनात्मागेव होता व्याहृतीः पठेत् ।

(हविःसादनविषः) तदेवताब्रह्मरूपं व्याहृतित्रयमेव सामिधेनीनां प्रतिपदं प्रारम्भं कृतवान्भवति । तथा सति यजमानः सफलेन यज्ञेनेष्ट्रवान्भवति ।।

मकारान्तरेण विनियोगं हेयतयोपन्यस्यति-

यं कामयेत यजमानं भ्रातृव्यमस्य यज्ञस्याऽऽ-शीर्गच्छेदिति तस्येता व्याहृतीः प्ररोनुवाक्या-यां दध्याद्भातृव्यदेवत्या वे प्ररोनुवाक्या भ्रातृव्यमेवास्य यज्ञस्याऽऽशीर्गच्छति, स्ति।

यं यजमानं प्रति होता द्वेपादेवं कामयेतास्य यज्ञस्य फळं यजमानवैरिणं गच्छेदिति तस्य यजमानस्य यागे पुरोनुवाक्यायाः पाग्व्याहृतीः प्रयुख्यात् । तदा पुरोनुवाक्याया वैरी देवतेति तत्फळं वैरिगाम्येव भवति ॥

मकारान्तरेण विनियोगमुपादेयतया विधत्ते —

यान्कामयेत यजमानान्त्समावत्येनान्यज्ञस्याऽऽ-शीर्गच्छेदिति तेषामेता व्याहृतीः प्ररोनुवा-क्याया अर्धचे एकां दृध्याद्याज्याये प्रस्तादेकां याज्याया अर्धचे एकां तथे-नान्त्समावती यज्ञस्याऽऽशीर्गच्छति, इति।

बहुयजमानकानामहीनसत्राणामक्रभूतेष्टिषु होता यद्येवं कामयेतैनानसर्वीन्यजमानान्यक्कस्य फलं सममेत्र प्राप्तुयादिति तेषां यजमानानां यागे व्याहृती-रेवं दध्यात्—पुरोनुवाक्याया अर्धर्चेऽभिहिते सति पथमा व्याहृतिः । याज्यायाः पुरस्ताद्वितीया व्याहृतिः । याज्याया अर्धर्चेऽभिहिते सति तृतीया व्याहृतिः । तथा सत्येनानसर्वान्यजमानान्यक्रस्य फलं साम्येन प्रामोति ॥

तामेतां माप्ति दृष्टान्तेन स्पष्टयति —

यथा वै पर्जन्यः सुदृष्टं वर्षत्येवं यज्ञो यजमा-नाय वर्षति स्थलयोदकं परिग्रह्णन्याशिषा यज्ञं यजमानः परि गृह्णाति, इति।

यथा छोके सर्वतः मस्तो मेघः पक्षपातमन्तरेण सर्वेषु देशेष्वेकरूपं सुदृष्टं सस्यनिष्पत्तिक्षमं वर्षं मुख्यत्येवमयं यथोक्तव्याहृत्युपेतो यहः सर्वपजमान-

( प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

संघाय मुफलं साधारण्येन प्रयच्छित । तेन च मुदृष्टेन नद्यां पूर्णायां सर्वे जनाः स्थळया कूलेनोदकं परिगृह्णान्ति, तद्व्यजमानसंघ आशिषा साधार-णफलेन युक्तमिमं यद्वं परिगृह्णाति ॥

स्रीवाघारञ्जुच्याघारानुमञ्जणमञ्जी व्याचष्टे---

मनोऽसि प्राजापत्यं मनसा मा भूतेनाऽऽ विशेत्याह मनो वै प्राजापत्यं प्राजापत्यो यज्ञो मन एव यज्ञमात्मन्धत्ते वागस्येन्द्री सपत्रक्षयणी वाचा मेन्द्रियेणाऽऽ विशे-त्याहेन्द्री वै वाग्वाचमेवैन्द्रीमात्मन्धत्ते॥, इति ॥

सर्वव्यवद्दारसाधनस्य मनसः मजापितना मथमसृष्टन्वान्मनसः माजाप-त्यत्वम् । मथमसृष्टिश्व होतृबाह्मणकाण्डे समाम्नायते—" इदं वा अम्रे नैव किंचनाऽऽसीत् । न द्योरासीत् । न पृथिवी । नान्तिरिक्षम् । तदसदेव सन्मनोऽ-कुरुत स्यामिति " इति । बृहदारण्यकेऽप्याम्नातम्—"तन्मनोऽकुरुताऽऽत्मन्वी स्यामिति " इति । मजापितर्यज्ञानसृजनेत्युक्तन्वान्माजापत्यो यज्ञः । अनेन मचपाठेन तौ मनोयज्ञी स्वस्मिन्स्थापयित । इन्द्रेण व्याकृतत्वाद्वागेन्द्री । तां च मचपाठेन स्वात्मिन स्थापयित ।।

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पष्ठप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

> > ( अथ प्रथमाष्ट्रके पष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

यो वै संप्तदृशं प्रजापंति युज्ञमन्वायंत्तं वेद् प्रति युज्ञेनं तिष्ठति न युज्ञाद्भ्रःशत आ श्राव-येति चतुंरक्षरमस्तु श्रीष्डिति चतुंरक्षरं यजेति द्यंक्षरं ये यजांमह इति पञ्चाक्षरं द्यक्षरो वंष- ( प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

द्कार एष वे संप्तदशः प्रजापंतिर्यज्ञमन्वायंत्रो य एवं वेद प्रति यज्ञेनं तिष्ठति न यज्ञाद्भ्रः-शते यो वै यज्ञस्य प्रायंणं प्रतिष्ठाम् (१) उद्यंन वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेनं सण्स्थां गंच्छया श्रांवयास्तु श्रीषञ्चज ये यर्जामहे वषट्कार एतदे यज्ञस्य प्रायंणमेषा प्रतिष्ठेत-दुद्यंनं य एवं वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन युज्ञेनं सःस्थां गंच्छति यो वै सुनृतांयै दोहं वेदं दुह एवैनां यज्ञो वै सूनृताऽऽ श्रावयेत्येवैनां-मह्नदुस्तुं ( २ ) श्रीषाडित्युपावांस्राग्यजेत्युद्ं-नैषीचे यजांमह इत्युपांसदृहषट्कारेणं दोग्-ध्येष वै सुनृतांये दोहो य एवं वेदं दुह एवेनीं देवा वै सत्रमांसत तेषां दिशोंऽदस्यन्त एता-माद्री पङ्किमंपश्यवा श्रावयेति प्ररोवातमंज-नयत्रस्त श्रोषडित्यभ्रः समंप्रावयन्यजेति वि-द्युतंम् (३) अजनयन्ये यजांमह इति प्रावं-र्षयत्रभ्यंस्तनयन्वषट्कारेण ततो वै तेभ्यो दिशः प्राप्यांयन्त य एवं वेद प्रास्मे दिशेः प्यायन्ते प्रजापंतिं त्वीवेदं प्रजापंतिस्त्वंवेद यं प्रजापंतिर्वेद स पुण्यों भवत्येष वै छंन्दस्यंः

प्रजापंतिरा श्रांवयास्तु श्रोषद्यज ये यजांमहे वषट्कारी य एवं वेद पुण्यों अवति वसन्तम् (४) ऋतूनां पींणामीत्योहर्तवो वै प्रयाजा ऋतूनेव पींणाति तेंऽस्मै पीता यंथापूर्व कल्प-न्ते करूपंन्तेऽस्मा ऋतवो य एवं वेदाग्रीषो-मंयोरहं देवयज्यया चक्षुंप्मान्भृयाममित्यांहा-म्नीषोमांभ्यां वे यज्ञश्रक्षंष्मान्ताभ्यांमेव चर्ध-रात्मन्धंत्तेऽग्नेरहं देवयज्ययांऽन्नादी श्रंयामिन-त्यांहाभिर्वे देवानांमन्नाद्स्तेनेव ( ५ ) अन्ना-र्धमात्मन्धंत्ते दृब्धिरस्यदंब्धो भ्रयामममुं दंभे-यमित्यांहैतया वे दृब्ध्यां देवा असुरानद्रभ्नुव-न्तयेव भ्रातृंव्यं दश्नोत्यग्नीषोभयोरहं द्वय-ज्ययां दृत्रहा भूयासमित्यांहाम्रीपोमांभ्यां वा इन्द्रों वृत्रमंहन्ताभ्यांमेव आतृंब्यः स्तृणुत इन्द्राग्नियोरहं देवयज्ययेन्द्रियाव्यंत्रादी भूया-समित्यंहिन्द्रियाव्यंवात्रादो भवतीन्द्रंस्य ( ६ ) अहं देवयज्ययंन्द्रियावी भूयासमित्यंहिन्द्रिया-व्येव भवति महेन्द्रस्याहं देवयज्ययां जेमानं महिमानं गमेयमित्यांह जेमानंमेव मंहिमानं गच्छत्यग्नेः स्विष्टकृतोऽहं देवयज्ययाऽऽध्रेष्मा- प्रपा० (अनु० ११) कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता।

( प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

न्यज्ञेनं प्रतिष्ठां गंमेयमित्याहाऽऽयुरेवाऽऽत्म-न्धंत्ते प्रतिं यज्ञेनं तिष्ठति ( ७ )॥

( प्रतिष्ठामह्वदस्तुं विद्युतं वसन्तं तेनैवेन्द्रंस्याष्टात्रिर्श्र शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः॥ ११ ॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके पष्टप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः।)

यः । वै । सप्तद्शमितिं सप्त-दशम् । प्रजापंति-मितिं प्रजा-पतिम् । यज्ञम् । अन्वायंत्तमित्यंनु-आयंत्रम् । वेदं । प्रतीतिं । यज्ञेनं । तिष्ठति । न। यज्ञात्। अश्शते। एति । श्रावय। इति। चर्तुरक्षरमिति चर्तुः—अक्षरम् । अस्तुं । श्रोषंट् । इति । चतुंरक्षरमिति चतुंः—अक्षरम् । यजं । इति । द्यंक्षरमिति दि-अक्षरम् । ये। यजांमहे । इति । पञ्चांक्षरमिति पञ्चं — अक्षरम् । द्यक्षर इति हि — अ-क्षरः । वषट्कार इति वषट्—कारः । एषः । वै । सप्तद्श इतिं सप्त-द्शः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। यज्ञम् । अन्वायंत्त इत्यंतु-आयंत्तः । यः। एवम् । वेदं । प्रतीतिं । यज्ञेनं । तिष्ठति । न । यज्ञात् । अःशते । यः। वै । यज्ञस्यं । प्रायंणमिति

प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

प्र-अयंनम् । प्रतिष्ठामितिं प्रति-स्थाम् । (१) उद्येनमित्युव - अयंनम् । वेदं । प्रतिष्ठितेनेति प्रति—स्थितेन । अरिष्टेन । यज्ञेनं । सःस्थामिति सं-स्थाम् । गच्छति । एति । श्रावय । अस्तुं । श्रीषंट् । यजं । ये । यजांमहे । वषट्कार इति वष-द्-कारः । एतद । वै । यज्ञस्यं । प्रायंणमिति प्र-अयंनम् । एषा । प्रतिष्ठेतिं प्रति—स्था । एतद् । उद्यंनिमत्युंत-अयंनम् । यः । एवम् । वेदं । प्रतिं-ष्ठितेनेति प्रति—स्थितेन । अरिष्टेन । यज्ञेनं । स -स्थामिति सं-स्थाम्। गच्छति। यः। वै। सूनृ-तांये । दोहंम् । वेदं । दुहे । एव । एनाम् । युज्ञः । वै। सूनृतां। एति । श्रावय । इति । एति । एव । एनाम् । अह्वत् । अस्तुं । (२) श्रोषंट् । इतिं । उपार्वास्नागित्युंप—अवांस्नाक् । यजं । इति । उदिति। अनेषीत्। ये। यजांमहे। इति । उपेति । अस-द्व । वषट्कारेणेतिं वषट्—कारेणं । दोग्धि । एषः । वै । सूनृतांये । दोहंः । यः । एवम् । वेदं । दुहे । एव । एनाम् । देवाः । वै । सत्रम् । आसत । तेषांम् । दिशंः । अदस्यन् । ते । एताम् । आर्द्राम् । पङ्क्तिम् । अपश्यन् । एति । श्रावय । इति । पुरो- ( प्राधानयेनाऽऽश्रावणादिमञ्जाः )

वातमिति पुरः-वातम् । अजनयन् । अस्तुं । श्रीषंट् । इति । अभ्रम् । समिति । अष्ठावयन् । यजं । इति । विद्युतमिति वि—युतंम् । (३) अजन-यन् । ये । यजांमहे । इति । प्रेति । अवर्षयन् । अभीति । अस्तनयन् । वषट्कारेणेति वषट्—कारेणे। ततः । वै । तेभ्यः । दिशः । प्रेति । अप्यायन्त । यः । एवम् । वेदं । प्रेति । अस्मै । दिशः । प्यायन्ते । प्रजापंतिमितिं प्रजा-पतिम् । खोवे-देति त्वः-वेदं । प्रजापंतिरिति प्रजा-पतिः। स्वंवेदेति स्वं -वेद । यम् । प्रजापंतिरिति प्रजा-पतिः। वेदं। सः। पुण्यंः। अवति। एषः। वै। छन्द्स्यः। प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः। एति । श्राव-य । अस्तुं । श्रीषंट् । यजं । ये । यजांमहे । वष-ट्कार इति वषट्-कारः। यः। एवम्। वेदं। पुण्यः। भवति । वसन्तम् । (४) ऋतूनाम् । प्रीणामि । इति । आह । ऋतवंः । वै । प्रयाजा इति प-याजाः । ऋतून् । एव । प्रीणाति । ते । अस्मै । प्रीताः । यथापूर्वमितिं यथा-पूर्वम् । कल्पन्ते । कर्ल्पन्ते । अस्मै । ऋतवंः । यः । एवम् । वेदं । अग्नीषोर्मयोरित्यग्नी—सोर्मयोः । अहम् । देवयज्य-

येति देव-यज्ययां । चक्षुंष्मान् । भूयासम् । इति । बाह् । अग्नीषोमांभ्यामित्यग्नी—सोमांभ्याम् । वै । यज्ञः । चधुंष्मान् । ताभ्याम् । एव । चधुः । आ-त्मन् । धत्ते । अग्नेः । अहम् । देवयज्ययेति देव— यज्ययां । अन्नाद इत्यंत्र — अदः । भृयासम् । इतिं । बाह । बाग्नः । वै । देवानाम् । अन्नाद इसेन्न-अदः । तेनं । एव । ( ५ ) अन्नाद्यमियंन्न—अर्धम् । बात्मन् । धत्ते । दृब्धिः । असि । अदंब्धः । भृया-सम्। अमुम्। दुर्भेयम्। इति । आह । एतयां। वै । दब्ध्यां । देवाः । असुरान् । अद्भनुवन् । तयां । एव । भ्रातृंव्यम् । द्रभ्रोति । अग्रीपीमंयोरित्यग्री-सोमंयोः । अहम् । देवयज्ययति देव-यज्ययां । वृत्रहेति वृत्र—हा । भृयासम् । इति । आह । अग्नीषोमांभ्यामित्यग्री—सोमांभ्याम् । वै । इन्द्रंः । **ब्रत्रम् । अहन् । ताभ्याम् । एव । भ्रातृ**व्यम् । स्तृणुते । इन्द्राग्नियोरितीन्द्र—अग्नियोः । अहस् । देवयज्ययेति देव-यज्यया । इन्द्रियावी । अन्नाद इत्येत्र—अदः । भूयासम् । इति । आह् । इन्द्रि-यावी । एव । अन्नाद इसंन्न-अदः । अवति । ् इन्द्रंस्य।(६) अहम् । देवयज्ययेति देव—यज्ययां। ( प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

इन्द्रियावी । भूयासम् । इति । आह् । इन्द्रियावी । एव । भवति । महेन्द्रस्येति महा—इन्द्रस्यं । अहम् । देवयज्ययेति देव—यज्ययां । जेमानंम् । महिमानंम् । गमेयम् । इति । आह् । जेमानंम् । एव । महि-मानंम् । गच्छति । अग्नेः । स्वष्टकृत इति स्विष्ट—कृतेः । अहम् । देवयज्ययेति देव—यज्ययां । आर्यु-ष्मान् । यज्ञेनं । प्रतिष्ठामिति प्रति—स्थाम् । गमे-यम् । इति । आह् । आयुः । एव । आत्मन् । धते। प्रतिति । यज्ञेनं । तिष्ठति ( ७ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः॥ ११॥

( अथ प्रथमकाण्डे पष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः । )

दशमे इविःसादनं विहितम् । एकादशे त्वाश्रावणादिमद्याः प्राधान्येन विधीयन्ते । तेपां पश्चमद्याणासुन्यत्तिं विधातुं प्रस्तौति—

> यो वे सप्तदशं प्रजापतिं यज्ञमन्वायतं वेद प्रति यज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाद्रश्रश्राते, इति।

अयं मन्नसंघः सप्तदशाक्षरोपेतत्वात्प्रजापतिमृष्टत्वाच सप्तदशः प्रजापति-रित्यभिधीयते । स च यज्ञमन्वायत्तः सर्वयक्षेष्वनुगतस्तद्विद्यजमानः संपूर्णेन यक्केन प्रतिष्ठितो भवति । वैकल्याभावाचायं यज्ञात्र श्रष्टो भवति ॥

मञ्चानुत्पादयति-

आ श्रावयेति चतुरक्षरमस्तु श्रौषाडिति ्चतुरक्षरं यजेति द्यक्षरं ये यजामह इति पञ्चाक्षरं द्व्यक्षरो वषट्कार एष वै सप्त-द्शः प्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्तो य एवं वेद

प्रति यज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाद्भ्रःशते, इति।

एतेषु पश्चमु मन्नेष्वाद्यस्य मन्नत्रयस्य विनियोगमापस्तम्बोऽध्वर्युकाण्डे दर्शयति—" ब्रह्मन्प्रवरायाऽऽश्राविषयामीति ब्रह्माणमामन्त्र्याऽऽश्रावयो-श्रावय श्रावयोमाश्रावयेति वा श्रावयत्यस्तु श्रीपहित्याग्रीश्रोऽपरेणोन्करं दक्षिणामुखस्तिष्ठनस्प १५ संगार्गा १ धारयन्त्रत्याश्रावयति " इति । " अव-द्यनपुष्मा अनुबृहीति पुरोनुवाक्यां संपेष्यत्यवदायावदाय खुवेण प्रस्तरवर्धिः समज्य जुहूपभृतावादाय दक्षिणाऽतिक्रम्याऽऽश्राव्य प्रत्याश्रावितेऽम् यजेति याज्यामिति सार्वत्रिकम् "इति [च]। आश्रावयेत्ययमेव पाठोऽत्रन्यः । श्रीश्रावयेति श्रावयेति ओमाश्रावयेति च त्रयं शाखान्तरीयम् । हे आग्नीध्र यक्ष्यमाणदेवतां पति तुभ्यमिदं दीयन इत्याभिमुख्येन आवयेन्यध्वर्युणोक्ते सनि स आग्नीधोऽस्त्वित्यङ्गीकृत्य श्रीषडिति शब्दंन श्रावयति । हे देवास्त्व-( युष्म ) द्विषयिमदं हिवदिनं शृणुतेत्यर्थः । हे होतर्यज याज्यां पटेत्यर्थः । इतरस्य तु मन्नद्रयस्य विनियोगमाश्वलायनो होतृकाण्डे दर्शयति—" आगु-र्याज्यादिरनुयाजवर्ज ये यजामह इत्यागृर्वेषटकारोऽन्त्यः सर्वत्र" इति । ये वयं होतारोऽध्वर्युणा यजेति प्रेषिनास्ते वयं यजागंह याज्यां पटामः । वषदकाः रशब्देन वौषडित्येवं इपो मन्त्रो विवक्षितः । तं चाऽऽश्वलायन उदाहृत्य दर्शः यति—" ये यजामहे समिधः समिधा अग्न आज्यस्य व्यन्तृ बौपीळाति वप-दकार इति " इति । इविदीयत इति तस्य भव्दस्यार्थः ॥

एतेषां पश्चमञ्चाणां महिमानं वक्तं मस्ताति -

यो वे यज्ञस्य प्रायण प्रातष्टामुद्यनं वद् प्रांते-ष्टितेनारिष्टेन यज्ञेन सःस्थां गच्छति, इति।

प्रायणं प्रारम्भः । प्रतिष्ठा मध्यकालवर्त्यनुष्ठानम् । उद्यनं समाप्तिः । यो यजमानो यज्ञस्य मुख्यं प्रारम्भादित्रयं वेद तदीयो यज्ञः प्रतिष्ठितः साङ्गोऽरिष्टो वैकल्परहितस्तादशेन यज्ञेन संस्थां फलपर्यन्ततां प्रामोति ।।

मञ्जमहिमानं वक्ति-

आ श्रावयास्तु श्रीषद्यज ये यजामहे

## प्रपा०६ अनु०११] कुष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिता।

( प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

वषट्कार एतदै यज्ञस्य प्रायणमेषा प्रतिष्ठेतदुद्यनं य एवं वेद प्रतिष्ठिते-नारिष्टेन यज्ञेन सःस्थां गच्छति, इति।

आद्यो मन्नो मुख्यः प्रारम्भः। मन्नन्तयं प्रतिष्ठाः। अन्त्य उदयनम्। देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागद्भ्यस्य यागश्चरीरस्यैतैरेव मन्नीनिष्पन्नत्वादवशिष्ठानि प्राच्यान्युद्रिच्यानि चाङ्गानि शरीरगतवस्त्रालंकारस्थानीयानि ॥

प्रकारान्तरेण महिमानं वक्तुं प्रस्तौति —

यो वै सूनृतायै दोहं वेद दुह एवेनाम्, इति । मृत्रता सभीचीना वाक् । सम्यक्त्वं च तस्याः सत्यिषयरूपत्वम् । अत एव स्मर्थते—

> " सत्यं ब्र्यात्मियं ब्र्यात्र ब्र्यात्सत्यमिषयम् । भियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः " इति ॥

सा च कामभेनुवत्परितोषहेतुत्वाहोत्वेनात्र विवक्षिता । तस्याश्र दोहनप्र-कारं यो यजपानो वेद सोऽवश्यमेनां दुग्धे ॥

काऽमावत्र सृतता को वा तदोहनप्रकार इत्याशङ्कण तदुभयं दर्शयन्मञ्च-महिमानं विक्ति-

> यज्ञो वे सूनृताऽऽ श्रावयेत्येवैनामहृदस्तु श्रोषिडित्युपावास्नाग्यजेत्युद्नेषीचे यजामह् इत्युपासदृहषट्कारेण दोग्ध्येष वे सूनृताये दोहो य एवं वेद दुह एवैनाम्, इति।

लोके हि घोक्ष्यमाणाया गोराभिमुख्याय किमिप भक्ष्यं दातुं सांकेतिकेन नाम्ना तामाह्यन्ति । अत एव प्रवण्येबाह्मणे घर्षदुह आहानमेवमाम्नायते—
"इट एक्कदित एहि सरस्वत्येहीत्याह । एतानि वा अस्ये देवनामानि । देवनामेरेवैनामाह्यति । असावेद्धसावेद्धसावेहीत्याह । एतानि वा अस्ये मनुष्यनामानि । मनुष्यनामेरेवैनामाह्वयति "इति । तद्वद्रत्राप्याश्रावयेति मन्नपाठेनैवैनां सूनृतामहदाह्यति । अस्तु श्रीपहिति पाठेनोपावास्त्राग्वत्समुपावमृजित । यजेति पाठेनोदनैषीद्दोहनपात्रमुन्नयति । ये यजामह इति पाठेनोपासदद्दोग्धा प्रत्यासीदिति । वौषहिति पाठेन दोग्धि । अत्र स्पकत्वेन परिकल्पनान्मन्नाणां तत्तदर्थवाचकत्वं नापेक्षितम् ॥

सामध्यन्तिरकल्पनया पुनर्महिमानं वक्ति-

देवा वै सत्रमासत तेषां दिशोऽदस्यन्त एता-माद्गी पङ्किमपश्यत्रा श्रावयेति प्रशेवातमज-नयत्रस्तु श्रोषिडस्यभ्रः सम्प्रावयन्यजेति विद्युतमजनयन्ये यजामह इति प्रावर्षयत्रभ्य-स्तनयन्वषट्कारेण ततो वै तेभ्यो दिशः प्रा-प्यायन्त य एवं वेद प्रास्मे दिशः प्यायन्ते, इति।

सत्रमासीनानां देवानां केनापि वैकल्येन दृष्ट्यभावाद्दिशोऽद्ग्यन्नानादिग्ग-तानि सस्यानि शोषणेनोपक्षीणानि । तत्परिहाराय देवा आर्द्रो दृष्टिहेतुभूता-मेतां पक्किं मञ्चपञ्चकमपदयन् । स्पष्टमन्यत् ।।

पुनरिप प्रकारान्तरेण पश्चमहिमानं दर्शियतुं प्रस्तीति --

प्रजापतिं त्वोवेद प्रजापतिस्त्वंवेद यं प्रजापतिर्वेद स प्रण्यो अवति, इति ।

त्वशब्दः सर्वनामगणे पठित एकशब्दपर्यायः। अन एव संप्रदायविद् उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचिमित्यृचमेवं व्याचक्षते — अप्येकः पश्यन्न पश्यतीति। सप्तद्वशाक्षरक्षपमेनं मजापितमेको यजमानो वक्ष्यमाणमहिमोपेतं वेद् । स च मजापितिक्षीतारं तमेकं यजमानं वेद जानात्यनुगृह्णाति। यमनुगृह्णाति सोऽन्येभ्यो यजमानेभ्यः पुण्यादुत्कृष्टो भवति।।

तन्महिमानं दर्शयति-

एष वे छन्दस्यः प्रजापतिरा श्राव-यास्तु श्रीषद्यज ये यजामहे वषट्-कारो य एवं वेद पुण्यो भवति, इति ।

एषोऽक्षररूपः प्रजापितञ्छन्दस्यः, छन्दःसु वेदेषु सारत्वेन निष्पन्नः। अत एव तृतीयकाण्टे समाम्नायते—''एतद्दे छन्दसां वीर्यमा श्रावयास्तु श्रीषद्यज ये यजापहे वषद्कारः " इति । य एवं प्रजापति छन्दःसारं वेद स उत्कृष्टो भवति । त्वोवेद त्वंवेदेत्यत्रोभयत्रैकपद्यं सांप्रदायिकम् ॥ ( प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

द्विनीयानुवाकोक्तानां प्रयाजानुमञ्जणमञ्जाणां रूपककल्पनया तात्पर्ये व्याचष्टे—

> वसन्तमृतूनां प्रीणामीत्याहर्तवो वे प्रयाजा ऋतूनेव प्रीणाति तेऽस्मे प्रीता यथापूर्व क-ल्पन्ते कल्पन्तेऽस्मा ऋतवो य एवं वेद, इति।

ऋनुदेवनास्तत्करूपनया पीयन्ते । प्रीताश्चास्मै यजमानाय यथापूर्व करूपः न्तेऽविपर्यामेन प्रवर्तन्ते स्वस्वकाळोचितपुष्पोद्भवसंतापद्यव्यादिलक्षणयुक्ता भवन्ति । वेदितुरपि तदेव फल्रम् ॥

आज्यभागानुमञ्जणमञ्ज व्याच्छे-

अग्नीषोमयोरहं देवयज्यया चक्षुष्मान्भूयासमित्याहाग्नी-षोमाभ्यां वै यज्ञश्वक्षुष्मान्ताभ्यामेव चक्षुरात्मन्धत्ते, इति ।

चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागावित्यस्मिन्ननुवाके यज्ञचक्षुष्ट्वमाज्यभा-गयोः सम्यक्त्रतिपादितम् । अतस्तदीयदेवताभ्यां यज्ञस्य चक्षुष्मस्त्रं यजमा-नस्य तत्फलं चोच्यते ॥

आग्नेययागानुमञ्जणमञ्ज व्याचष्टे-

अग्नरहं देवयज्ययाऽत्रादो भूयासमित्याहा-ग्निर्वे देवानामत्रादस्तेनेवात्राद्यमात्मन्यत्ते, इति ।

अन्नादो वहाशी न त्वन्यदेववदल्पाशी ॥ उपांशुयाजानुमञ्जणमञ्ज व्याचष्टे—

द्बियरस्यद्ब्यो भूयासममुं दभेयमित्याहैतया वै द्ब्ध्या देवा असुरानद्भनुवन्तयैव भ्रातृव्यं द्श्रोति,इति । एतयोपांश्रुयाजकपया दब्ध्या वैरिघातिन्या हेत्याऽदभनुवन्हिंसितवन्तैः ॥ पौर्णमासीगतद्वितीयपुरोडाशानुमन्नणमन्नं व्याचष्टे—

> अमीषोमयोरहं देवयज्यया त्रत्रहा भूया-समित्याहामीषोमाभ्यां वा इन्द्री त्रत्र-महन्ताभ्यामेव भ्रातृब्यः स्तृणुते, इति।

१ स. \* न्तः । अनयैव दरुया भ्रातन्यं वैरिणं दभनोति मारयतीत्यर्थः । पौ ।

( प्राधान्येनाऽऽश्रावणादिमन्त्राः )

द्वत्रनामकोऽसुरोऽग्रीषोमौ देवौ दन्तैः संदृष्टवान् । तौ निःसारियतुमिन्द्रः श्रीतण्ड्यरसंतापौ द्वत्रे प्रयुज्य जञ्जभ्यमानाद्दृत्रात्तौ निःसार्थे द्वत्रं इतवानिति द्वितीयकाण्डे स्पष्टी भविष्यति । स्तृणुते हिनस्ति ।।

अमावास्यागतद्वितीयपुरोडाशानुमञ्जणमञ्चं व्याचष्टे-

इन्द्राग्नियोरहं देवयज्ययेन्द्रियाव्यन्नादो भूया-समित्याहेन्द्रियाव्येवान्नादो भवति, इति॥

सांनाय्यानुमञ्जलमञ्ज व्याचष्टे-

इन्द्रस्याहं देवयज्ययेन्द्रियावी भूया-समित्याहेन्द्रियाच्येव भवति, इति ॥

गतिश्रयां राजन्यादीनां सांनाय्यानुमञ्जणमञ्जं व्याचष्टे-

महेन्द्रस्याहं देवयज्यया जेमानं महिमानं गमे-यमित्याह जेमानमेव महिमानं गच्छति, इति॥

स्वष्टकृदनुमञ्जणमञ्चं व्याचष्टे-

अग्नेः स्विष्टकृतोऽहं देवयज्ययाऽऽ-युष्मान्यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्याहाऽऽ-युरेवाऽऽत्मन्धत्ते प्रति यज्ञेन तिष्ठति॥, इति ॥ अथ गीमांगा ।

दशमाध्यायस्याष्टमे पादं चिन्तितम्-

नाऽऽर्षेयं न च होतारं नानृयाजेष्वितीहशः। विकल्पः पर्युदासो वा स्यादाद्यो वचनद्वयात्।। अन्याय्यत्वाद्विकल्पस्य विध्यंशः सा निषेधगीः। नेत्यनुयाजधातुस्थस्तद्र्थं पर्युदस्यति।।

महापितृयक्ते चोदकपाप्तं वरणं प्रत्येवं श्रृयते—"नाऽऽषेयं हणीते। न होता-रम्" इति। तथाऽनारभ्यवादे श्रृयते—"आ श्रावयेति चतुरक्षरमस्तु श्रौषिडिति चतुरक्षरं यजेति द्यक्षरं ये यजामह इति पश्चाक्षरं द्यक्षरो वषदकार एष वै सप्तदक्षः प्रजापतिर्यक्षमन्वायत्तः" इति । तथोक्तम्—" नान्याजेषु ये-यजामहं करोति" इति । तत्र वरणस्य विधिप्रतिषेधौ चोदकप्रत्यक्षवचनाभ्यां प्रतीयेते । ये यजामह इति मन्नस्य तु द्वाभ्यां प्रत्यक्षवचनाभ्यां विधिप्रतिषेध- ( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

मतीतिः । तत्र विधायकप्रतिषेषकयोर्द्वयोः प्रमाणयोरवैयथ्याय विकल्प इति प्राप्ते ब्रुमः — अष्टदोषग्रस्तत्वाद्विकल्पो न न्याय्यः । नतु परस्परविरुद्धयोवि-धिनिषेधयोः समुच्चयस्याप्यसंभवात्का गितरत्रेति चेदुच्यते — निषेधत्वेन प्रतीयमानिमदं नेत्यनेन शब्देनोपेतं वाक्यं विधिवाक्यंस्य शेषो भविष्यति । तथा हि — यदि नेत्ययं शब्दः करोतिना संबध्येत तदा येयजामहं न करोतित्ये वं प्रतिषेधः स्यात् । यदि च हणीत इत्येवाऽऽख्यातप्रत्ययेन संबध्येत तदा वरणं न कर्तव्यापिति निषिध्येत । न चैवं संबध्यते, किं त्वन्याजपदेन ह्याप्त्रमात्वा च संबध्यते । तथा सत्यन्याजव्यतिरिक्तेषु यागेषु येयजामहः कर्तव्यः । वरणव्यतिरिक्तमङ्गजातमनुष्ठेयमित्यन्याजवरणपर्युदासेन विधेरेव विशेषितत्वे सति प्रतिषेधवाक्यस्य कस्यचिद्भावात्र विकल्पः शिक्कितुमिप श्वयः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्टप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

( अथ प्रथमाष्टके पष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः । )

इन्द्रं वो विश्वतस्पिर हर्वामहे जैनेभ्यः ।
अस्माकंमस्तु केवंछः । इन्द्रं नरों नेमधिता
हवन्ते यत्पायीं युनर्जते धियस्ताः । झूरो
नृषाता शवंसश्वकान आ गामति ब्रजे भंजा
त्वं नेः । इन्द्रियाणि शतकतो या ते जनेषु
पञ्चस्रं । इन्द्रयाणि स्त्रा ते विश्वमन्तं ह्व-

हत्ये। अर्नु(१)क्षत्रमनु सही यजत्रेन्द्रं देवेशिरनु ते नृषद्ये । आ यस्मिन्त्सप्त वांमवास्तिष्ठंन्ति स्वारुही यथा । ऋषिई दीर्घश्चत्तम इन्द्रंस्य घर्मो अतिथिः। आमासुं पक्तमैरय आ सूर्यर्थ रोहयो दिवि । घर्म न सामं तपता सुत्रिक्त-भिर्जुष्टं गिवीणसे गिरंः । इन्द्रमिद्राथिनां बृह-दिन्द्रं मर्के भिरकिंणः । इन्द्रं वाणीरनुषत । गायं-न्ति त्वा गायत्रिणंः ( २) अर्चन्त्यर्कम-र्किणंः । ब्रह्माणंस्त्वा शतकतवृद्यःशिमंव येमिरे । अश्होमुचे प्र भरेमा मनीषा-मोषिष्ठदान्ने सुमतिं गृणानाः । इदिमिन्द्र प्रति हव्यं ग्रंभाय सत्याः संन्तु यजमान-स्य कार्माः । विवेष यन्मां धिषणां जजान स्तेवे पुरा पार्यादिन्द्रमह्नः । अश्हंमो यत्रं पीपरद्यथां नो नावेव यान्तंमुअयं हव-न्ते । प्र सम्राजं प्रथममंध्वराणांम् ( ३ ) अश्होमुचं वृषभं यज्ञियांनाम् । अपां नपात-मश्विना हर्यन्तमस्मिन्नंर इन्द्रियं धत्तमोर्जः। विनं इन्द्र मृथों जहि नीचा यंच्छ प्रतन्यतः। अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माः अंभिदा-

( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

इन्द्रं क्षत्रमञ्जि वाममोजोऽजांयथा वृषभ चर्षणीनाम् । अपानुदो जनमित्रय-न्तंमुरं देवेभवां अकृणोरु छोकम् । मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः पंरावतः ( ४ ) आ ं जंगामा परंस्याः । स्टकः सःशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शर्त्रून्ताढि वि मृथों नुदस्व । शत्रुन्वि मुधी नुद वि त्रत्रस्य हर्नू रुज । वि मन्युमिन्द्र आमितोऽमित्रेस्याभिदासंतः। त्राता-रमिन्द्रंमवितारमिन्द्रः हवंहवे सुहव्ः श्लूरमि-न्द्रंम् । हुवे नु शुक्रं पुंरुहूतमिन्द्रः 'स्वस्ति नो मघवां धास्विन्द्रंः। मा ते अस्याम् ( ५ ) सहमावन्परिष्टावघायं भूम हरिवः परादे । त्रायंस्व नोऽहकेभिर्वरूपैस्तवं प्रियासंः सूरिषुं स्याम । अनंवस्ते रथमश्वांय तक्षन्त्वष्टा वज्रं पुरुहूत द्युमन्तंम् । ब्रह्माण इन्द्रं महयंन्तो अर्केरवंर्धयत्रहंये हन्तवा उं । दृष्णे यत्ते वृषंणी अर्कमचीनिन्द्र ग्रावांणो अदितिः सजी-षाः । अनश्वासो ये पवयोऽरथा इन्द्रेषिता अभ्यवंतिनत दस्यूंन (६)॥

( वृत्रहत्येऽन् गायत्रिणे।ऽध्वराणां परावतोऽस्यामष्टाचंत्वारि शच । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतौत्तिरीयसांहितायां मथमाप्टके षष्ठप्रपाठके हादशोऽनुवाकः॥ १२॥

सं त्वां ध्रुवांऽस्यप्रिमां बहिषोऽहमा प्यायनामगन्म यथा वै यो वै श्रुद्धां मुजापंतिर्यक्कान्ध्रुवांऽसीत्यांह यो वै संप्तदशमिन्द्रं वो द्वादश ॥ १२ ॥

> संत्वा बुहिषोऽहं यथा वा एवं विद्वाञ्श्रीपटमहसाव-न्नेकपञ्चाशत् ॥ ५१॥

> > हरि: ॐ ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतेतिरीयमंहितायां प्रथमाष्टके पष्टप्रपाठकः ॥ ६ ॥

(अथ प्रथमाष्ट्रके षष्ट्रप्रपाटकं द्वाक्शोऽनुवाक ।)

इन्द्रंम् । वः । विश्वतः । पर्राति । हवांमहे । जनेभ्यः । अस्माकंम् । अस्तु । केथंछः । इन्द्रंम् । नरंः । नेमधितेति नेम—धिता । हवन्ते । यद । पार्याः । युनर्जते । धियः । ताः । श्रूरः । नृषातिति नृ—साता । शवंसः । चकानः । एति । गोमतीति गो—मित । व्रजे । भज । त्वम् । नः । इन्द्रियाणि । शतकतो इति शत—कतो । या । ते । जनेषु । पश्चि स्विति पश्च—सु । इन्द्रं । तानि । ते । एति । वृणे । अन्विति । ते । दायि । महे । इन्द्रियायं । स्त्रा । ते । विश्वम् । अन्विति । वृत्रहत्य इति वृत्र—हत्ये ।

( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

अन्विति । (१) क्षत्रम् । अन्विति । सहंः । यजत्र । इन्द्रं । देवेभिः । अन्विति । ते । नृषद्य इति नृ— सही । एति । यस्मिन् । सप्त । वासवाः। तिर्धन्ति । स्वारुह इति स्व-रुहं: । यथा । ऋषिः । ह । दीर्घ-श्रुत्तेम् इति दीर्घश्रुत-तमः । इन्द्रंस्य । घर्मः । अतिथिः । आमास्रु । पुक्तम् । ऐरयः । एति । सूर्यम्। रोहयः । दिवि । घर्मम् । न । सामंन् । तपत । सुरृक्तिभिरितिं सुरृक्ति—भिः । जुष्टंम् । गिर्वेणसे । गिरंः । इन्द्रंम् । इत् । गाथिनंः । बृहत् । इन्द्रंम् । अर्केभिः। अर्किणः। इन्द्रंम्। वाणीः। अनुषत। गायंन्ति । त्वा । गायत्रिणंः । (२) अर्चेन्ति । अर्कम् । अर्किणः । ब्रह्माणः । स्वा । शतकतवितिं शत— कतो । उदिति । वश्शम् । इव । येमिरे । अश्हो-मुच इत्य ईहः - मुचे । प्रेति । भरेम । मनीषाम् । जोषिष्ठदात्र इत्येविष्ठ—दात्रे । सुमतिमिति सु— मतिम्। गृणानाः । इदम् । इन्द्र । प्रतीति । हुव्यम् । गृञाय । सत्याः । सन्तु । यर्जमानस्य । कार्माः । विवेषं । यद् । मा । धिषणां । जजानं । स्तेवे । पुरा । पार्यां व । इन्द्रंम् । अह्नंः । अश्हंसः । यत्रं । पीपरंत् । यथां । नः । नावा । इव । यान्तं म् ।

( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् ) उभर्ये । हवन्ते । प्रेतिं । सम्राजमितिं सम्-राजम् । प्रथमम् । अध्वराणीम् । (३) अश्होमुचिमत्यंश्हः— मुचंस् । दृषभस् । यज्ञियांनाम् । अपाय् । नपांतस् । अधिना। हयंन्तम्। अस्मिन् । नुरः। इन्द्रियम्। धत्तम् । जोर्जः । वीति । नः । इन्द्र । मृधः । जृहि। नीचा । यच्छ । प्रतन्यतः । अधमपद्मिरयंधः— पदम् । तम् । ईम् । कृधि । यः । अस्मान् । अभि-दासतीरयंभि-दासंति । इन्द्रं । क्षत्रम । अभीति । वामम् । जोर्जः । अजांयथाः । त्रपभ । चर्पणी-नाम् । अपेति । अनुदः । जनम् । अमित्रयन्तिमे-संमित्र-यन्तंम् । उरुम् । देवेभ्यंः। अकृणाः। उ । छोकम् । मृगः । न । भीमः । कुचरः । गिरिष्ठा इति गिरि-स्थाः । परावत इति परा-वतः। ( ४ ) पति । जगाम । परंस्याः । स्टकम् । सःशायिति सं-शायं । पविम् । इन्द्र । तिरमम् । वीतिं । शर्त्र । ताहि । वीति । मृथंः । नुद्स्व । वीति । शर्त्रुन् । वीति । मृधंः । नुद । वीति । वत्रस्यं । हनू इति । रुज । वीति । मन्युम् । इन्द्र । आमितः । अमित्रंस्य । अभिदासंत इत्यंभि—दासंतः । त्राता-रंम् । इन्द्रंम् । अवितारंम् । इन्द्रंम् । हवेहव इति

( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

हेर्व-हवे । सुहविमितिं सु-हवेम् । शूरंम् । इन्द्रंम् । हुवं । नु । शुक्रम् । पुरुहूतिमितिं पुरु-हूतम् । इन्द्रंम् । स्वस्ति । नः । मघवेति मघ-वा । धातु । इन्द्रं:। मा । ते । अस्याम् । (५) महमावन्निति सहमा-वन् । परिष्टो । अघायं । भूम । हरिव इति हरि-वः । परादा इति परा-दे । त्रायंस्व । नः । अर्रेकेभिः । वर्र्स्येः । तवं । प्रियासंः । सूरिषु । स्याम । अनंवः । ते । रथंम् । अश्वाय । नक्षन् । त्वष्टां । वज्रंम् । पुरुहूतेतिं पुरु-हूत । द्युमन्तमितिं शु-मन्तंम् । ब्रह्माणंः । इन्द्रंम् । महयंन्तः । अर्केः । अवंर्धयन् । अहंये । हन्तवे । उ । वृष्णे । यद् । ते । ह्रपंणः । अर्कम् । अर्चीन् । इन्द्रं । ग्रावांणः । बदिंतिः । मजीषा इतिं स-जीषाः । अनश्वासंः । य । पवर्यः । अरथाः । इन्द्रेषिता इतीन्द्रं-इषिताः । अभ्यवंतन्तेत्रंभि-अवंतन्त । दस्यून् (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके पष्टप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठेः गष्टके षष्ठप्रपाठकः समाप्तः॥ (अभ प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः।)

सप्तमादिष्वेकादशान्तेषु पश्चस्वनुवाकेषु याजमानब्राह्मणमसङ्गादाध्वर्यवब्राः सणमपि कियदभिहितम् । द्वादशानुवाके याज्या [ पुरोनुवाक्या ] उच्यन्ते । काम्येष्टिकाण्डे सप्तमानुवाके काचिदिष्टिरेवमास्रायतं—

" ऐन्द्रं चर्ठ निर्वयेत्पशुकाम ऐन्द्रा वै पशव इन्द्रमेव स्वेन भागभेयेनोप भावति स एवास्मै पश्चम यच्छति पशुमानेव भवति " [सं० का० २ म० २ अ० ७ ] इति ।

पश्नामैन्द्रत्वमर्थवादान्तरे द्रष्टव्यम् ॥
प्रशेषाशादिपरित्यागेन चरुविधानं मशंसति—

" चर्छभवति स्वादेवास्मै योनेः पश्नृत जनयित " [ सं० का० २ प० २ अ० ७ ] इति ।

वाजपेये हि नैवारं चरुमश्वानवद्यापैयेत् । अश्वमेथेऽपि लाजीनित्यादिमचे-णाश्वायाञ्चमुपावहैरन्ति । तच भक्षितमञ्जमुन्पन्स्यमानानामश्वानां रेतोरूपेण वीजमित्यभिनेत्य चरोः पशुयोनित्वमत्राभिधीयते ॥

तस्या ऐन्द्रेष्टेः पुरोनुवाक्यामाह-

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जन-भ्यः । अस्माकमस्तु केवलः।, इति ।

हे ऋत्विग्यजमाना वो युष्पाकं जनभ्यः पृत्रभृत्यादिजनसिध्यर्थं विश्व-तस्परि सर्वस्य जगत उपरि स्थितमुन्कृष्टन्वेन वर्तमानामन्द्रं हवामह आह्यामः । स चेन्द्रोऽस्माकं केवलोऽस्त्वसाधारणोऽस्तु । इतरयजमानेभ्योऽप्यधिक-मनुग्रहमस्मासु करोत्वित्यर्थः ।।

याज्यामाह--

इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्तं यत्पार्या युनजंते धियस्ताः । शृरो नृपाता शवसश्रकान आ गोमति ब्रजे भजात्वं नः।, इति।

अग्निचयनमनुतिष्टन्तो नर इन्द्रं नेमधिता बह्यादिभिर्देवैः सह नेमस्या-धस्य हिवषो धिता धारणाय हवन्त आहयन्ति । अत एव चयनब्राह्मणमेव-माम्नायते—" अर्धेन्द्राणि जुहोति" इति । तन्मन्नार्थवमान्नायन्ते—"अग्निम ( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे " इत्यादयः। यद्यस्मात्कारणात्पार्याश्चितेऽ-माविम्रष्टोमादिपारमर्हन्तो यजमानास्ता धियो युनजते युक्जते तान्यमिष्टोमादी-न्यनुतिष्ठन्ति। तादश हे इन्द्र त्वं भूरो रक्षोभिरनभिभूतो चृषाता मनुष्येभ्यः सनिता धनस्य दाता शवमोऽस्मदीयस्य बलस्य चर्कानस्तर्पको भूत्वा नोऽस्मा-न्गोमित बहुगवादिपशुयुक्ते बने संघ आभजाऽऽभिमुख्येन स्थापय।।

## इष्ट्यन्तरं विधत्ते---

" इन्द्रायेन्द्रियावते पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वयेत्पशुकाम इन्द्रियं वै पद्मव इन्द्रमेवेन्द्रियावन्त १ स्वेन भागथेयेनोप धावति स एवास्मा इन्द्रियं पश्चन्त्र यच्छति पशुमानेव भवति " [सं० का० २ प्र० २ अ० ७ ] इति ।

इन्द्रियं बलं प्रभूतमस्यास्तीतीन्द्रियावान् । क्षीरघृतादिद्वारेणेन्द्रियहिद्धिहे-तुत्वात्पज्ञामिन्द्रियत्वम् । इन्द्रियं पज्ञ् । चेति समुच्चयेऽध्याहर्तव्यः ॥ तस्यामिष्टौ पुरोनुवाक्यामाह—

> इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि त आ वृणे।, इति ।

हे शतक्रतो पश्चमु जनेषु निषादपश्चमेषु ब्राह्मणादिवर्णेषु यानि ते तवानुग्रहादिन्द्रियाणि सामध्यीनि सन्ति, हे इन्द्र तानि सर्वाणि ते तवानुग्रहादावृणे समन्ताद्रुह्णामि ॥

## याज्यामाह--

अनु ते दायि मह इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु वृत्रहस्ये । अनु क्षत्रमनु सही यजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नृषद्ये ।, इति ।

यजत्र यष्ट्रच्य हे इन्द्र महे महते सर्वेभ्यो देवेभ्योऽधिकाय ते तुभ्यं सत्रा सत्रेषु विश्वं सर्वे हिवर्देवेभिरम्न्यादिभिरनुदािय अनुक्रमेण दीयते। किमर्थम् । द्वत्रहत्ये दृत्रवधमनु ते तवेन्द्रियाय बलसिध्यर्थम्। न केवलं वृत्रवधमनुस्तत्य किंतु क्षत्रमनु त्वदीयं क्षत्रियत्वजात्यभिमानमनुस्त्य, सहोऽनु त्वदीयं बलमनुस्त्य, दृष्मे वैरिमनुष्यतिरस्कारशीलमनुस्त्य, त्विय यथोक्तान्गुणानवेक्ष्य ते तुभ्यं पुनः पुनर्दीयत इति शेषः ॥ अन्यामिष्टिं विधत्ते —

" इन्द्राय घर्मवते पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वेषेद्वस्मवर्चसकामो ब्रह्मवर्चसं वै घर्म इन्द्रमेव घर्मवन्त स्वेन भागधेयेनोप धावति स एवास्मिन्ब्रह्मवर्चसं द्वभाति ब्रह्मवर्चस्येव भवति " [सं० का० २ प्र० २ अ० ७ ] इति ।

धर्मवते वेदशास्त्रादिमयुक्तब्राह्मतेजोयुक्ताय । विद्वन्सु वेदशास्त्रादिरूपेण ब्रह्मवर्चसेन दीप्यत इति ब्रह्मवर्चसस्य धर्मन्वम् ॥

एतस्यामिष्टौ पुरोनुवाक्यामाह-

आ यस्मिन्त्सप्त वामवास्तिष्ठन्ति स्वारुहो यथा । ऋषिर्ह दीर्घश्च-त्तम इन्द्रस्य घर्मी अतिथिः।, इति ।

बासयन्ति रथस्योपर्यादिन्यमिनि वामवा आदित्यस्याभाः। ते च सप्तसं-ख्याकाः। सप्त युङ्जान्ति रथमेकचक्रमिनि मन्नवर्णातः। न चवं मन्येको अभो बहित सप्तनामेत्यनेन विरोधः। वचनद्वयवलेन विकल्पम्याङ्गीकृतन्वातः। ते च सप्ताभाः स्वारुहो यथाऽऽदित्यप्रतन्त्रा अपि स्वयमवाऽऽरोहन्त इव वर्तन्ते, सुशिक्षितन्वेन प्रेरणं विनव प्रवृत्तन्वातः। ताहशाः मप्ताभा यास्म-भादित्य आतिष्ठन्ति अभिवर्तन्ते स आदित्य ऋषिद्दानिन्द्रियज्ञान्येव सर्वदा बेदत्रयोपेतन्वात्। अन एवाऽऽस्त्रायते — " वद्रश्वन्यस्त्रिभिरोतं सूर्यः" इति। दीर्घश्वत्तमस्त्रेलोक्यपकाश्चनेन प्रधिनकीनिनमः । ईदृशो धर्मो दीष्यमान भादित्य इन्द्रस्य गृहेऽतिथिः स्वाभीष्टं याचितुं यदा कदाचिदागच्छिति तस्ये-नद्रस्य महिमा किमिव वक्तव्य इत्यभिनायः।।

याज्यामाह--

आमासु पक्तमेरय आ सूर्यः रोहयो दिवि । घर्म न सामन्तपता सुद्र-क्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे गिरः । , इति ।

आमासु फल्लपाकरहितास्वोषधीषु पकं सम्यक्पाकयुक्तं फलं हे इन्द्र त्वमैरयो वृष्टिद्वारा संपादितवानिस । सर्थे विचरन्तं परिवर्तनसामर्थ्यप्रदानेन दिव्यारोद्दयसि । हेनिभिर्यजमाना जुष्टमिन्द्रस्य प्रियं हिवः पुरोडाञ्चरूपं

९ स. दूरसभासु वे । २ ख. "नित भाश्रिस वे । ३ स. ।केमु वक्ते ।

( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

तपत सुष्ठु हुतं कुरुत । किमिय, घर्मे न प्रवर्ग्यमिय, सुरुक्तिभिर्हुकारपस्ताबा-दिशोभनभक्तियुक्तैः सामन्सामभिर्घर्मे यथा तपन्ति । गिर्वणसे गीर्भिः स्तुत्यायेन्द्राय गिरः स्तुतिरूपाः प्रयुद्धेति शेषः ॥

इष्टचन्तरं विधत्ते-

" इन्द्रायार्कवते पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वपेदश्वकामोऽर्को वै देवानाम-श्रमिन्द्रमेवार्कवन्त स्वेन भागथेयेनोपधावति स एवास्मा अश्रं प्र यच्छत्यश्वाद एव भवति " [ सं० का० २ प० २ अ० ७ ] इति ।

बुभुक्षभिरर्थ्यमानत्वादादरंण स्वीक्रियमाणत्वादन्नस्यार्कत्वम् ॥ तत्र पुरोनुवाक्यामाह—

इन्द्रमिद्राथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिर-र्किणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ।, इति ।

गाथिनः सामगा बृहद्वृहता साम्नेन्द्रमिदिन्द्रमेवानूषतास्तुवन् । ऋच स्तृताविन्यस्माद्धातोरुत्पन्नोऽर्कशब्द ऋचमाचष्टे । अर्केभिऋग्निप्रिणो बह्रवृचा इन्द्रमस्तुवन् । वाणीरन्या अपि वाचो यज्ञुरूपा इन्द्रमस्तुवन् ॥

याज्यामाह--

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्स-कमर्किणः । ब्रह्माणस्त्वा शत-कतवुद्दःशमिव येमिरे ।, इति।

हे शतकतो गायित्रणो गायत्रसामयुक्ता उद्गातारस्त्वां गायिन्त । अर्किणो षहवृचास्त्वामचिन्ति स्तुवन्ति । ब्रह्माणस्तदुपलक्षिता अध्वर्यवोऽपि त्वामुग्रेमिर उत्थापयन्ति वर्धयन्तीत्यर्थः । किमिव, वंशमिव । यथा कुलाचारादिभिः स्वकीयं वंशमुत्रतं कुर्वन्ति तद्वत् ॥

इष्ट्यन्तरं त्रिहविष्कं विधत्ते —

'' इन्द्राय घर्षवते पुरोडाश्चमेकादशकपाछं निर्वपेदिन्द्रायेन्द्रियावत इन्द्रान्यार्कवते भूतिकामो यदिन्द्राय घर्षवते निर्वपित शिर एवास्य तेन करोति यदिन्द्रायाकवते आत्मानमेवास्य तेन करोति यदिन्द्रायार्कवते भूत एवा-स्नाद्ये प्रति तिष्ठति भवत्येव '' [सं० का०२ प्र०२ अ०७] इति ।

तेन घर्मवते निर्वापेणाध्वर्धुरस्य यजमानस्य शिरः करोति । एवंविधैश्वर्या-

( याज्यापरानवाक्याभिधानम् )

दिभिः सभायामुन्नतिशरस्तं करोति । तेनेन्द्रियावते निर्वापेणास्य यजमानस्याऽऽत्मानमेव करोति पुष्टवारीरमेव करोति । अर्कवते निर्वापेण यजमानो भूत एवेश्वर्य माप्त एव सन्नदनयोग्ये सम्यगन्ने प्रतितिष्ठति । भवत्येव पुनर्ष्य- धिकमैश्वर्य पाप्नोत्येव । अत्र धर्मवतो हिविषि " आ यस्मिन् " इत्यादिके पाज्यानुवाक्ये । इन्द्रियावतो हिविषि " इन्द्रियाणि वातकतो " इत्यादिके । अर्कवतो हिविषि " इन्द्रिमिद्राथिनो बृहत् " इत्यादिके ।।

इष्ट्यन्तरं विधत्ते —

"इन्द्राया १ हो मुचे पुरोडा शमेकादशकपालं निर्विपेदाः पाष्मना गृहीतः स्यात्पाष्मा वा अ१ ह इन्द्रमेवा १ हो मुच १ स्वेन भागधेये नाप धावति स प्वेनं पाष्मनो ३ १ होते ।

अंहःशब्देनात्र नरकहेतुर्निषिद्धाचरणादिरूपः पाष्मोच्यते । पाष्मनीऽह-सोऽत्यधिकात्पापादित्यर्थः ॥

तत्र पुरोनुवाक्यामाह —

अश्होमुचे प्र भरेमा मनीपामीपिष्ठदाव्रे सुमतिं ग्रणानाः । इद्मिन्द्र प्रति हव्यं ग्रभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ।, इति ।

गृणानाः स्तुवन्तो वयमोपिष्ठदाते ग्रीष्मकाले दावाग्निनाऽत्यन्तद्ग्धभृष-देशेभ्यो वर्षती वृष्टिदात्रॅंऽहोमुचे प्रापान्मोचियत्रे मनीषां वृद्धि प्रभरेम स्वी कुर्मः । कीहशीं सुमिति, त्वां तोषयमन्यवमादिशोभनमननोपेताम् । हे इन्द्रेदं त्यज्यमानं हव्यं प्रतिग्रहाण । तेन यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ॥

याज्यामाह--

विवेष यन्मा धिषणा जजान स्तर्वे पुरा पार्यादिन्द्रमह्नः । अश्हसी यत्र पीपर-द्यथा नो नावेव यान्तमुअये हवन्ते ।, इति ।

यद्यस्मात्कारणाद्धिपणा पूर्वोक्ता वुद्धिमी विवेष व्याप्तवती तस्मादहं सुबुद्धिर्जनान जातवानस्मि । अत एव पार्यादहैः पुरोत्तमान्मरणदिवसात्पुरा त्वैां स्तवे, आमरणं स्तवानीत्यर्थः । यत्र यस्यां धिषणायां सत्यामिन्द्रोऽ-

( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

स्मानंहसः पापात्पीपरदुत्तारितवान्सा धिषणा विवेषेत्यन्वयः । अथवा यत्रा-इन्यस्मानंहसः पारयति तस्मात्पार्योद्द्वः पुरा स्तवा इत्यन्वयः । यथा छोके नावा नद्यां यान्तं नाविकपुभये कुलद्वयवर्तिनो हवन्ते मामुत्तारयेत्याह्वयन्ति तथैवांहमो मुक्तानस्मानुभयकुलप्रभवा आह्वयन्तीत्यर्थः ॥

अत्रैव विकल्पितामन्यां याज्यामाह-

प्र सम्राजं प्रथममध्वराणामश्होमुचं वृषभं यज्ञियानाम् । अपां नपातमश्विना हयन्तमस्मित्रर इन्द्रियं धत्तमोजः ।, इति ।

हे नरो मनुष्या ऋत्विजः प्रकर्षेणेन्द्रं भजतेति शेषः । कीदृशं, सम्राजं सम्यग्दीष्यमानम् । अध्वराणामग्निष्टोमादीनां प्रथमं मुख्यदेवम् । अंद्दोमुचं पापान्मोचियतारम् । यिश्वयानां यञ्जसंविध्यिक्षत्रानां दृषभं विषेतारम् । अपां दृष्टिरूपाणामुदकानां नपातमिवनाशियतारम् । इयन्तमैश्वर्यस्य गमियतारम् । देऽश्विनावस्मिन्यजमान इन्द्रियं चक्षुरादिपाटवमोजो वर्छं च धत्तं स्थापयतम् ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते ---

" इन्द्राय वैमृथाय पुरोडाशमेकादशकपालं निर्विपेद्यं मृथोऽभि मवेपेरन्रा-ष्ट्राणि वाऽभि समियुरिन्द्रमेव वैमृथ स्वेन भागधेयेनोप धावति स एवास्मा-न्मृथोऽपद्दन्ति " [ सं का० २ प० २ अ० ७ ] इति ।

मृथो वैरिणो यं यजमानमभितः प्रवेषेरन्प्रकर्षेण कम्पयेयुर्भीतिमुत्पादयेयुः । अथ वा राष्ट्राणि देशानभितो विनाशयितुं सिमयुः संगता भवेयुः, तस्य यज-मानस्य रक्षाये वैमृथाय शत्रुविनाशकायेन्द्रीय निवषेत् । स चेन्द्रोऽस्माद्यजमाननान्म् शत्रुविनाशकायेन्द्रीय निवषेत् । स चेन्द्रोऽस्माद्यजमाननान्म् शत्रुवपद्दित ।।

तत्र पुरोनुवाक्यामाइ---

वि न इन्द्र मृथो जिह नीचा यच्छ प्रतन्यतः। अध-स्पदं तमीं कृषि यो अस्माः अभिदासति ।, इति।

हे इन्द्र नोऽस्माकं मृधः अत्रून्विशेषेण जाहि। किं च, पृतन्यतोऽस्मान्घातयितुं सेनामिच्छतः अत्रूक्तीचाव्यग्भूतान्यच्छोपरतान्कुरु। यश्चान्योऽस्मानभिदासत्यु पक्षपयति तमीं तमपि वैरिणमधस्पदमस्मत्पादयोः प्रणतशिरस्कं स्वधि कुरु॥

९ ख. \*न्ते भो मा<sup>°</sup>। २ ख. <sup>\*</sup>न्द्रार्यकादशकपालं पुराेडाशं नि°।

तत्र याज्यामाह---

इन्द्र क्षत्रमित्र वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम्। अपानुदो जनमित्रयन्त-मुरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्।, इति।

हे इन्द्र वामं वननीयं क्षत्रं क्षनाद्रक्षणमे जो उम्मदीयं बलं चाभिलक्ष्याजा-यथा एतत्सर्वं संपादियतुं जातो असि । चर्षणीनां मनुष्याणां हे हषभ कामानां वर्षकामित्रयन्तं शत्रुभाविभिच्छन्तं जनमपानुद्दिनरस्कृतवानिस । देवेभ्यो हवि-ष्यदानादिव्यवहारिभ्यो यजमानेभ्य उठं विस्तीर्णं लोकं भोगस्थानमकुणां इक्तवानेवासि ॥

तस्यामेवेष्टौ विकल्पितां पुरोनुवाक्यामाह-

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः परावत आ जगामा परस्याः । स्रकः मःशाय पविमिन्द्र तिरमं वि शत्रुन्ताढि वि मृथो नुदस्व ।, इति ।

है इन्द्र भीमो भयंकरः कुचरः प्राणिभक्षणादिक्षपकुन्सिताचरणशीलो गिरिष्ठाः पर्वतिनवासी मृगो न सिंहच्याघ्रादिमृग इव परस्याः परावतो महतो दूरादाजगामास्मिद्विरोधिनं हन्तुमागनोऽसि । आजगन्थिति हि शाखा-न्तरे मध्यमपुरुषः पठितः । सकं परवारीरादिषु सरणशीलं तिग्मं तीक्ष्णं पविं बज्रं संशाय सम्यक्तीक्ष्णं कृत्वा विशेषेण शत्रृंस्ताढय । मृथा योब्ह्ञ्शत्रू-न्विशेषेण नुदस्व निराकुरु ॥

विकल्पितां याज्यामाह-

वि शत्रुन्वि मृधो नुद् वि वृत्रस्य हन् रुज।वि मन्युमिन्द्र भामितोऽभित्रस्याभिदासतः।, इति।

हे इन्द्र शत्र्निशंषेण नुद्र निराकुरु । मृथो योद्धनपि विशेषेण नुद्र । द्वत्रस्य हन् विरुज्ञ विशेषेण भग्नी कुरु । त्वं भामितः कुद्धः सन्नभिदासतोऽ-स्मानुपक्षपयतोऽमित्रस्य वैरिणो मन्युं विशेषेण भग्नं कुरु ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते-

" इन्द्राय त्रात्रे पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वेषेद्वद्धो वा परियत्तो वेन्द्रमेव त्रातार १ स्वेन भागधेयेनोप धावति स एवैनं त्रायते " [सं० का० २ प्र०२ अ०७] इति । ( याज्यापुरोनुवाक्याभिधानम् )

बद्धः शृङ्खलया निगडितः । परियत्तः शृङ्खलामन्तरेण परितो भटेरवरुद्धः ॥ तत्र पुरोनुवाक्यामाइ—

> त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रश हवेहवे सुहवश शूरमिन्द्रम् । हुवे नु शकं पुरुहूतमि-न्द्रश स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ।, इति ।

त्रातारं गृह्वलावन्धाद्रक्षितारम् । अवितारं भटावरोधाद्रक्षितारम् । ग्रं बन्धकानामवरोधकानां च तिरस्कारे क्षमम् । इवे इवे सुद्दवं सर्वस्मिन्होमे सुखेनाऽऽह्वातुं शक्यम् । शकं सर्वेषु कार्येषु शक्तियुक्तम् । पुरुद्द्तं बहुभिर्यजन्मानैराहृतिभन्द्रं द्ववे नु आह्याम्येव । प्रतिविशेषणभिन्द्रशब्दादृत्तिवीक्य-भेदार्थम् । त्रातार्रामन्द्रं दुवे । अवितारमिन्द्रं दुव इत्येवं वाक्यभेदः । तैश्च बहुभिर्वाक्येराद्रगतिशयः प्रदर्श्यते । इन्द्राऽऽगच्छ दृरिव आगच्छेत्याद्रौ तद्रश्चनात् । क्रोकेऽप्यतिवालं पुत्रमुपलालियतुं पितरागच्छ भ्रातरागच्छेत्यादौ दृश्यते । मधवा धनवानिन्द्रो नोऽस्मभ्यं स्वस्ति धातु अविनाशं दैदातु ॥

तत्रैव याज्यामाह-

मा तं अस्यां महमावन्परिष्टावद्याय भूम हरिवः परादे । त्रायस्व नोऽत्रकेभिर्व-रूथैस्तव प्रियासः सूरिषु स्यामा, इति ।

हे महमावन्वलविनद्रास्यां पिरिष्ठौ परित्राणार्थं क्रियमाणायामिष्ठौ वयम-घाय वैकल्याय मा भूम, अस्मदनुष्ठिते कर्मणि वैकल्यं मा भूदित्यर्थः । हे हरिवो हरिभिर वस्तद्रन्परादे परादातुं त्वामवज्ञातुं वयं मा भूम कदाचिद्प्य-वज्ञां मा करवामत्यर्थः । त्वं नोऽस्मानष्टकेभिहिंसकरिहतैर्वक्षेणेष्टे स्वायस्व । ताहज्ञान्मृहान्त्रयच्छ । सूरिषु विद्वत्सु यजमानेषु मध्ये वयं तव त्रिया भवेम ॥

इष्ट्यन्तरं विधत्ते ---

" इन्द्रायार्काश्वमेधवते पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वपेद्यं महायक्को नोपन-मेदेते वै महायक्कस्यान्त्ये तन् यदकिश्वमेधाविन्द्रमेवार्काश्वमेधवन्त १ स्वेन भाग-भेयेनोप धावति स एवास्मा अन्ततो महायक्कं च्यावयत्युपैनं महायक्को नमिति" [सं० का० २ प्र० २ अ० ७] इति ।

अश्वमेधयज्ञस्य साधनभृतो योऽप्रिः सोऽर्कः । यश्च तत्फलभूत आदित्यः

१ स. क्येमिहिमाति । २ स. घ. ड. च. दी तद्दर्य । ३ स. दथातु ।

सोऽश्वमेषः । अत एव पश्चमकाण्डे पश्चार्काहुतिविधिशेषार्थवादे समाम्नायते—
"अर्को वा एष यद्विरसावादित्योऽश्वमेषो यदेता आहुतीर्जुहीत्यर्काश्वमेषगोरेव ह्योती एष संद्धाति " इति । अश्वमेष्ठश्नाह्मणेऽप्याम्नायते—
"अग्निर्वा अश्वमेषस्य योनिरायतनम् । सूर्योऽग्नेयोनिरायतनम् । यदश्वमेभेऽग्नो चित्य उत्तरवेदिं चिनोति । तावर्काश्वमेषो " इति । वाजमनेयिनोऽपि चित्यस्याग्रेरुपासने समामनन्ति—" एष वा अश्वमेषो य एप तपित
तस्य संवत्सर आत्माऽयमग्निर्कस्तस्यमे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्वमेषो "
इति । ईन्द्रः स्तुतयोरग्न्यादित्ययोः स्वामित्वाद्काश्वमेष्ठवानित्युच्यते । यं
यजमानं प्रत्यश्वमेष्ठराजस्त्रैयरूपो महायक्को नोपनमन्न प्राप्तुयात्स यजमानोऽकाश्वमेष्ठस्वामिने निर्वपेत् । यावेतावर्काश्वमेष्ठवान्त्रवाच्यावग्न्यादित्यो ताबुभो
महायक्कस्याश्वमेषस्यान्त्ये तन् प्रारम्भसमाप्तिकोड्योर्वर्तमानक्तरीरे । चित्याग्निः
साधनत्वेन प्रारम्भकोटो वर्तते । आदित्यः फलरूपत्वेन समाप्तिकोटिगामी ।
स एवेन्द्र एवास्मे यजमानस्य समीपे महायक्नं प्रेरयित । स च महायक्न एनं
यजमानमुपनमित प्रामोति ।।

तत्र पुरोनुवाक्यामाइ--

अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्त्वष्टा वज्रं पुरु-हूत द्युमन्तम् । ब्रह्माण इन्द्रं महय-न्तो अर्केरवर्धयब्रहये हन्तवा उ ।, <sup>इति ।</sup>

हे पुरुदूत बहुभिर्यजमानैराह्तेन्द्र ते तव रथमनवा मनुष्यास्तक्षंस्तक्षन्तु संस्कुर्वन्तु। किमर्थम् । अश्वायाश्वं संयोक्तम् । त्वष्टा देवः शिरुपी द्युनन्तं दीप्तिमन्तं वज्रं तक्षतु । ब्रह्माणो ब्राह्मणा ऋत्विजोऽकंरर्चनसाधनैर्भन्नमेह- यन्तः पूजयन्त इन्द्रमवर्धयन्यश्वसा वर्धयन्तु। अहयेऽहिमघं महायज्ञपाप्तिपति- बन्धकं पापं इन्तवा उ अवस्यं इन्तुमवर्धयन्तित्यन्वयः।।

याज्यामाह--

वृष्णे यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्र ग्रावाणो अदितिः सजोषाः । अनश्वासो ये पवयोऽ-रथा इन्द्रेषिता अभ्यवर्तन्त दस्यून् ।, इति ।

हे इन्द्र यद्यदा दृष्णे ते कामाभिविषणस्तव संबन्धिनमर्कमर्चनीयं दृषणो

(इडानुमन्त्रणम्)
वर्षणं(कं) फलाभिवर्षकं यागं ग्रावाणः साधनभृता दृषवुपलादयः पदार्था
अर्चानर्चयन्ति अलंकुर्वन्ति, तदानीमदितिर्वेदिक्ष्पा पृथिवी सजोषास्त्वया
समानप्रीतिर्भवतु । इन्द्रेषिता इन्द्रमेरिता ये पवयो वज्राः सन्ति तेऽप्यरथा
अनश्वामो रथाश्वनिरपेक्षा एव दस्यून्महायज्ञप्राप्तिप्रतिवन्धकानसुरानभ्यवर्तन्ताभिलक्ष्य हन्तुं प्रवर्तन्ताम् ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः —

" इन्द्रं वो विश्वतोऽमुध्मिश्वरावेन्द्र ऋचोईयम् । इन्द्रीन्द्रियावद्यागे स्यादा यस्मिन्धमेवद्यजौ ॥ १ ॥ इन्द्रं स्यादकेवद्यागे तिस्रोंऽहोमुग्यजाहृद्यः । वि नो(वै)मृथे चतस्रः स्युस्नातारं त्रातुमद्यजौ ॥ अनवोऽकीश्ववद्यागे मत्राः मप्तद्रशेरिताः(त्रा एकोनविंशतिः)"॥२॥इति॥

इति श्रीमन्मायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतेत्तिरीयमंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

> वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दे निवारयन् । पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमिद्विद्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरस्य श्रीवीरवृक्षमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन माधवाचार्येण विर-चिते वेदार्थमकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पष्टः प्रपाठकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके सप्तमः प्रपाठकः । )

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

हरिः ॐ ।

पाकयज्ञं वा अन्वाहिताग्नेः पृशव उपे तिष्ठन्त इडा खळ वे पांकयज्ञः सेषाऽन्तरा

प्रयाजानूयाजान्यजंमानस्य लोकेऽवंहिता ता-मांह्रियमाणामभि मन्त्रयेत सुरूपवर्षवर्ण एहीति पशवी वा इडां पशृनेवीप ह्वयते यज्ञं वै देवा अदुंह्रन्यज्ञोऽसुंराः अदुहत्तेऽसुंरा यज्ञ-दुंग्धाः परांऽभवन्यों वे यज्ञस्य दोहं विद्यान् ( १ ) यजतेऽप्यन्यं यर्जमानं दुहे मा में मत्याऽऽशीरस्य यज्ञस्यं भूयादियांहैप वै यज्ञ-स्य दोहस्तेनेवेनं दुहे प्रता वै गोदुंहे प्रतेहा यजंमानाय दुह एते वा इडांये स्तना इडांपं-हूतेति वायुर्वत्सो यहिं हातेडांमुपह्नयंत तहिं यजंगाना होतारमीक्षंमाणी वायुं मनसा ध्यायेद (२) मात्रे वत्समुपावस्त्रजति सर्वेण वै यज्ञेनं देवाः सुवर्गे लोकमायन्पाकयज्ञेन मनुं-रश्राम्यत्सेडा मनुंमुपावर्तत तां देवासुरा व्यंह्व-यन्त प्रतीचीं देवाः पराचीमसुराः सा देवानु-पार्वर्तत पशवो वै तद्देवानंवृणत पशवोऽसुंरा-नजहुर्यं कामयेतापशुः स्यादिति परांचीं तस्ये-डामुपं ह्वयेतापशुरेव भविति यम् (३) कामयेत पशुमान्रस्यादितिं प्रतीचीं तस्येडामुपं ह्वयेत पशुमानेव भंवति ब्रह्मवादिनों वदन्ति स त्वा प्रपा•७अनु०१] (इडानुमन्त्रणम्)

इडामुपं ह्वयेत य इडामुपहूयाऽऽत्मान्मिडां-यामुप ह्रयेतेति सा नंः प्रिया सुप्रत्ंर्तिर्भघोनी-त्याहेडांमवीपहूयाऽऽत्मानमिडांयामुपं व्यंस्तमिव वा एतद्यज्ञस्य यदिडां सामि . प्राश्नन्तिं ( ४ ) सामि मार्जयन्त एतस्पति वा असुंराणां यज्ञो व्यंच्छिद्यत ब्रह्मणा देवाः समंद्धुर्बृहस्पतिंस्तनुतामिमं न इत्योह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मंणैव यज्ञश् सं दंघाति विच्छित्रं यज्ञः समिमं दंघात्वियाह संतेसे विश्वे देवा इह मादयन्तामियांह संतयेव यज्ञं देवेभ्योऽनुं दिशति यां वै ( ५ ) यज्ञे दक्षिणां ददाित तामस्य पशवीऽनु सं क्रांम-न्ति स एष ईजाने । ऽपशुभी वृक्ती यर्जमानेन खलु वै तत्कार्यमियां हुर्यथां देवत्रा दत्तं कुंवीं-ताऽऽत्मन्पशूत्रमयतेति ब्रघ्न पिन्वस्वेत्यांह यज्ञो वै ब्रध्नो यज्ञमेव तन्मंहयत्यथां देवत्रैव दत्तं कुंहत आत्मन्पशून्रंमयते दृदंतो मे मा क्षायी-त्याहाक्षिंतिमेवोपैंति कुर्वतो मे मोपं दसदि-त्यांह भूमानंमेवांपैति (६)॥

( विद्वान्ध्ययिद्धवित यं प्राक्षिति यां वै म एकान्नविरं शतिश्चं । ) इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिताया प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके सप्तमः प्रपाठकः । )

(तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

पाकयज्ञमिति पाक-यज्ञम् । अन्विति । आहिताग्रेरियाहित—अग्नेः। पश्वावेः। उपेति । तिष्ठन्ते । इडां । खलुं । वे । पाकयज्ञ इति पाक-यज्ञः। सा। एषा । अन्तरा । प्रयाजानु-याजानिति प्रयाज-अनूयाजान् । यर्जमानस्य । लोके। अवंहितेयवं—हिता। ताम् । आहियमां-णामित्यां—हियमांणाम् । अभीतिं । मन्त्रयेत । सुरूंपवर्षवर्ण इति सुरूंप-वर्षवर्णे । एति । इहि । इति । पशवंः । वै । इडां । पश्चन् । एव । उपेति । ह्रयते। यज्ञम् । वै । देवाः । अदुंहन् । यज्ञः । असुरान् । अदुहत् । ते । असुराः । यज्ञदुंग्धा इति यज्ञ-दुग्धाः । परेति । अभवन् । यः । वै । युज्ञ-स्यं । दोहंम् । विद्वान् । ( १ ) यर्जते । अपीतिं । अन्यम् । यर्जमानम् । दुहे । सा । मे । सद्या । आशीरियां-शीः। अस्य । यज्ञस्यं। भूयात्। इति । आह । एषः । वै । यज्ञस्यं । दोहंः । तेनं ।

(इडानुमन्त्रणम् ) पुव । पुनुम् । दुहे । प्रत्तां । वै । गौः । दुहे । प्रत्तां । इडां । यर्जमानाय । दुहे । एते । वै । इडांये । स्तनाः । इडां । उपहूतेत्युपं—हूता । इति । वायुः । वत्सः । यहिं । होतां । इडांम् । उपह्वयेतेत्युंप-ह्व-येत । तर्हि । यर्जमानः । होतारम् । ईक्षमाणः । वायुम् । मनंसा । ध्यायेव । (२) मात्रे । वत्सम् । उपावंसज्तितिरथंप-अवंसजित । सर्वेण । वै । यज्ञेनं । देवाः । सुवर्गमितिं सुवः-गम् । छोकम् । आयन् । पाकयज्ञेनेति पाक-यज्ञेनं । मनुः । अश्राम्यत् । सा । इडां । मनुंम् । उपावंतितेत्युंप-आवंतित । ताम् । देवासुरा इति देव-असुराः । वीति । अह्नयन्त । प्रतीचींम् । देवाः । परांचीम् । असुराः । सा । देवान् । उपावंतितरयुंप-आवंतित । पशवंः । वै । तत् । देवान् । अष्टणत । पशवंः । असुरान् । अजहुः । यम् । कामयेत । अपशुः । स्यात् । इति । परां-चीम् । तस्यं । इडांम् । उपेतिं । ह्रयेत । अपशुः । एव । भवति । यम् । (३) कामयेत । पशुमानिति पशु—मान् । स्यात् । इति । प्रतीचीम् । तस्यं । इडांम् । उपेति । ह्रयेत । प्रशुमानिति पशु—मान् । एव । भवति । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनेः ।

वदन्ति। सः। तु। वै। इडाम्। उपेति । ह्रयेत । यः । इडाम् । उपहूचेत्युप-हूर्य । आत्मानम् । इडायाम् । उपह्रयेतेत्युंप-ह्रयेत । इति । सा। नः । प्रिया । सुप्रतूर्तिरिति सु-प्रतूर्तिः । मुघोनी । इति । बाह । इडाम । एव । उपहूर्यत्युप-हूर्य । आत्मा-नेम् । इडायाम् । उपेति । ह्वयते । व्यंस्तमिति वि-अस्तम् । इव । वे । एतत् । यज्ञस्यं । यत् । इडां । सामि । प्राश्नन्तीतिं प्र-अश्नन्तिं । (४) सामि । मार्जयन्ते । एतद् । प्रतीतिं । वै । असुंराणाम् । यज्ञः । वीति । अच्छिद्यत । ब्रह्मणा । देवाः । समि-ति । अद्धः । बृहस्पतिः । तनुताम् । इमम् । नः । इति । आह । ब्रह्मं । वै । देवानांम् । बृहस्पतिः । ब्रह्मणा। एव । यज्ञम् । समिति । द्याति । विचिछ-ब्रमिति वि-छिन्नम् । युज्ञम् । समिति । इमम् । द्धात । इति । आह । संतरिया इति सं—तत्यै । विश्वे । देवाः । इह । मादयन्ताम् । इति । आह । संतरवेति सं—तत्यं । एव । यज्ञम् । देवे≯यः । अ-न्विति । दिशाति । याम् । वै । ( ५ ) यज्ञे । दक्षिं-ंणाम् । ददांति । ताम् । अस्य । पशवंः । अनुं । समिति । क्रामन्ति । सः । एषः । ईजानः । अपशुः।

भावंकः । यजंमानेन । खर्छ । वै । तद । कार्यंम् । इति । आहुः । यथां । देवत्रेति देव—त्रा । दृत्तम् । कुर्वीत । आरमन् । पृश्लन् । रमयेत । इति । त्रध्ने । पिन्वंस्व । इति । आहु । यज्ञः । वे । त्रध्नः । यज्ञम् । एव । तद । महयित । अथो इति । देव-त्रिति देव—त्रा । एव । दृत्तम् । कुरुते । आरमन् । पृश्लन् । समयते । दृद्तः । मे । मा । श्लायि । इति । आहु । अश्लितिम् । एव । उपेति । एति । कुर्वतः । मे । मा । उपेति । दृत्तदः । इति । आहु । भूमानेम् । एव । उपेति । एति । पृति । कुर्वतः । एव । उपेति । एति । पृति । भूमानेम् । एव । उपेति । एति । पृति । पृति । पृति । पृति । पृत्ते । एव । उपेति । पृति । पृति । पृत्ते । प

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाढे प्रथमा-ष्टके सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

> (अथ प्रथमकाण्डे सप्तमः प्रपाठकः।) (तत्र प्रथमोऽनुवाकः।)

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यानीधमहेश्वरम्।।
प्रपाठके सप्तमेऽस्मिन्ननुवाकास्त्रयोदश ।
याजमानब्राह्मणस्य शेषः षदस्वादिमेषु हि॥
वाजपेयस्य मन्त्रास्तु षदस्वन्येष्वथ याज्यकाः।
इहानुमन्नणं तस्या इहायाश्व प्रशंसनम्।।
अन्वाहार्योऽथ मन्नानुशक्ययाख्या त्रिषु स्मृता।
रथमन्ना धावनं च रोहणं वाजहोमकः।
उज्जित्यतिमाह्ययाख्या इत्यर्था अनुवाकगाः॥

तत्र प्रथमेऽनुवाक इडानुमचणमुच्यते । तदेतद्विधातुं प्रस्तौति

पाकयज्ञं वा अन्वाहितामेः पशव उप तिष्ठन्त इडा खळु वे पाकयज्ञः सेषाऽन्तरा प्रयाजा-नूयाजान्यजमानस्य लोकेऽवहिता , इति।

पाकपक्षस्य स्वरूपमापस्तम्बस्त्रच्याख्यातृभिरुक्तम्—'' औपासनहोमो वैश्वदेवं पार्वणमष्टका मासि श्राद्धं सर्पविलिरीज्ञानविलिरीति सप्त पाकयक्ष-संस्थाः '' इति । बौधायनोऽप्याह—'' हुतः प्रहुत आहुतः शूलगवो बिलिहरणं प्रत्यवरोहणमष्टकाहोम इति सप्त पाकयक्षसंस्थाः " इति । अन्ये त्वाहुः—'' अल्पयज्ञाः पाकयज्ञाः '' इति । आश्वलायनोऽप्याह—त्रयः पाकयज्ञा हुता अभी हूपमाना अन्भी प्रहुता ब्राह्मणभोर्जने ब्रह्मणि हुताः " इति ।

एतेषां मध्ये यं कंचिद्रप्याहिताग्नेः पाकयज्ञमनु गवाद्याः पश्वोऽविस्थिता भवन्ति पाकयज्ञेन लभ्यन्त इत्यर्थः । अत्र त्विडाभक्षणमेव पाकयज्ञो ब्रह्मणि हुतत्वात् । अतोऽनेनापीडाभक्षणेन पश्चो लभ्यन्ते । तत्रेयमिडा यजमा-नस्य लोके फलसाधने यज्ञे प्रयाजानुयाजमध्ये व्यवस्थिता। प्रयाजाज्यभाग-प्रधानस्विष्टकुद्धच ऊर्ध्वमन्याजभ्यश्च प्रागिडाया अनुश्चेयत्वात्। एतच होत्र-काण्डे स्विष्टकुद्धाज्याया अनुयाजयाज्यायाश्च मध्य इडोपाहानमञ्चपाटाद-वगम्यते ॥

विधत्ते---

तामाहियमाणामि मन्त्रयेत सुरूपवर्षवर्ण एहीति पशवी वा इडा पशूनेवीप ह्रयते, इति।

तामिडामाहियमाणामवदाय होतृसमीपमानीयमानाम् । तत्प्रकारमापस्तम्ब आह—" इडापात्रमुपस्तीर्य सर्वेभ्या हिवभ्यं इडाप् समवद्यति चतुरवत्तां वा पश्चावत्ताम् " इति । " अभिघार्येडाप् होत्रे मदाय " इति च। इडादेवतायाः पशुसाधनत्वाद्गोरूपत्वाच मन्नगतेनेहीति पदेन पशुनेवोपहयते ॥

सा मे सत्याऽऽशीरित्येतं पश्चभागं व्याख्यातुं प्रस्तौति-

यज्ञं वै देवा अदुह्रन्यज्ञाऽसुराः अदुहत्तेऽ-

सुरा यज्ञदुग्धाः पराऽभवन्यो वे यज्ञस्य दोहं विद्यान्यजतेऽप्यन्यं यजमानं दुहे, इति।

दोइनं रिक्तीकरणम् । गां दोग्धीत्यत्र तथा दर्शनात् । देवाः प्रथमं यज्ञ मदुइब्रदुइन्, तद्गतसारफलस्वीकारेण रिक्ती चकुः । स च यज्ञोऽसुरानदुइ-त्तदीयसारापहारेण रिक्ती चकार । ततस्ते पराधूताः । यो यजमानो देव-कर्तृकं यज्ञरिक्तीकरणं यज्ञकर्तृकमसुरिक्तीकरणं च विद्वान्यजते सोऽन्यमपि यजपानं दुहे रिक्ती करोति। एतस्य वाक्यस्य मन्नप्रशंसारूपत्वादन्यस्य यजपानस्य न काचिद्धानिः॥

व्याचष्टे--

सा मे सत्याऽऽशीरस्य यज्ञस्य भूयादित्या-हैप वै यज्ञस्य दोहस्तेनेवेनं दुहे , इति।

उपद्वतोऽयं यज्ञमान उत्तरस्यां देवयज्यायामुपद्दूत इत्यादिका येयमाक्षी-रुपहानमञ्जगता सेयमस्य यज्ञस्य संबन्धिन्याशीर्मम सत्या भूयादित्येवं रूपो यज्ञदोहस्तेनैवान्यं यजमानं दोग्धि ॥

वायुध्यानं विधातुं प्रस्तौति-

प्रता वै गौर्दुहे प्रतेडा यजमानाय दुह एते वा इडाये स्तना इडोपहतेति वायुर्वस्सः, इति ।

पत्ता वत्सलेहनेन प्रस्तुतस्तनी गौर्डुहे पयः क्षारयति तद्दत्रेडा पत्ता सती यजमानस्य फलं दोग्धि । तस्या इडाया इडोपहूतेत्यादिमन्नभागाः स्तनाः । बायुर्वत्सः ॥

विधत्ते--

यहिं होतेडामुपह्नयेत तर्हि यज-मानो होतारमीक्षमाणी वायुं मनसा ध्यायेन्मात्रे वत्समुपावसृजति, इति।

यहिं यस्मिन्काले ॥

इडोपहृतेत्यादिमत्रभागप्रयोगे हेयोपादेयपक्षौ विधातुं प्रस्तौति-

सर्वेण वे यज्ञेन देवाः सुवर्ग लोकमायन्पाकय-

ज्ञेन मनुरश्राम्यत्मेडा मनुमुपावर्तत तां देवासुरा व्यह्वयन्त प्रतीची देवाः परा-चीमसुराः सा देवानुपावर्तत पश्चवी वै तद्देवानवृणत पश्चवीऽसुरानजहुः, इति।

मनुसिहताः सर्वे देवाः कृत्स्नेन दर्भपृर्णमासयागेन स्वर्गलोकं प्राप्तुमुद्यताः। तत्र मनुः पाकयक्षेन श्रान्तोऽभृत् । " इडा खलु वे पाकयकः " इत्युक्तम् । अतो मनुहोता सिन्नडोपाहान एव तात्पर्यवानभृदित्युक्तं भवि । सा चेडा देवता तात्पर्यवन्तं मनुमुपगतवती । तां दृष्टा देवाश्वासुगश्च प्रस्परव्यत्ययेनाः ह्यन्त । ते देवाः प्रतिचीं संमुखमुपाह्यन्त । असुराः पराचीनमुखपुपाह्यन्त । इडोपहृतेत्येवमादाविडाशब्दप्रयोगः सांपुरूपम् । उपहृतेहित पश्चादिडाशब्द-प्रयोगो विमुखत्वम् । तत्र संमुखत्वेन तुष्टा सती सा देवानुपावर्तत । पश्चो मा इडेत्यन्यत्राऽऽम्नातन्वादिडारूपाः पश्चस्तत्त्वादेवानद्यणत द्यतवन्तः प्राप्त-वन्तः । विमुखत्वेनेडाया अपरितोषात्तद्वाः पश्चोऽसुरानजद्वः संत्यक्तवन्तः ॥

तत्र हेयपक्षं विधत्ते-

यं कामयेतापशुः स्यादिति पराचीं तस्ये-डामुप ह्वयेतापशुरेव अविति , इति॥ डपादेयपक्षं विधत्ते—

यं कामयेत पशुमान्तस्यादिति प्रतीचीं तस्येडामुप ह्रयेत पशुमानेव भवति, इति ॥ सा नः त्रियेतिमन्नभागं व्याख्यातुं पस्तौति—

> ब्रह्मवादिनां वदन्ति स त्वा इडा-मुप ह्रयेत य इडामुपहूयाऽऽत्मा-नमिडायामुप ह्रयेतेति , इति ।

वेदार्थविचारका विद्वांसः परस्परमित्याहुः । किमिति, यो बुद्धिमान्मन्ने-णेड एक्कदित एहीत्यादिनेडामुपह्य तस्यामिडायामात्मानमुपह्यते योजयित स एवेडां यथान्नाक्समुपहयेतेति ॥ ( इडानुमन्त्रणम् ) मन्नं व्याच्छे—

> सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिर्मघोनीत्याहेडामेवो-पह्रयाऽऽत्मानमिडायासुप ह्रयते , इति।

येयिमिडाऽस्माभिरिड एहीत्यादिनोपह्ता सेयिमिडा त्वं नोऽस्माकं प्रियेत्य-नेन वचनेन स्वात्मानिमडायां योजितवान्भवति ॥

मार्जनार्थ मनो ज्योतिरित्यादिकामृचं व्याख्यातुं पस्तौति-

ं व्यस्तिमिव वा एतद्यज्ञस्य यदिडा सामि प्राश्न-न्ति मामि मार्जयन्त एतस्प्रति वा असुराणां यज्ञो व्यच्छिद्यत ब्रह्मणा देवाः समद्धुः, इति ।

इडेित यदेनेन यज्ञम्याङ्गं व्यस्तं विच्छिन्निमित्र भवति । तत्कथिमिति । उच्यते—सामि पुरोडाशम्य लेशिमिडाभागक्ष्पमृत्विजः प्राश्निति, साम्युद्क- लेशं माज्ञयन्ते शिर्मि सिश्चन्ति, तदानीं प्रधानयागाः पूर्वमेव हुता अनुया-जादियागा इत ऊर्वे यष्टव्याम्तन्मध्ये त्वेर्ताद्दशभक्षणं मार्जनं च कियते, तयोरयागक्ष्यत्वाद्यागिविच्छेद्कत्वम् । तथा सत्यमुरा यष्टव्यानन्याजादीन्वि-स्मृतवन्तः । अतोऽसुराणां यज्ञ एतन्मिति भक्षणमार्जनद्वयं प्रत्येतदीये काले विच्छिन्नोऽभृत् । देवास्त्वप्रमत्ताः सन्तो ब्रह्मणा परिष्टदेन केनचित्पुरुषेण समद्धुस्तयोविच्छिन्नयोः पूर्वोत्तरयोर्यज्ञभाग्योः संधानं कृतवन्तः ॥

तस्या ऋचस्तृतीयपादं व्याचष्टे-

बृहस्पतिस्तनुतामिमं न इत्याह ब्रह्म वे देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मणेव यज्ञः सं द्याति , इति।

देवगुरुत्वाद्बृहस्पतेः परिष्टढत्वम् ॥

संधातृप्रतिपादकं तृतीयपादं व्याख्याय संधानप्रतिपादकं द्वितीयपादं रूपाचछे—

विच्छित्रं यज्ञः समिमं द्धात्वित्याह संतत्यै, इति । अविच्छेदायेलर्थः ॥

तस्य संततस्य यज्ञस्य देवसमर्पणमितपादकं चतुर्थपादं व्याचिष्टे— विश्वे देवा इह मादयन्तामित्याह संत-त्येव यज्ञं देवेभ्योऽनु दिशति , इति । बध्न पिन्वसंत्यादिकं पुरोडाशाभिमत्रणमत्रं व्याख्यातुं मस्तोति— यां वै यज्ञे दक्षिणां ददाति तामस्य पशवोऽनु संक्रामन्ति स एष ईजानोऽपशुर्भावुको यज-मानेन खळु वै तत्कार्यमित्याहुर्यथा देवत्रा दत्तं कुर्वीताऽऽत्मन्पशृत्रमयेतेति , इति।

यजमानेनरिवरभ्यो दीयमानां गवान्वाहार्यादिरूपां दक्षिणां तदीयाः पञ्चवः सर्वेऽप्यनुगच्छन्ति, तदा यज्ञानुष्ठाता च पशुर्गहतो भवति । अतः स्वेन दत्तं दक्षिणाद्रव्यं यथा देवत्रा देवेषु ऋन्विक्ष्ववस्थितं भवति, पश्चश्च यथा स्वस्मिन्नेव रमन्ते, तथा यजमानेन कर्तव्यमिति बुद्धिमन्त आहुः ॥

मन्नस्य प्रथमभागं व्याच्छे-

ब्रध्न पिन्वस्वेत्याह यज्ञो वे ब्रध्नो यज्ञमेव तन्महयत्यथो देवत्रैव दत्तं कुहत आत्मन्पशृत्रमयते , इति।

हे यज्ञ प्रीणीहीत्यनेन यज्ञस्य पृजारूपेण प्रोत्साहनेन यथोक्तं प्रयोजनद्वयं संपद्यते ॥

द्वितीयं भागं व्याचष्टे-

द्दतो मे मा क्षायीत्याहाक्षितिमेवोपैति, इति । दानशयुक्तो द्रव्यक्षयो मा क्षायीति प्रार्थनेन निवारितो भवति ॥ तृतीयभागं व्याचष्टे—

> कुर्वतो मे मोप दसदि-त्याह भूमानमेवीपैति ॥, इति ॥

जपक्षयनिवारणस्य पूर्वमेव प्राधितत्वान्मोपदसदित्यनेनाभिद्यद्धिलक्षणं बाहुल्यमेव प्रार्थ्यते भूमानमेवोपैतीति ॥

> इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

( अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः । )

सःश्रंवा ह सौवर्चनसस्तुमिञ्जमौपीदिति-मुवाच यत्मत्रिणाः होताऽभूः कामिडामुपां-ह्रथा इति तामुपांह्र इति होवाच या प्राणेनं देवान्दाधारं व्यानेनं मनुष्यांनपानेनं पितॄ-निति छिनत्ति सा न छिनत्ती ३ इति छिन-त्तीति होवाच शरीरं वा अंस्ये तदुपांह्वथा इति होवाच गोविं ( १ ) अस्यै शरीरं गां वाव तौ तत्पर्यवद्तां या यज्ञे दीयते सा प्राणेने देवान्दांचार ययां मनुष्यां जीवन्ति सा व्यानेनं मनुष्यांन्यां पितृभ्यो ब्रन्ति साऽपा-नेनं पितृन्य एवं वेदं पशुमान्भवत्यथ वै तामु-पांत इति होवाच या प्रजाः प्रभवंन्तीः प्रया-भवतीत्यनं वा अंस्ये तव ( २ ) उपांह्वथा इति होवाचौषंधयो वा अंस्या अन्नमोषंधयो वै प्रजाः प्रभवंन्तीः प्रया भवन्ति य एवं वेदांत्रादो भंवत्यथ वै तामुपांह्व इति होवाच या प्रजाः पंराभवन्तीरनुग्रह्णाति प्रत्याभवन्ती-र्येह्नातीति प्रतिष्ठां वा अस्यै तदुपांह्वथा इति होवाचेयं वा अंस्ये प्रतिष्ठा ( ३ ) इयं वे

(१प्रयमकाण्ड-(इहाप्रशंसा)

प्रजाः पंरामवन्तीरनं गृह्णाति प्रत्यामवन्तीर्गः ह्याति य एवं वेद प्रत्येव तिष्ठत्यथ वे तामु पाह्न इति होवाच यस्ये निक्रमंणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिबन्तीति छिनत्ति सा न छिन्नित्ती ३ इति न छिन्तीति होवाच प्रत जनन्यतित्येष वा इडामुपांह्वथा इति होवाच वृष्टिवि इडा वृष्ट्ये वे निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीविन्तीः पिबन्ति य एवं वेद प्रव जायतेऽन्नादो भवति (४)॥

(गौवी अंस्यैतत्प्रितिष्ठाऽह्वंथा इति वि॰ शतिश्चं।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयमंहितायां मथमाष्टके सप्तमप्रपारके द्वितीयोऽनुवाकः॥ २ ॥

( अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठक द्वितीयोऽनुवाक ।)

सःश्रंवा इति सं-श्रवाः। ह । सोवर्चनसः। तिमिश्रम्। अपेपोदितिमित्योपं-उदितिम्। उवाच। यत्। सत्रिणांम्। होतां। अभूः। काम्। इडांम्। उपेतिं। अह्वथाः। इति। ताम्। उपेतिं। अह्व। इति। हा। प्राणेनेतिं प्र-अनेनं। देवान्। दाधारं। व्यानेनेतिं वि-अनेनं। मनु-

प्रपा०७अनु०२] (इडाप्रशंसा)

ष्यांन् । अपानेनेसंप—अनेनं । पितृन् । इति । छिनति । सा । न । छिनती ३ । इति । छिनति । इति । ह । उवाच । शरीरम् । वै । अस्यै । तद् । उपेति । अह्नथाः । इति । ह। उवाच । गौः । वै।(१) अस्ये। शरीरम् । गाम्। वाव। तौ। तत् । परीति । अवदताम् । या । यज्ञे । दीयते । सा । प्राणेनेति प्र-अनेनं । देवान् । दाधार । ययां। मनुष्याः । जीवन्ति । सा । व्यानेनेति वि-अनेनं । मनुष्यांन् । याम् । पितृभ्य इति पितृ-भ्यः । न्नन्ति। सा । अपानेनेत्यंप-अनेनं । पितृन् । यः । एवम् । वेदं । पशुमानितिं पशु—मान् । अवति । अथं । वै। ताम्। उपेति । अहे । इति । ह । उवाच । या । पजा इति प्र-जाः । प्रभवन्तीरिति प्र-भवन्तीः । प्रतीति । आभवतीत्यां-अवंति । इति । अत्रंम् ।वै। अस्यै। तव्। (२) उपेतिं। अह्नथाः। इतिं। ह। उवाच । ओषंघयः । वे । अस्याः । अत्रंम् । ओषं-धयः । वै । प्रजा इति प्र—जाः । प्रभवंन्तीरितिं प्र— अवंन्तीः । प्रतिं । एतिं । अवन्ति । यः । एवम् । वेदं । अन्नाद इत्यंत्र—अदः । भवति । अथं । वै । ताम् । उपेतिं । अह्वे । इतिं । ह । उवाच । या ।

प्रजा इति प्र-जाः । पराभवंन्तीरिति परा-भवं-न्तीः । अनुग्रह्मातीत्यंनु-गृह्णाति । प्रतीति । आभवं-न्तीरित्यां-अवंन्तीः । गृह्णातिं । इतिं । प्रतिष्ठामितिं प्रति—स्थाम् । वै। अस्यै। तत् । उपेतिं । अह्नथाः। इति । ह। उवाच । इयम्। वै। अस्ये। प्रतिष्ठितिं प्रति—स्था। (३) इयम्। वै। प्रजा इति प्र— जाः । पराभवंन्तीरितिं परा-भवंन्तीः । अन्वितिं । गृह्णाति । प्रतीतिं । आभवंन्तीरित्यां-भवंन्तीः । गृह्णाति । यः । एवम् । वेदं । प्रतीतिं । एव । तिष्ठति । अर्थ । वै । ताम् । उपेति । अहं । इति । ह। उवाच। यस्यें। निक्रमंण इति नि-क्रमंणे। **घृतम् । प्रजा इतिं प्र—जाः ।** संजीवंन्तीरितिं सं—जीवंन्तीः । पिबंन्ति । इतिं । छिनत्तिं । सा । न । छिनत्ती ३ । इति । न । छिनत्ति । इति । ह । उवाच । प्रेतिं । तु । जनयति । इतिं । एषः । वै । इडांम् । उपेतिं । अह्नथाः । इति । ह । उवाच । वृष्टिः । वै । इडां । वृष्ट्यें । वे । निक्रभंण इति नि— क्रमंणे। घतम्। वजा इति प्र-जाः । संजीवंन्ती-रितिं सं-जीवंन्तीः । पिबन्ति । यः । एवम् । वेदं ।

(इंडाप्रशंसा)

प्रेति । एव । <u>जायते । अत्राद इत्यंत्र—अदः ।</u> भवति (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः॥ २॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ।)

इडायनुपत्रणपत्राः प्रथमे व्याख्याताः । तामिडां द्वितीये द्वयोर्धुन्योः प्रश्लोत्तराभ्यां प्रशंसति । तत्र प्रश्लमवतारयति—

सःश्रवा ह सौवर्चनसस्तुभिञ्जमीपोदितिमुवाच, इति।
मंश्रवा इत्युपेनीमधेयम्। स चं सुवर्चनसः पुत्रः। तुमिञ्ज इत्युष्यन्तरस्य
नामधेयम्। स चोपोदिनस्य पुत्रः॥

संश्रवमः प्रश्नं द्र्यपि-

यरसत्रिणाः होताऽभूः कामिडामुपाह्नथा इति, इति । यद्यदा, तदेत्यध्याद्वारः । कां किंगुणकाम् ॥ तुमिज्जस्योत्तरं दर्शयति—

तामुपाह्व इति होवाच या प्राणेन देवान्दा-धार व्यानेन मनुष्यानपानेन पितृनिति, इति।

प्राणादिवृत्तिभिरिडाया देवादिधारणमुत्तरत्र स्पष्टी करिष्यते । तां देवाः दिधारणगुणकामिडामुपहृतवानस्मि ॥

पुनः पश्चं दर्शयति--

छिनत्ति सा न छिनत्ति इति, इति।
त्वयोपद्वा सेयमिडा गोरूपा सती दक्षिणात्वेन प्रतिष्रहीतृतिक छिनत्ति
प्रतिष्रहदोषेण विनाशयत्यथ वा न च्छिनैत्तीति विचारार्थः प्छतः ॥
उत्तरं दर्शयति—

छिनत्तीति होवाच, इति।

एवं तर्हि नेयं मुख्येडेति प्रश्नवादिनोक्तं दूषणं दर्शयति-

शरीरं वा अस्ये तदुपाह्वथा इति होवाच, इति । अस्या इडादेवतायाः शरीरमेव त्वयोपहृतं न तु मा देवता ॥ इदानीमारूयायिकातोऽपसृत्य श्रुतिः स्वयमेवाऽऽह—

गौर्वा अस्ये शरीरं गां वाव तौ तत्पर्यवद्ताम्, इति।

गौरेवास्या इडायाः शरीरम् । एतच मानवी घृतपदी मैत्रावरुणीन्येतस्य हौत्रस्येडोपाह्वानमञ्चस्य ब्राह्मणे मनुः पृथिव्या इत्याद्यनुवाके प्रसिद्धम् । अत इडायाः शरीरभूतां गामेव ज्ञातवन्तौ तदानीं छिनचीन्येतादशाभ्यां प्रश्लोत्तराभ्यामनिन्दताम् ।।

इदानीं देवादिधारणं स्पष्टी करोति-

या यज्ञे दीयते सा प्राणेन देवान्दाधार यया मनुष्या जीवन्ति सा व्यानेन मनुष्यान्यां पितृभ्यो च्चन्ति साऽपानेन पितृन, इति।

यक्षे दक्षिणारूपेण दत्तया गवा देवास्तृष्णीमेव तुष्यान्त न तु तां दुद्दन्ति नापि दनन्ति । अतः प्राणेन प्रकृष्टचेष्टयोत्तमया द्वन्या देवान्धारयति । मनुष्यास्तु गां दुग्ध्वा जीवन्ति, तदा नात्यन्तमहानिः क्षीरस्य दीनत्वात् । नाष्यत्यन्तं हानिः श्वरीरस्य वधाभावात् । अतः प्राणापानमध्यवर्तिन्या द्व्यानसमानया मध्यमद्वत्या मनुष्यान्धारयति । अष्टकाश्राद्धे गां पितृभ्यो दनन्ति । तथा चाऽऽपस्तम्बः—'' श्वोभृते दर्भेण गामुपाकराति पितृभ्यस्त्वा जुष्टामुपाकरोमि '' इति । सेयं गौरपाननाधमद्वत्त्या मारणरूपया पितृन्धारयति ॥

उक्तस्य देवादिधारणस्य वेदनं पशंसति —

य एवं वेद पशुमान्भवति, इति ॥

अथ तुमिक्कः स्वेनोपहूताया इडाया मुख्यत्वं संपादियतुं गुणान्तरेणेडां विशिनष्टीति दर्शयति—

अथ वै तामुपाह्व इति होवाच या प्रजाः प्रभवन्तीः प्रया भवतीति, इति ।

पक्षान्तरचोतनायाथ वा इति पदद्वयम् । येयमिडा प्रभुत्वोपेताः प्रजाः प्रन्याभिमृरुयेन वर्तते तादशीमिडामुपद्दतवानस्मि ॥

संश्रवा एतस्या अपीडाया मुख्यत्वं वारयतीति दर्शयति-

अत्रं वा अस्ये तदुपाह्वथा इति होवाच, इति । अस्या इडायाः मंबन्धि यदत्रं तदेवोपहूतवानिस न तु मुख्यामिडाम् ॥ तदेतदेद उपपाद्यति—

> ओषधयो वा अस्या अन्नमोषधयो वै प्रजाः प्रभवन्तीः प्रत्या भवन्ति, इति ।

ओषधीनां गवामन्नत्वं प्रसिद्धम् । प्रभुत्वोपेतानां च प्रजानां गृहेषु बहु-जनभोजनाय बीत्यायोषधय आगत्य वर्तन्ते ॥

एतद्वेदनं प्रशंसित-

य एवं वेदान्नादी भवति, इति ॥

पुनरि तृमिञ्जस्य गुणान्तरोक्तिमिडाया मुख्यत्वसंपादिकामुदाहरित — अथ वै तामुपाह्व इति होवाच या प्रजाः परा-भवन्तीरनुगृह्णाति प्रत्याभवन्तीर्गृह्णातीति, इति ।

येयमिटा व्याध्यादिभिः पराभूयमानाः प्रजाः स्वस्यामवस्थाप्यानुगृद्धाति, पराभूयमानाः प्रजास्तत्तद्येक्षितस्थानप्रदानेन स्वी करोति ॥

अस्या अवीडाया मुख्यत्वनिराकरणोक्तिं दर्शयति-

प्रतिष्ठां वा अस्यै तदुपाह्वथा इति होवाच, इति । प्रतितिष्ठत्यस्यामिडा गोक्ष्येति प्रतिष्ठा भूमिस्तामेनोपहृतनानसि न मुख्या-मिडाम् ॥

तदेतद्वेद उपपादयति-

इयं वा अस्यै प्रतिष्ठेयं वै प्रजाः पराभव-न्तीरनु गृह्णाति प्रत्याभवन्तीगृह्णाति, शति ॥ वेदनं पश्चति—

य एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति, इति ।

गुरूयत्वसंपादनाय गुणान्तरोक्तिं दर्शयति—

अथ वे तामुपाह्न इति होवाच यस्यै निक्र
मणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिबन्तीति, इति ।

यस्या वृष्टिरूपाया इडाया निक्रमणे न्यग्भावेन पतने सित यद्घृतं क्षर-दुदकं तज्जीवनार्थिन्यः प्रजा उपजीवन्ति तादृशीमिडामुपदूतवानस्मि ॥ संश्रवा अस्यामिडायां पूर्ववदोषभावाभावौ पृच्छति—

छिनति सा न छिनत्ती३ इति, इति ॥ वृष्टेर्गवात्रभूमीनामिव प्रतिप्राह्मद्रव्यत्वाभावात्तुमिञ्जस्य प्रतिप्रहदोषाभा-बोक्ति गुणान्तरोक्ति च दर्शयति—

न छिनत्तीति होवाच प्रतु जनयतीति, इति।
वृष्टिरूपेयमिडा कमपि पुरुषं न च्छिनत्ति न दूषयति किंतु प्रकर्षेण
सस्यादिकं जनयति ॥

संश्रवसो मुख्येडात्वाङ्गीकारोक्ति दर्शयति-

एष वा इडामुपाह्वथा इति होवाच, इति ।
एष दृष्टिक्पेडावादी त्वमेव मुख्यामिडामुपद्तवानिस ॥
एतस्यामुक्तायामिडायां पूर्वोक्तलक्षणं वेदो दर्शयति—
वृष्टिवी इडा वृष्ट्ये वे निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः
पिवन्ति य एवं वेद प्रेव जायतेऽत्रादो भवति॥, इति ॥
तदेवमिसम्मनुवाके सर्वपाण्युपकारिभिगवान्तभूमिटप्टिक्ष्पेरियमिडा पशस्ता॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयसंहितामाप्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ।

परेशिष्ठं वा अन्ये देवा इच्यन्ते प्रत्यक्षंमन्ये यद्यजेते य एव देवाः परोक्षंमिच्यन्ते तानेव तद्यंजित यदंन्वाहार्यमाहरत्येते वे देवाः प्रत्यक्षं यद्वाह्मणास्तानेव तेनं प्रीणात्यथो दक्षिणैवा-स्येषाऽथो यज्ञस्येव छिद्रमिषं दधाति यहै यज्ञस्यं कृरं यहिलिष्टं तदंन्वाहार्थेण ( १ ) अन्वाहंरति तद्नवाहार्यस्यान्वाहार्यस्वं देवदूता वा एते यहत्विजो यदंन्वाहार्यमाहरति देवदू-तानेव प्रीणाति प्रजापंतिर्देवेभ्यो यज्ञान्व्या-दिंशत्स रिरिचाने। उमन्यत स एतमन्वाहार्यम-भंक्तमपश्यत्तमात्मन्नंधत्त स वा एष प्रांजापत्यो यदंन्वाहार्यी यस्यैवं विदुषेांऽन्वाहार्ये आहि-यते साक्षादेव प्रजापंतिमृघ्रोत्यपंरिमितो निरु-प्योऽपरिमितः प्रजापंतिः प्रजापंतेः ( २ ) बाप्तेयं देवा वे यद्यज्ञेऽकुंवेत तद्युंरा अकुर्वेत ते देवा एतं प्रांजापत्यमंन्वाहार्यमपश्यन्तम-न्वाहेरन्त ततीं देवा अर्भवन्पराऽसुरा यस्यैवं विद्वषोऽन्वाहार्यं आहियते भवंत्यात्मना परांऽ-स्य भ्रातृंच्यो भवति यज्ञेन वा इष्टी पक्केन पूर्ती यस्यैवं विदुषेऽन्वाहार्ये आहियते स स्वेवेष्टांपूर्ती पजापंतिभागोंऽसि ( ३ ) इत्यांह प्रजापंतिमेव भागधेयेन समर्धयत्यूर्जस्वान्पयं-स्वानित्याहोर्जीमेवास्मिन्पयों द्धाति प्राणापानौ में पाहि समानव्यानौ में पाहीत्यांहाऽऽशि-षंमेवैतामा शास्तेऽक्षिंतोऽस्यक्षिंसे त्वा मा में क्षेष्ठा अमुत्रामुध्मिँ होक इत्यांह क्षीयंते वा बमु ि पेहुँ कि ऽत्रं मितः पंदानः हां मु ि पेहुँ कि
प्रजा उंपजीवंन्ति यदेव मं ि मृशत्यि सिति मे वैनंद्रमयति नास्यामु ि पेहुँ कि ऽत्रं सीयते (४)॥
( अन्वाहार्येण प्रजापंतरिम हामु ि पेहुँ के पश्चदश च । )
इति कृष्णय जुर्वेदीयतै चिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके
सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः॥ ३॥

( अप प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाटके तृतीयोऽनुवाकः । )

परोक्षमितिं परः अक्षम् । वै । अन्ये । देवाः । इन्यन्ते । प्रत्यक्षमितिं प्रति—अक्षंम् । अन्ये । यद् । यर्जते । ये । एव । देवाः । परोक्षमिति परः अक्षं-म्। इच्यन्ते । तान् । एव । तत् । यजति । यत् । अन्वाहार्यमित्यंनु—आहार्यम् । आहरतीत्यां —हरंति । एते । वै । देवाः । प्रत्यक्षमितिं प्रति — अक्षम् । यद । ब्राह्मणाः । तान् । एव । तेनं । प्रीणाति । अथो इति । दक्षिणा । एव । अस्य । एषा । अथो इति । युज्ञस्यं । एव । छिद्रम् । अपीतिं । दथाति । यत् । वै । यज्ञस्यं । कूरम् । यत् । विलिंष्टमिति वि-लि-ष्टम् । तत् । अन्वाहोर्येणेत्यंनु—आहोर्येण । ( १ ) अन्वाहंरतीरयंनु-आहंरति । तद् । अन्वाहार्यंस्ये-त्यंनु—बाहार्यंस्य । अन्वाहार्यत्वमित्यंन्वाहार्य- प्रपा • ७ अनु • ३] ( भन्वाहार्याभिधानम् )

स्वम् । देवदूता इति देव-दूताः । वै । एते । यद । ऋत्विजः। यव । अन्वाहार्यमियंनु—आहार्यम् । आहरतीत्यां - हरंति । देवदूतानिति देव-दूतान् । एव । प्रीणाति । प्रजापंतिरितिं प्रजा—पृतिः । देवे-भ्यः । यज्ञान् । व्यादिशदिति वि-जादिशत् । सः। रिरिचानः । अमन्यत । सः । एतम् । अन्वाहार्ये-मित्यंनु—आहार्यम् । अभंकम् । अपश्यद । तम् । आत्मन् । अधत्त । सः । वै । एषः । प्राजापत्य इति प्राजा-पत्यः । यत् । अन्वाहार्ये इत्यंनु-आ-हार्यः । यस्यं । एवम् । विदुर्वः । अन्वाहार्ये इत्यं-नु—जाहार्यः । जाहियत इत्यां—हियते । साक्षा-दिति स-अक्षाद । एव । प्रजापंति।मिति प्रजा-पतिम् । ऋध्नोति । अपंशिमित इत्यपंशि—मितः । निरुप्य इति निः-उप्यंः। अपंरिमित इत्यपंरि-मि-तः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः। (२) आप्त्यै। देवाः। वै। यत् । यज्ञे । अर्कुवत । तत् । असुराः अकुर्वत । ते । देवाः । एतम् । प्राजापत्यमिति प्राजा-पत्यम् । अन्वाहार्येमित्यंनु-आहार्यम् । अपश्यन् । तम् । अन्वाहंरन्तेत्यंनु—आहंरन्त ।

(अन्वाहार्याभिधानम्)

ततः । देवाः । अर्थवन् । परेति । असुराः । यस्यं । एवम् । विदुषंः। अन्वाहार्यं इत्यंनु - आहार्यः। **षाहियत इत्यां—हियते । भवंति । आत्मनां ।** परेति । अस्य । भ्रातृंव्यः । भवति । यज्ञेनं । वै । इष्टी। पक्तेनं। पूर्ती। यस्यं। एवम् । विदुषंः। अन्वाहार्ये इत्यंनु—आहार्यः । आह्रियत इत्यां— हियते । सः । तु । एव । इष्टापूर्तीतीष्ट—पूर्ती । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । भागः । असि । (३) इति । आह । प्रजापंतिमिति प्रजा-पतिम् । एव । भागधेयेनेतिं भाग-धेयेन । समितिं । अर्थयति । ऊर्जस्वान् । पयंस्वान् । इति । आह । ऊर्जम् । एव । अस्मिन् । पर्यः । द्धाति । प्राणापानाविति प्राण-अपानी । मे । पाहि । समानव्यानावितिं समान-व्यानी । मे । पाहि । इति । आह । आशिषमित्यां-शिषंम् । एव । एताम्। एतिं। शास्ते। अक्षितः। असि। अक्षित्ये। त्वा। मा। मे । क्षेष्ठाः । अमुत्रं । अमुष्मिन् । लोके । इति । जाह। क्षीयंते। वै। अमुब्मिन्। लोके। अन्म्। इतःप्रदानमितीतः-प्रदानम् । हि । अमुिष्मेन् । लोके । प्रजा इति प्र—जाः । उपजीवन्तिरयुप—जी- ( अन्वाहार्याभिधानम् )

वेन्ति । यत् । एवम् । अभिमृशतीत्यंभि-मृशति । अक्षितिम्। एव। एनत्। गमयति। न । अस्य। अमुर्ष्मिन् । लोके । अर्त्नम् । क्षीयते ( ४ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमा-ष्टके सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः । )

द्वितीय इडायाः प्रशंसोक्ता । तृतीयेऽन्वाहार्ये उच्यते । तस्य दानं विभातुं मस्तीति--

> परीक्षं वा अन्ये देवा इज्यन्ते प्रसक्ष-मन्ये यद्यजते य एव देवाः परो-क्षमिज्यन्ते तानेव तद्यज्ति, इति।

परोक्षमिति क्रियाविशेषणम् । अग्रीन्द्रादीनामदृश्यमानत्वात्तवागः परोक्षः। ऋत्विजां दृश्यमानत्वात्तद्यागः प्रत्यक्षः ॥

अन्वाद्दार्यदानं विधत्ते-

यदन्वाहार्यमाहरत्येते वै देवाः प्रसक्षं यद्वाह्मणास्तानेव तेन प्रीणाति, इति।

अन्वाहार्यः पक ओदनस्तमाहरत्यृत्विग्भ्यो दद्यात् । प्रत्यक्षं वर्तन्त इति शेषः ॥

अन्वाहार्यस्य दक्षिणारूपत्वेन यज्ञच्छिद्रपिधायकत्वेन च तं प्रशंसति-अथो दक्षिणैवास्यैषाऽथो यज्ञ-स्यैव छिद्रमपि द्धाति, इति ॥

अन्वाहार्यशब्दं निर्वक्ति-

यहै यज्ञस्य ऋरं यहिलिष्टं तद्न्वाहार्येणा-न्वाहरति तदन्वाहार्यस्यान्वाहार्यस्वम्, इति। अतिरिक्तं कर्षणो यच हीनमित्यस्मिन्मायश्चित्ताहुतिमचे मोक्तमधिकं यज्ञाक्रमत्र क्र्रं, न्यूनं विलिष्टं, तदुभयमनेनान्वाहार्यदानेनानुकूलं यथा भवति
तथाऽऽहरति समाद्धाति। तस्मादन्वाहार्यत आनुकूल्येन समाधीयतेऽनेनेत्यन्वाहार्यः॥

ऋत्विक्पीतिहेतुत्वेन पुनः प्रशंसति —

देवदूता वा एते यद्दत्विजो यद्द्वाहा-यमाहरति देवदूतानेव प्रीणाति, इति ॥

प्रजापतिभागत्वेन पुनस्तं पशंसति -

प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान्व्यादिशत्स रिरिचा-नोऽमन्यत स एतमन्वाहार्यमभक्तमपश्यत्तमा-रमत्रथत्त स वा एष प्राजापत्यो यद्नवाहार्यो यस्यैवं विदुषोऽन्वाहार्य आहि-यते साक्षादेव प्रजापतिमृश्लाति, इति।

आग्नेयाग्नीषोमीयपुरोडाशान्यागानग्न्यादिदेवेभ्यो विभज्य दस्ता स्वकीय-यागराहित्येन रिक्तमात्मानं मन्यमानः प्रजापतिरभक्तं देवेभ्यो विभज्यास-मर्पितं दृष्ट्वा तमात्मिन स्थापितवान् । ततोऽन्वाहार्यः प्राजापत्यः ॥

तस्यान्वाहार्यस्य बाहुल्यसंपादनं विधत्ते-

अपरिमितो निरुप्योऽपरिमितः प्रजापतिः प्रजापतेराप्तये, इति ।

सर्वदेवस्वामित्वेन व्याप्तिबाहुल्यात्प्रजापतेरपरिमितत्वम् ॥ स्विवजयद्देतुत्वेन वैरिपराजयद्देतुत्वेन च पुनः प्रश्नंसति—

देवा वै यद्यज्ञेऽकुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते देवा एतं प्राजापत्यमन्वाहार्यमपश्यन्तमन्वाहरन्त ततो देवा अभवन्पराऽसुरा यस्यैवं विदुषोऽन्वाहार्य आह्रियते भवत्यात्मना पराऽस्य भ्रातृव्यो भवति , इति । ( अन्वाहार्याभिधानम् )

इष्टापूर्तकारित्वपूरणेन च पुनः प्रशंसति —

यज्ञेन वा इष्टी पक्वेन पूर्ती यस्यैवं विदु-षोऽन्वाहार्य आह्नियते स त्वेवेष्टापूर्ती, इति।

इष्टमाग्नेयादि श्रौतकर्म । पूर्त वापीकूपादि स्मार्तकर्म । तत्राऽऽग्नेयादियागे-नेष्टसंपत्तिः । पक्रेनान्वाहार्येण पूर्तसंपत्तिः ॥

तस्याभिभर्जनमत्रप्रथमभागं व्याचष्टे-

प्रजापतेर्भागोऽसीत्याह प्रजापति-मेव भागधेयेन समर्थयति, इति ॥

द्वितीयभागं व्याच्छे—

ऊर्जस्वान्पयस्वानित्याहोर्जमेवास्मिन्पयो द्धाति, इति ॥
नृतीयभागं व्याचष्टे—

प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे पाहीत्याहाऽऽशिषमेवैतामा शास्ते, इति।

ऋत्विग्भिरन्वाहार्यस्य नीयमानत्वात्तेन स्वकीयपाणादिपाळनमाश्चार्वेद एव ॥

चतुर्थभागं व्याकुर्वस्रभिमर्शनं विधत्ते —

अक्षितोऽस्यक्षित्ये त्वा मा मे क्षेष्ठा अमुत्रामुि एमँ छोक इत्याह क्षीयते वा अमु ि मँ छोकेऽत्रि मतः प्रदानः ह्यमु ि मँ छोके प्रजा उपजीवन्ति यदेवमि भृशस्यि कि तमे वेनद्रमयति नास्यामु ि मङ्कोकेऽत्रं क्षीयते॥, इति ॥

स्वर्गस्य कर्मभूमित्वाभावात्र तत्साधनानुष्ठानेनात्रं संपादयितुं शक्यं, किं तु स्वर्गप्राप्ताः प्रजा इतःप्रदानमेतछोकानुष्ठितकर्मसंपादितमेवात्रं स्वर्गे लोक जपजीवन्ति । तस्मात्तत्र भुज्यमानिमदं श्लीयते । अश्लितोऽसीति मन्नेण यदिभि-मर्शनं तेनान्तस्याक्षयत्वपापणादन्तं न स्वर्गे श्लीयते ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरिचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय-तैतिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ (अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ।)

बर्हिषोऽहं देवयज्ययां प्रजावान्भ्रयामिन-त्योह बर्हिषा वै प्रजापंतिः प्रजा अंस्जत तेनैव प्रजाः संजते नराशः संस्याहं देवयज्ययां पशुमान्भूयाममित्यांह नराशश्सेन व प्रजा-पंतिः पशूनंस्रजत तेनैव पशून्त्स्रंजतेऽग्नेः स्विष्ट-कृतोऽहं देवयज्ययाऽऽयुष्मान्यज्ञेनं प्रतिष्ठां र्गमेयमित्याहाऽऽधुरेवाऽऽत्मन्धंत्ते प्रतिं यज्ञनं तिष्ठति दर्शपूर्णमासयोः (१) वे देवा उज्जितिमनृदंजयन्दर्शपृर्णमासाभ्यामसुंगनपां-नुदन्ताग्नेरहमुज्जितिमनुज्जैषमित्याह दर्शपूर्ण-मासयोरिव देवतांनां यजमान उज्जितिमनू-जंयति दर्शपूर्णमासाभ्यां भ्रातृंव्यानपं नुद्ते वाजंवतीभ्यां व्यृंहत्यत्रं वे वाजोऽत्रंमेवावं रुन्धे द्वाभ्यां प्रतिष्ठित्ये यां वै यज्ञस्य द्वौ दोहीं विद्यान्यजंत उभयतंः ( २ ) एव यज्ञं दुंहे पुरस्तांचोपरिष्टाचेष वा अन्यो यज्ञस्य दोह इडांयामन्यो यहिं होता यजंमानस्य नामं यह्वीयात्तर्हिं ब्रुयादेमा अंग्मन्नाशिषो दोहंकामा इति सन्स्वंता एव देवतां दुइऽथों

( शेषादुत्यनुमन्त्रणमन्त्रव्याख्यानम् )

उभयतं एव यज्ञं दुंहे पुरस्तांचीपरिष्टाच रोहिं-तेन त्वाऽग्निर्देवतीं गमयत्वित्यहिते वै देवाश्वाः ( ३ ) यर्जमानः प्रस्तरो यदेतैः प्रस्तरं प्रहरंति देवाश्वेरेव यर्जमानः सुवर्ग छोकं गंमयति वि तें मुञ्जामि रशना वि रश्मीनिर्याहैष वा अग्ने-र्विंमोकस्तेनेवेनं वि मुंञ्चति विष्णेः शंयोरहं देवयच्ययां यज्ञेनं प्रतिष्ठां गंमेयमित्यांह यज्ञी वै विष्णुं भेज्ञ एवान्ततः प्रति तिष्ठति सोमं-स्याहं देवयज्ययां सुरेतांः ( ४ ) रेतो धिषी-येत्यांह सोमो वै रेतीयास्तेनैव रेतं आत्मन्यंत्ते रवर्ष्ट्ररहं देवयज्ययां पश्चनाः रूपं प्रेषेयमि-त्यांह त्वष्टा वै पंश्नां मिथुनाना ई रूपकृत्ते-नैव पंशूनाः रूपमात्मन्धंत्ते देवानां पत्नीर-म्रिर्ग्रहपंतिर्यज्ञस्यं मिथुनं तयोरहं देवयज्ययां मिथुनेन प्र भूयासमित्यांहैतस्माद्वे मिथुनात्प्र-जापंतिर्मिथुनेनं ( ५ ) प्राजांयत तस्मांदेव यजंमानो मिथुनेन प्र जांयते वेदौऽसि वित्तिं-रिस विदेयेत्यांह वेदेन वै देवा असुराणां वित्तं वेद्यंमविन्दन्त तहेदस्यं वेदत्वं यद्यद्वातृंव्यस्या-भिध्यायेतस्य नामं गृह्णीयात्तदेवास्य सर्वे

वृङ्के घृतवंन्तं कुळायिनं रायस्पोषं सह-स्निणं वेदो दंदात वाजिनमित्याह प्र सहस्रं पश्नाप्नोत्याऽस्यं प्रजायां वाजी जायते य एवं वेदं (६)॥

( दुर्शपूर्णमासयांरुभयतां देवाधाः सुरेताः प्रजापंतिभिथृनेनांऽऽप्रोत्यष्टौ च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाटके चतुर्थो ऽनुवाकः । )

बहिषः । अहम् । देवयण्ययेति देव—यण्ययां ।
प्रजावानिति प्रजा—वान् । भूयासम् । इति । आह् ।
बहिषां । वे । प्रजापंतिरिति प्रजा—पतिः । प्रजा
इति प्र—जाः । अस्रजत । तेनं । एव । प्रजा इति
प्र—जाः । स्रजते । नराशण्संस्य । अहम् । देवयण्ययेति देव—यण्ययां । प्रजुमानिति पशु—मान् ।
भूयासम् । इति । आह् । नराशण्सेन । वे । प्रजा
पंतिरिति प्रजा—पतिः । पशुन् । अस्रजत । तेनं ।
एव । पश्न् । स्रजते । अग्नेः । स्वष्टकृत इति
स्वष्ट—कृतः । अहम् । देवयण्ययेति देव—यण्ययां ।
आर्थण्मान् । यश्चेनं । प्रतिष्टामिति प्रति—स्थाम् ।

( शेषाहुत्यनुमन्त्रणमन्त्रव्याख्यानम् )

गमेयम् । इति । आह । आर्युः । एव । आत्मन् । धत्ते । प्रतीति । यज्ञेनं । तिष्ठति । दर्शपूर्णमासयो-रितिं दर्श-पूर्णमासयोः । (१) वै । देवाः । उज्जितिमित्युत् — जितिम् । अनुं । उदितिं । अज-यन् । दर्शपूर्णमासाभ्यामिति दर्श-पूर्णमासाभ्यांम्। असुरान् । अपेरितं । अनुदन्त । अग्नेः । अहम् । उज्जितिभित्युत्—जितिम् । अनुं । उदितिं । जेषम् । इति । आह । दर्शपूर्णमासयोशितं दर्श-पूर्णमासयोः । एव । देवतानाम् । यजनानः । उज्जि-तिमित्युत्—जितिम् । अनुं । उदितिं । जयति । द्रीपूर्णमासाभ्यामिति द्री-पूर्णमासाभ्यांम् । आतृं-व्यान् । अपेति । नुद्ते । वार्जवतीभ्यामिति वार्ज-वतीभ्याम् । वीतिं । ऊहति । अत्रंम् । वै । वार्जः। अत्रंम् । एव । अवेति । रुन्धे । द्वाभ्यांम् । प्रति-ष्टिया इति प्रतिं-स्थियै । यः । वै । यज्ञस्यं । द्यौ । दोहीं। विद्वान्। यजंते । उभयतंः।(२) पुव। युज्ञम् । दुहे । पुरस्तांद । च । उपरिष्टाद । च । एषः । वै । अन्यः । यज्ञस्यं । दोहंः । इडांयाम् । अन्यः । यहिं । होतां । यजंमानस्य । नामं । गृह्णी यात् । तर्हिं। ब्र्यात् । एति । इमाः । अग्मन् ।

आशिष इत्यां-शिषंः । दोहंकामा इति दोहं-कामाः । इति । सश्स्तुंता इति सं—स्तुताः । एव । देवताः । दुहे । अथो इति । उभयतः। एव । युज्ञम्। दुहे । पुरस्तांव । च । उपरिष्टाव । च । रोहिंतेन । त्वा। अग्निः। देवताम् । गमयतु । इति । आहु । एते। वै। देवाश्वा इति देव—अश्वाः। (३) यर्जमानः । प्रस्तर इति प्र-स्तरः । यत् । एतैः । प्रस्तरमितिं प्र-स्तरम् । प्रहरतीतिं प्र-हरंति । देवा-श्वेरिति देव-अर्थः। एव । यजंमानम् । सुवर्गमिति सुवः-गम् । छोकम्। गमयति । वीति । ते । मुञ्जामि । रशनाः । वीति । रश्मीन् । इति । आह। एषः । वै । अग्नेः । विमोक इति वि-मोकः । तेनं । एव । एनम् । वीति । मुञ्जति । विष्णोः । शंयोरिति शं-योः । अहम् । देवयच्ययेति देव-यच्ययति। यज्ञेनं । प्रतिष्ठामितिं प्रति-स्थाम् । गमेयम्। इति । आह । यज्ञः । वै । विष्णुः । यज्ञे । एव । अन्ततः । प्रतीतिं । तिष्ठति । सोमंस्य । अहम् । देवयज्ययेति देव-यज्ययां । सुरेता इति सु-रेताः । ( ४ ) रेतंः । धिषीय । इति । आह । सोमंः । वै । रेतोघा इति रेतः-धाः । तेनं । एव। रेतः । जात्मन् ।

( शेषादुत्यनुमन्त्रणमन्त्रव्याख्यानम् ) धत्ते । त्वर्षुः । अहम् । देवयुच्ययेति देव-युच्ययां । पुशुनाम् । रूपम् । पुष्यम् । इति । आह् । त्वष्टां । वै। पश्चनाम्। मिथुनानाम् । रूपकृदितिं रूप— कृत् । तेनं । एव । पृश्नाम् । रूपम् । आत्मन् । धत्ते । देवानाम् । पत्नीः । अग्निः । यृहपंतिरिति गृह-पतिः । यज्ञस्यं । मिथुनम् । तयोः । अहम् । देवयज्ययति देव - युज्ययां । मिथुनेनं । प्रेतिं । भूयामम् । इति । आहु । एतस्मात् ।वै। मिथुनात् । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पृतिः । मिथुनेनं । (५) प्रेशितं । अजायत । तस्मांद् । एव । यर्जमानः । मिथुनेनं । प्रति । जायते । वेदः । असि । वित्तिः। असि । विदेयं । इति । आहु । वेदेनं । वै । देवाः । असुंराणाम् । वित्तम् । वेद्यंम् । अविन्दन्त । तद् । वेदस्यं । वेदरविमितिं वेद-त्वम् । यद्यदिति यद-यत् । भ्रातृंव्यस्य । अभिध्यायेदित्रंभि-ध्यायेत् । तस्यं। नामं । गृह्णीयात् । तत्। एव । अस्य । सर्वम् । वृङ्के । घृतवंन्तमितिं घृत-वन्तम् । कुला-यिनंम् । रायः । पोषंम् । सहस्रिणंम् । वेदः । दुदातु । वाजिनम् । इति । आहु । प्रेति । सहस्रम् । पुशुन् । आमोति। एति । अस्य । प्रजायामिति प्र—जायाम्। वाजी । जायते । यः । एवम् । वेदं । (६)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः।)

तृतीर्थेऽन्वाहार्योऽभिहितः । चतुर्थे श्रेपाहुतीनामनुमञ्जणमञ्जा व्याख्यायन्ते । तत्रानुयाजमञ्जान्व्याचष्टे---

> बहिषोऽहं देवयज्यया प्रजावान्भ्रयामित्याह बहिषा वे प्रजापितः प्रजा अस्जत तेनेव प्रजाः स्डजते नराशस्मस्याहं देवयज्यया पशु-मान्भ्र्यासिन्त्याह नराशस्मेन वे प्रजापितः पश्नस्डजत तेनेव पश्न्त्स्जतेऽग्नेः स्विष्टकृतोऽहं देवयज्ययाऽऽयुष्मान्यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्या-हाऽऽयुरेवाऽऽत्मन्धत्ते प्रति यज्ञेन तिष्ठति, इति ।

वर्हिषा बर्हियोगानुमञ्चणेन । एवमितस्त्रोभयत्र ॥ सुक्तवाकानुमञ्चणमञ्च व्याचष्टे—

> दर्शपूर्णमासयंवि देवा उज्जितिमनूद्जय-न्द्रशपूर्णमासाभ्यामसुरानपानुदन्ताग्नेरहमुजि-तिमनूज्जेषमित्याह दर्शपूर्णमासयोरेव देव-तानां यजमान उज्जितिमनूज्जयति दर्श-पूर्णमासाभ्यां भ्रातृव्यानप नुद्ते, इति।

अनुष्ठितयोर्दर्भपूर्णमासयोरनेनोज्जितिमत्रपाठेनोज्जितिरुक्तर्पः संपूर्णता भवति । तां च यज्ञोज्जितिमनु देवा अप्युत्कर्षेणाजयन् । ताभ्यां च संपू-र्णाभ्यां दर्भपूर्णमासाभ्यामसुरानिराचकुः ॥ ( शेषाहुत्यनुमन्त्रणमन्त्रव्याख्यानम् )

सुग्व्यू इनानुमन्नणं विधत्ते-

वाजवतीभ्यां व्यूहत्यन्नं वै वाजोऽत्रमेवाव रुन्धे , इति ।

च्युहति अध्वर्युणा क्रियमाणमनुमस्रयेदित्यर्थः ॥ पादद्वयेनेव प्रकर्षेण स्थित्यर्थ मन्नद्वित्वमित्याह-

द्दाभ्यां प्रतिष्ठित्ये , इति ।

कालविशिष्टमेमा अम्मिश्वितमत्रपाठं विधातुं मस्तौति-

यो वै यज्ञस्य हो दोहो विद्यान्यजत उभ-यत एव यज्ञं दुहे पुरस्ताचोपरिष्टाचैष वा अन्यो यज्ञस्य दोह इडायामन्यः , इति ।

एष इदानीमेव वश्यमाण एमा अग्मांत्रातिमञ्जपाठः पृथग्दोहः । पूर्वमिडा-यामुक्तः सा मे सत्याऽऽशीगितिमत्रपाठः पृथग्दोहः ॥

विधत्ते-

यहि हाता यजमानस्य नाम गृह्णीयात्तहि ब्रुयादेमा अग्मत्राशिषो दोहकामा इति सःस्तुता एव देवता दुहेऽथो उभयत एव यज्ञं दुहं पुरस्ताचीपरिष्टाच , इति।

होता सूक्तवाकं पठन्नाशास्तेऽयं यजमानोऽसाविति यदा नाम रेशकाति तदानीमेमा अर्गान्नति मन्नं पठेन् । या देवताः '' अग्निमन्न आवह '' ''अग्नि-रिदं इविरजुपत " इत्यादिना होत्रा बहुत्राः संस्तुताः सर्वा अप्यनेन मसपाउन यजमानो दुग्धे। किं चेडाकालीनो दोह इदानींतनो दोह इत्यु-भयमपि संपादितं भवति ॥

मस्तरानुमञ्जणमञ्ज व्याच्छे-

रोहितेन त्वाऽग्निर्देवतां गमयत्वित्याहैते वै देवाश्वा यजमानः प्रस्तरो यदेतैः प्रस्तरं प्रहरति देवाश्वेरेव यजमानः सुवर्ग छोकं गमयति, इति । यजमानवद्यागसाधनत्वात्त्रस्तरे यजमानत्वोपचारः ॥

परिधिविमोकानुमञ्जणमञ्ज व्याचष्टे-

वि ते मुञ्जामि रशना वि रश्मीनित्याहैष वा अग्नेविंमोकस्तेनेवैनं वि मुञ्जति , इति । ते रज्ञना विमुज्जामीत्यग्निमुह्ज्याभिधानादयमग्नेविमोकः ॥ श्रंयुवाकानुमञ्जणमञ्जं व्याचष्टे—

> विष्णोः शंयोरहं देवयज्यया यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्याह यज्ञो वै विष्णु-र्यज्ञ एवान्ततः प्रति तिष्ठति , इति ।

यज्ञस्य फल्रच्याप्त्या विष्णुत्वम् । अन्ततः समाप्तिकाले ॥ प्रथमस्य पत्नीसंयाजस्यानुमञ्जणमञ्ज च्याचष्टे—

> सीमस्याहं देवयज्यया सुरेता रेतो धिषीयेखाह सीमो वै रेतोधा-स्तेनैव रेत आत्मन्धत्ते, इति।

गर्भाग्नये रेतोधारणं सोमस्यानुग्रहाद्भवति । ततः सोमो रेतोधाः ॥ द्वितीयपत्नीसंयाजानुमञ्जणमञ्जं व्याचष्टे—

> त्वष्टुरहं देवयज्यया पशृनाः रूपं पुषे-यमित्याह त्वष्टा वै पशृनां मिथुनानाः रूपकृत्तेनैव पशृनाः रूपमात्मन्धत्ते, इति।

अन्यत्र " यावच्छो वै रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा क्याणि विकरोति '' इत्या-म्नानान्मनुष्यगवाश्वादिपशृनां स्त्रीपुरुषिधुनात्मकानां रूपं त्वष्टा करोति ॥ नृतीयचतुर्थपत्नीसंयाजयोरेकीकारेणानुमन्नणमन्नं व्याचष्टे—

देवानां पत्नीरिप्तर्ग्रहपतिर्यज्ञस्य मिथुनं तयो-रहं देवयज्यया मिथुनेन प्र भूयासमित्याहैत-स्माहे मिथुनात्प्रजापतिर्मिथुनेन प्राजायत तस्मादेव यजमानो मिथुनेन प्र जायते , इति । ( आप्यायनादिमञ्जव्याख्यानम् )

वेदाभिमर्शनमञ्जं व्याचष्टे-

वेदोऽसि वित्तिरसि विदेयेत्याह वेदेन वे देवा असुराणां वित्तं वेद्य-मविन्दन्त तहेदस्य वेदत्वम् , इति ।

वित्तं पूर्वेळव्यं धनं, वेद्यमितः परं लब्धव्यं, तदुभयमसुरसंबन्धि यत्र कापि निक्षिप्तं, तदुभयं देवाः कदाचिद्वेदेन भूमिं संमृजन्तोऽलभन्त । ततो विद्यते वित्तमनैनेति व्युत्पस्या वेदत्वं निष्पसम् ॥

विधत्ते---

यद्यद्रातृव्यस्याभिध्यायेत्तस्य नाम गृह्णीयात्तदेवास्य सर्वे दृङ्के , इति ।

वैरिणः संबन्धि यहुइक्षेत्रादिकं यजमानो ममास्त्वित्यभिध्यायेत्तस्य सर्वस्य नामधेयं मजनध्ये गृहीत्वा विदेयेत्येतत्पदं पठेत् ॥

प्तस्य मन्नस्यान्त्यभागे सहस्रिणमिति पदस्योचारणं मग्रंसति-

ष्टतवन्तं कुळायिनः रायस्पोषः सहस्रिणं वेदो ददातु वाजिनमि-त्याह प्रसहस्रं पश्चनाप्नोति, इति ॥

मजार्थवेदनं प्रशंसति-

आऽस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद् ॥, इति ॥ प्रजायां संतती सर्वतः पुत्रोऽन्नसमृद्धो जायते ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुर्वे दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे ससमप्रपाठके

चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

( भथ प्रथमाछके सप्तमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

धुवां वै रिच्यंमानां युज्ञोऽनुं रिच्यते युज्ञं यजमानो यजमानं प्रजा ध्रुवामाप्यायंमानां य- ज्ञोऽन्वा प्यांयते यज्ञं यजमानो यजमानं प्रजा आ प्यांयतां भ्रुवा छतेनेत्यांह भ्रुवामेवाऽऽ प्यां-ययति तामाप्यायमानां यज्ञोऽन्वा प्यायते यज्ञं यजंमानो यजंमानं प्रजाः प्रजापंतिर्विभात्रामं लोकस्तिसम्थ्रस्वा द्धामि सह यर्जमानेनेति (१) आहायं वै प्रजापंतिर्विभात्रामं लोक-स्तस्मिन्नेवैनं द्धाति मह यजमानेन रिच्यंत इव वा एतद्यद्यजंते यद्यंजमानभागं प्राश्रात्या-रमानंमेव प्रीणास्येतावान्वै यज्ञो यावांन्यजमा-नभागो यज्ञो यजंमानो यद्यंजमानभागं प्राश्ना-ति यज्ञ एव यज्ञं प्रति ष्ठापयत्येतदे सूयवंमः सोदंकं यद्वर्हिश्वाऽऽपंश्वेतव (२) यर्जमान-स्याऽऽयतंनं यद्देदिर्यरपूर्णपात्रमंन्तर्वेदि निन-यंति स्व एवाऽऽयतंने सूयवंमः सोदंकं कुरुते सदंसि सन्में भूया इत्याहाऽऽपो वै जापोऽमृतं यज्ञमेवामृतंमात्मन्धंत्ते सर्वाणि वै मृतानि व्रतमुपयन्तमनूपं यन्ति प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजों मार्जयन्तामित्यांहैष वै दंशी-पूर्णमासयीख्नुथः ( ३ ) यान्येवैनं भूतानि ब्रतसुपयन्तंमनूपयन्ति तैरेव सहावंभृथमवैति ( आप्यायनादिमन्त्रव्याख्यानम् )

विष्णुमुखा वै देवाश्छन्दों भिरिमाँ हो कार्नन-पज्यमभ्यं जयन्य दिष्णुक मान्क मंते विष्णुरेव मूखा यजं मानश्छन्दों भिरिमाँ हो कार्नन पज्य-मि जंयति विष्णोः क्रमें ऽस्य भिमाति हेल्यां ह गायत्री वे प्रंथिवी त्रेष्टुं भमन्ति रेखं जार्गती चौरानुं षुभी दिंशर छन्दों भिरेवे माँ हो कान्यं था पूर्व-मि जंयति (४)॥

( यजमानेनेतिं चैतदंवभृथो दिशः सप्त चं।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाटके पश्चमोऽनुवाकः । )

धुवाम् । वे । रिच्यंमानाम । यज्ञः । अन्विति । रिच्यते । यज्ञम् । यजंमानः । यजंमानम् । प्रजा इति प्र—जाः । धुवाम् । आप्यायंमानामित्यां—प्यायंमानाम् । यज्ञः । अनुं । एति । प्यायते । यज्ञम् । यजंमानः । यजंमानम् । प्रजा इति प्र—जाः । एति । प्यायताम् । धुवा । घृतेनं । इति । आह् । धुवाम् । एव । एति । प्याययति । ताम् । आप्यायंमानामि-त्यां—प्यायंमानाम् । यज्ञः । अनुं । एति । प्यायते । यज्ञम् । यजंमानः । यजंमानम् । प्रजा इति प्र—

९९०

जाः । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतेः । विभानितिं वि-भान् । नामं । लोकः । तस्मिन् । त्वा । द्धामि । सह । यर्जमानेन । इति । (१) आह । अयम् । वै। प्रजापतिरिति प्रजा-पतेः । विभानिति वि-भान् । नामं । लोकः । तस्मिन् । एव । एनम् । द्धाति । सह। यर्जमानेन । रिच्यंते । इव । वै। एतत् । यद । यजंते । यद । यजमानभागमिति यजमान— भागम् । प्राश्नातीति प-अश्नाति । आत्मानेम् । प्व। प्रीणाति । एतावान् । वे । यज्ञः । यावान् । यजमानभाग इति यजमान-आगः । यज्ञः । यजं-मानः । यत् । यजमानभागमिति यजमान-भागम् । प्राश्नातीति प-अश्नाति । यज्ञे । एव । यज्ञम् । प्रतीति । स्थापयति । एतत् । वै। सूयवंसिमिति सु-यवंसम् । सोदंकिमिति स-उदकम् । यत् । बिहः । च। आपंः।च। एतत्। (२) यर्जमानस्य। \_ आयर्तनमित्यां—यर्तनम् । यत् । वेदिः । यत् । पूर्ण-पात्रमितिं पूर्ण-पात्रम् । अन्तर्वेदीत्यंन्तः-वेदि । निनयतीतिं नि—नथंति । स्वे । एव । आयतंन इत्यां - यतंने । सूयवंसमिति सु - यवंसम् । सोदंक-मिति स-उद्कम् । कुरुते । सद् । आसि । सद् । ( आप्यायनादिमञ्जन्यास्यानम् ) मे । भूयाः । इति । आह । आपंः । वै । यज्ञः । आपः । अमृतम् । यज्ञम् । एव । अमृतम् । आ-त्मन् । धत्ते । सर्वीणि । वै । भूतानि । व्रतम् । उप-यन्तिमत्युंप-यन्तेम् । अनुं । उपेति । यन्ति । प्राच्याम् । दिशि । देवाः। ऋत्विर्जः। मार्जयन्ताम्। इति । बाह । एषः । वे । दुर्शपूर्णमासयोरिति दर्श-पूर्णमासयोः । अवभृथ इत्यंव—भृथः । (३) यानि । प्व । प्नम् । भूतानि । ब्रतम् । उपयन्तिमित्युप-यन्तंम् । अनुपयन्तीत्यंनु — उपयान्तं । तैः । एव । सह । अवमृथमित्यंव—मृथम् । अवेति । पृति । विष्णुमुखा इति विष्णु-मुखाः । वै । देवाः । छन्दी-भिरिति छन्दं:-भिः। इमान् । छोकान्। अनुप-ज्यमित्यंनप-ज्य्यम् । अभीति । अज्यन् । यद् । विष्णुक्रमानिति विष्णु—क्रमान् । क्रमंते । विष्णुः । पुव । मुखा । यर्जमानः । छन्दोभिरिति छन्दः-भिः । इमान् । छोकान् । अनपजय्यमिर्यनप-जय्यम् । अभीति । जयति । विष्णीः । क्रमीः । अप्ति । अभिमातिहेर्याभिमाति—हा । इति । आह । गायत्री । वै । प्रथिवी । त्रेष्ठंभम् । अन्तरिक्षम् । जार्गती । द्यौः । आनुंष्टुभीरित्यानुं—स्तुभीः । दिशंः । छन्दों भिरिति छन्दैः — भिः । एव । इमान । छोकान ।
यथापूर्वमिति यथा — पूर्वम् । अभीति । जयति । (४)॥
इति कृष्णयजुर्वेदीयतै त्तिरीयसंहितापदपावे प्रथमाएके सप्तमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः । )

चतुर्थे श्रेषाहुत्यनुमञ्जणमञ्जा व्याख्याताः । पश्चमे त्वाप्यायनादिमञ्जा व्याख्यात्मन्ते । तत्राऽऽप्यायनमञ्ज व्याख्यातुमन्वयव्यतिरकाभ्यां प्रस्तीति—

धुवां वे रिच्यमानां यज्ञोऽनु रिच्यते यज्ञं यज-मानो यजमानं प्रजा धुवामाप्यायमानां यज्ञोऽन्वा प्यायते यज्ञं यजमानो यजमानं प्रजाः, इति।

श्रुवायां रिक्तायां यज्ञस्यासंपृत्यां यजमानस्य फलाभावात्तदीयप्रजायाः अन्नाद्यभाव इति व्यतिरेकः । एवमन्वये योज्यम् ॥

ममं व्याचष्टे-

श्रा प्यायतां ध्रुवा घतेनेत्याह ध्रुवामेवाऽऽ
प्याययति तामाप्यायमानां यज्ञाऽन्वा
प्यायते यज्ञं यजमानो यजमानं प्रजाः, इति ॥
पजमानभागमाजनम्बं व्याचष्टे—

प्रजापतेर्विभान्नाम लोकस्तस्मिश्स्त्वा द्धामि सह यजमानेनेत्याहायं वै प्रजापतेर्विभान्नाम लोकस्तस्मिन्नेवैनं द्धाति सह यजमानन, इति । विशेषेण कर्मभूमित्वेन भातीति विभानयं भूलोकः । एनं यजगानभागम् ॥ यजमानस्य रिक्तीकरणनिवारणेन भागमाश्चनं मशंसति—

> रिच्यत इव वा एतद्यद्यजते यद्यजमा-नभागं प्राश्नात्यात्मानमेव प्रीणाति, इति।

448

( जाप्यायनाविमन्त्रव्याख्यानम् )

यजत इति यत्, एतेन पुरोडाशाज्यसांनाय्यद्रव्यंहोमे यजमानी रिक्त इव भवति । भागपाशनेन तु पीतस्तं क्षेत्रं जहाति ॥

यज्ञमतिष्ठाहेतुत्वेनापि तदेव मशंसति --

एतावान्वे यज्ञो यावान्यजमानभागो यज्ञो यजमानो यद्यजमानभागं प्राश्ना-ति यज्ञ एव यज्ञं प्रति ष्ठापयति, इति ।

यजमानस्य भागो यावानस्ति एतावानेवेह लोके यजमानस्योपयुक्तो यज्ञोऽ-विशिष्टस्य देवेर्ऋत्विग्भिश्च भक्ष्यमाणत्वात् । स्वयं च यज्ञस्वामित्वेन यज्ञात्मकः । तथा सति यजमानेन भागे प्राज्ञिते यज्ञ एव यज्ञः प्रतिष्ठापितो भवति ।।

पूर्णपात्रस्य निनयनं विधातुं प्रस्तौति-

एतदे सूयवसः सोदकं यद्वर्हिश्वाऽऽप-श्रीतद्यजमानस्याऽऽयतनं यद्वेदिः, इति।

वेदे ईविर्धारणेन यजमानस्थानत्वम् । एतच स्थानं बर्हिषाऽऽस्तीर्णत्वात्स-मीचीनतृणोपेतं प्रणीतानामत्र स्थापितत्वादुदकोपेतं च ॥

विधत्ते —

यत्पूर्णपात्रमन्तर्वेदि निनयति स्व एवाऽऽ-यतने सूयवसः सोदकं कुरुते, इति।

\*
स्यवसं तृणसमृद्धिं सोदकमुदकसमृद्धिं च कुरुते ॥
निनयनमन्नं व्याचिष्ठे—

सदिस सन्मे भूया इत्याहाऽऽपो वै यज्ञ आपोऽमृतं यज्ञमेवामृतमात्मन्धत्ते,इति।

अपां यज्ञसाधनत्वाद्यज्ञत्त्रं जीवनहेतुत्वाचामृतत्वं, तस्पादपोऽभिल्रक्ष्य सन्मे भूया इत्युक्ते सति यज्ञह्रपममृतं स्वस्मिन्धारयति ॥

<sup>\*</sup> अयं भावप्रधाननिर्देशो बोध्यः । + ख. पुस्तकटिप्पण्यां समुद्धामिति तै ।

व्युत्सेचनमन्नं व्याचष्टे-

सर्वाणि वे भूतानि व्रतमुपयन्तमनूप यन्ति प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तामित्याहेष वे दर्शपूर्णमासयो-रवभूथो यान्येवैनं भूतानि व्रतमुपयन्त-मनूपयन्ति तेरेव सहावभृथमवैति, इति।

यो यजमानो यज्ञवतमुपैति तमनु देवपिवादीनि सर्वाणि भृतानि वर्ते प्रारभन्ते । अतो देवपिवादिमार्जनप्रतिपादकेनानेन मन्नण तेः सर्वेभूतेः सहैवावभूथं प्रामोति ॥

विष्णुक्रमान्विधत्ते-

विष्णुमुखा वै देवाश्छन्दोभिरिमाह्रोका-ननपजयमभ्यजयन्यद्दिष्णुक्रमान्क्रमते विष्णुरेव भूत्वा यजमानश्छन्दोभिरिमा-ह्रोकाननपजयमभि जयति, इति।

देवाः पूर्व स्वेषु विष्णुमेव मुख्यं कृत्वा छन्दाभिमानिद्वैः सहिता अन्यै-र्जेतुं यथा न शक्यते तथा लोकानजयन । अतो यजमानी विष्णुक्रैमान्क्रमत इति यत्स विष्णुरेव भृत्वेमाङ्कोकानभिजयति ॥

तत्रत्यान्मन्नान्व्याच्छे-

विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहेत्याह गायत्री वे प्रथिवी त्रेष्टभमन्तिरक्षं जागती द्यौरानुष्टभीर्दिशश्छन्दोभिरे-वेमाङ्कोकान्यथापूर्वमभि जयति॥,इति॥

गायत्रादिच्छन्दोदेवानां पृथिव्यादिलोकस्वामित्वेन तैः सह लोकानां जेतुं शक्यतया मन्नेषु गायत्रेण छन्दसेत्यादि पठितमित्यभिमायः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके

पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

( उपस्थानादिमञ्जव्याख्यानम् )

( अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके वहाेऽनुवाकः । )

अर्गनम सुवः सुवंरगनमेत्यांह सुवर्गमेव छोकमेति संदर्शस्ते मा छित्सि यत्ते तपस्त-समें ते माऽऽ दृक्षीत्यांह यथायजुरेवैतत्सुभूरंसि श्रेष्ठी रश्मीनामायुर्घा अस्यायुर्मे घेहीत्यांहाऽऽ-शिषंमेवैतामा शांस्ते प्र वा एषांऽस्माङ्घोका-च्च्यंवते यः ( १ ) विष्णुकमान्क्रमंते सुव-र्गाय हि लोकायं विष्णुक्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्म-वादिनो वदन्ति स खे विष्णुक्रमान्क्रमेत य इमाँहोकान्भ्रातृंव्यस्य संविद्य प्रनेरिमं छोकं प्रत्यवरोहेदित्येष वा अस्य लोकस्यं प्रत्यव-रोहो यदाहेदमहममुं भ्रातृंव्यमाभ्यो दिग्भ्योऽ-स्यै दिव इतीमानेव छोकान्भ्रातृंव्यस्य संविद्य पुनिरिमं छोकं प्रत्यवंशोहति सम् (२) ज्यो-तिषाऽभूवमित्यांहास्मित्रेव छोके प्रति तिष्ठ-रयैन्द्रीमान्त्रतंमन्वावंतं इत्यांहासौ वा आंदित्य इन्द्रस्तस्यैवाऽऽवृतमनुं पर्यावंतिते दक्षिणा पर्यावंतिते स्वमेव वीर्यमनुं पर्यावंतिते तस्मा-दक्षिणोऽधे आत्मने वीयीवत्तरोऽथी त्यस्यैवाऽऽष्टतमनुं पर्यावर्तते समहं

उपस्थानादिमञ्जव्यास्थानम् )

सं मयां प्रजेत्यांहाऽऽशिषंम् (३) एवैतामा शांस्ते सिमंद्रो अग्ने मे दीदिहि समेद्रा तं अग्ने दीद्यासमित्यांह यथायजुरेवैतद्वसुंमान्यज्ञो वसीयान्भूयासमित्योहाऽऽशिषंमेवैतामा शां-स्ते बहु वे गाईपत्यस्यान्ते मिश्रमिव चर्यत आग्निपावमानीभ्यां गाहेंपत्यमुपं तिष्ठते उना-रयेवाभि पुंनीत आत्मानं द्वाभ्यां प्रतिष्ठित्या अमे गृहपत इत्याह ( ४ ) यथायज्ञरेवैतच्छ-तः हिमा इत्याह शतं त्वां हेमन्तानिन्धिषी-येति वावैतदाह प्रत्रस्य नामं गृह्णात्यत्रादमे-वैनं करोति तामाशिषमा शांसे तन्तंवे ज्यो-तिष्मतीमितिं ब्रुयाद्यस्यं पुत्रोऽजातः स्यात्तं-जस्व्येवास्यं ब्रह्मवर्चसी पुत्री जांयते तामाशि-षमा शांसेऽमुब्मे ज्योतिंष्मतीमितिं ब्याद्यस्यं पुत्रः ( ५ ) जातः स्यात्तेजं एवास्मिन्ब्रह्मव-र्चसं दंधाति यो वै यज्ञं प्रयुज्य न विमुञ्जत्यं-प्रतिष्ठानो वे स भविति कस्त्वां युनक्ति स त्वा वि मुंब्रित्वत्यांह प्रजापंतिर्वे कः प्रजापंतिनै-वैनं युनिकं प्रजापंतिना वि मुंचिति प्रतिष्ठित्या ईश्वरं वै ब्रतमविंसष्टं प्रदहोऽग्ने व्रतपते व्रतमं- ( उपस्थानादिमन्त्रव्याख्यानम् )

चारिषमित्यां ह व्रतमेव (६) वि संजते शान्त्या अपंदाहाय पराङ्वाव यज्ञ एंति न नि वंतिते प्रनयों वे यज्ञस्यं प्रनरालम्अं विद्वा-न्यजते तमिभ नि वंतिते यज्ञो बंभृत स आ बंभृवेत्यांहेष वे यज्ञस्यं प्रनरालम्अस्तेनैवेनं प्रनरा लंभतेऽनंबरुद्धा वा प्रतस्यं विराद्य आहिंताग्निः सन्नमभः प्रश्वः खळु वे ब्रोह्म-णस्यं संभेष्टा पाङ्क्कम्यं ब्र्याद्रोमां अग्नेऽ-विमार अश्वी यज्ञ इत्यवं सभार रुन्धे प्र सहस्रं प्रश्नांग्रोत्याऽस्यं प्रजायं वाजी जायते (७)॥

( यः समाशिषं गृहपत् इत्याहामुष्मे ज्योतिष्मतीमिति ब्र्याद्यस्यं पुत्रो वृतमेव खलु वै चतुंविश्शतिश्च । )

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां मथमाष्टके सप्तमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके सप्तमप्रपाठके षष्टोऽनुवाकः । )

अर्गन्म । सुवंः । सुवंः । अगन्म । इति । आह् । सुवर्गिमितिं सुवः —गम् । एव । छोकम् । एति । संदृश इतिं सं — दृशंः । ते । मा । छित्सि । यद । ते । तपंः । तस्में । ते । मा। एतिं । दृक्षि । इति । बाह । यथायज्ञरिति यथा—युज्ञः । एव । एतत् । सुभूरितिं सु-भूः। असि । श्रेष्ठः । रश्मीनाम्। बायुर्घा इयांयुः-धाः। अप्ति। आयुः। मे । धेहि। इति । आह । आशिषमित्यां—शिषंम्। एव । एताम् । एति । शास्ते । प्रेति । वै । एषः । अ-स्मात्। छोकात्। च्यवते। यः। (१) विष्णुक-मानितिं विष्णु-क्रमान् । क्रमंते । सुवर्गायेतिं सुवः-गायं । हि । छोकायं । विष्णुकमा इतिं विष्णु— क्रमाः । क्रम्यन्ते । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनेः । वदन्ति । सः । तु । वै । विष्णुक्रमानितिं विष्णु— कमान् । कमेत । यः । इमान् । छोकान् । आर्तृ-व्यस्य । संविद्येति सं-विद्यं । पुनः । इमम् । छोकम् । प्रत्यवरोहेदितिं प्रति-अवरोहेद । इति । एषः । वै । अस्य । लोकस्यं । प्रत्यवरोह इति प्रति—अवरोहः । यत् । आहं । इदम् । अहम् । अमुम् । भ्रातृंव्यम् । आभ्यः । द्विग्भ्य इतिं दिक्-भ्यः । अस्ये । दिवः । इति । इमान् । प्व। छोकान्। भ्रातृंव्यस्य। संविद्यति सं-विद्यं। पुनं:। इमम् । लोकम् । प्रत्यवंशोहतीति प्रति-अवंरोहति । समिति । (२) ज्योतिषा । अभूवम् ।

( उपस्थानादिमन्त्रव्याख्यानम् )

इति । आह । अस्मिन् । एव । छोके । प्रतीति । तिष्ठति । ऐन्द्रीम् । आवृतमित्यां—वृतंम् । अन्वा-वंर्त इत्यंनु—आवंर्ते। इति । आह । असौ। वै। आदित्यः । इन्द्रंः । तस्यं । एव । आष्टतिमत्यां-वृतंम् । अन्विति । पर्यावेर्तत इति परि-आवर्तते । दक्षिणा । पर्यावंर्तत इति परि-आवंर्तते । स्वम् । एव । वीर्यम् । अन्विति । पर्याविर्तत इति परि-आवंर्तते । तस्माद । दक्षिणः । अर्थः । आत्मनैः । वीर्यावत्तर इति वीर्यावद-तरः। अथो इति । आदि-त्यस्यं । एव । आवृतमित्यां-वृतंम् । अन्विति । पर्यार्वर्तत इति परि-आवर्तते । समिति । अहम् । प्रजयेति प्र-जयां । समिति । मयो । प्रजेति प्र-जा। इति । आह । आशिषमित्यां-शिषंम्। (३) एव। एताम्। एति । शास्ते। समिद्ध इति सम्-इद्धः । अग्ने । मे । दीदिहि । समेद्वेतिं सम्-एद्वा।ते।अग्ने। दीचासम् । इति । आह् । यथायजुरितिं यथा-यजुः । एव । एतत् । वसुंमानिति वसुं-मान् । यज्ञः । वसींयान् । भूया-सम् । इति । आह । आशिषमित्यां-शिषंम् । एव । एताम् । एति । शास्ते । बहु । वै । गाहिपत्यस्येति गाहीं-पत्यस्य। अन्ते। मिश्रम्। इव । चर्यते। आग्निपावमानीभ्यामित्यांग्रि—पावमानीभ्यांम् । गाहिपत्यमिति गाहि—पत्यम् । उपेति । तिष्ठते । युनाति । पुव । अग्निम् । युनिति । आत्मानंम् । ह्याभ्यांम् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । अग्ने। गृहपत इति गृह-पते । इति । आह।(४) यथा-युज्जिति यथा — युजुः । एव । एतव । शतम् । हिमाः । इति । आह । शतम् । त्वा । हेमन्तान् । इन्धिषीय । इति । वाव । एतत् । आह् । पुत्रस्यं । नामं । गृह्णाति । अन्नाद्मित्यंत्र—अदम् । एव । एनम् । करोति । ताम् । आशिषमित्यां –शिषंम् । एति । शामे । तन्तेवे । ज्योतिंप्मतीम् । इति । ब्र्यात् । यस्यं । पुत्रः । अजातः । स्यात् । तेजस्वी । एव । अस्य । ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्म-वर्चसी । पुत्रः । जायते । ताम् । आशिषमित्यां-शिषम् । एति । शासे । अमुद्में । ज्योतिष्मतीम् । इति । ब्रूयात् । यस्यं । पुत्रः। (५) जातः । स्यात् । तेर्जः । प्व । अस्मिन् । ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म-वर्च-सम्। द्धाति। यः। वै। यज्ञम्। प्रयुच्येतिं प्र— युज्यं। न । विमुखतीतिं वि—मुखतिं। अप्रतिष्ठान ( उपस्थानादिमन्त्रव्याख्यानम् )

इत्यंप्रति—स्थानः । वै । सः । अवति । कः । त्वा । युनक्ति । सः । त्वा । वीति । मुञ्जतु । इति । जाह । प्रजापंतिरितिं प्रजा-पतिः । वै । कः । प्रजापंति-नेति प्रजा-पतिना । एव । एनम् । युनक्ति । प्रजा-पंतिनेतिं प्रजा-पतिना । वीतिं । मुञ्जति । प्रति-ष्टित्या इति प्रति-स्थित्ये । ईश्वरम् । वे । व्रतम् । अविसष्टिमित्यवि—सष्टम् । पदह इति प्र—दहः। अग्ने । व्रतपत इति व्रत-पते । व्रतम् । अचारि-षम्। इति । आह । त्रतम्। एव । (६) वीति । स्जते । शान्त्ये । अप्रदाहायेत्यप्रं—दाहाय । परांङ् । वाव । यज्ञः । एति । न । नीति । वर्तते । उनेः । यः । वै । यज्ञस्यं । पुनरास्त्रमभितिं पुनः—आस-म्अम् । विद्वान् । यजंते । तम् । अभि । नीतिं । वर्तते । यज्ञः । बभूव । सः । एति । बभूव । इति । आह । एषः । वै । यज्ञस्यं । प्रनराखम्भ इति पुनः—आलम्भः । तेनं । एव । एनम् । पुनेः । एति । लभते। अनेवरुद्धेत्यनंव-रुद्धा। वै । एतस्यं। विराडिति वि-राट् । यः । आहितामिरित्याहित-अग्निः। सन् । असभः। पश्चवंः। खलुं। वै। ब्राह्म-णस्यं।सभा। इष्टा । प्राङ् । उत्क्रम्येरयुत्-

क्रम्यं। ब्रुयाद । गोमानिति गो—मान् । अग्ने । अवि-मानित्यविं—मान् । अश्वी । यज्ञः । इति । अवेति । सभाम् । रुन्धे । प्रेति । सहस्रम् । प्रशून् । आप्रोति । एति । अस्य । प्रजायामिति प्र—जायाम् । वाजी । जायते । (७)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके सप्तमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पष्ठोऽनुवाकः । )

आप्यायनादिमञ्चाः पञ्चमे व्याख्याताः । उपम्थानादिमञ्चाः पष्ठे व्याख्यायन्ते । तत्राऽऽहवनीयोपस्थानमञ्चस्य पृर्वभागं व्याचष्टे—

> अगन्म सुवः सुवरगन्मत्याह सुवर्गमेव छोकमेति, इति।

द्विरुक्त्याऽऽदरस्य प्रतीतेः सर्वथा प्रामोत्येव ॥ उत्तरभागं व्याचष्टे—

संदशस्ते मा छित्सि यत्ते तपस्तस्मे ते माऽऽ वृक्षीत्याह यथायजुरेवैतव , इति।

अस्मिन्यजुषि तपःशब्ददर्शनात्तपसश्च विच्छित्रो मा भूविमिति यत्मतीयत प्तद्यजुरनतिक्रम्य तथेव पार्थ्यते ॥

आदित्योपस्थानमन्नं व्याचष्टे-

सुभूरसि श्रेष्ठी रश्मीनामायुर्धा अस्यायुर्मे धेहीत्याहाऽऽशिषमेवैतामा शास्ते, इति। भार्ये धेहीत्यनेनाऽऽश्चीः मतीयते॥ ( उपस्थानादिमन्त्रव्याख्यानम् )

इदमहमित्यादिकं वैरिनिःसारणमत्रं व्याख्यातुं प्रस्तौति-

प्रवा एषोऽस्माल्लोकाच्च्यवते यो विष्णुक-मान्क्रमते सुवर्गाय हि लोकाय विष्णु-क्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्मवादिनो वदन्ति स त्वे विष्णुक्रमान्क्रमेत य इमाल्लोकान्भ्रातृव्यस्य संविद्य पुनरिमं लोकं प्रत्यवरोहेदिति, इति।

विष्णुक्रमाणां स्वर्गार्थत्वाद्विष्णुक्रमैरस्माङ्घोकात्मच्युतिर्भवति । तस्याः
प्रच्युतेः परिहारोपायं ब्रह्मवादिनः परस्परमेवमाहुः—यो यज्ञमानो वैरिण
इमाङ्घोकांस्तेन संपादितान्वैरिनिःसारणेन लब्ध्वा विष्णुक्रमैः स्वर्गारोहणादूर्ध्व पुनरिमं मनुष्यलोकं पत्यवरोहेत्स एव यज्ञमानो विष्णुक्रमेषु चतुर इति॥
मन्नं व्याच्छे—

एष वा अस्य लोकस्य प्रत्यवरोही यदाहे-दमहममुं भ्रातृव्यमाभ्यो दिग्भ्योऽस्ये दिव इतीमानेव लोकान्भ्रातृव्यस्य संविद्य पुनरिमं लोकं प्रत्यवरोहाति, इति।

इदमहिमत्यादिमञ्जमाहेति यदेष एव पाठोऽस्य भूलोकस्य संबन्धी प्रत्यवरोहः॥

आत्माभिमर्शनमन्नं व्याचष्टे--

सं ज्योतिषाऽभृविमत्याहास्मि-न्नेव लोके प्रति तिष्ठति, इति। एतल्लोकपापकेन(ण) ज्योतिषा संगतोऽहमित्येवं मन्ने पतीयमानत्वात्॥ पदक्षिणादृत्तिमन्नं व्याचष्टे—

ऐन्द्रीमावृतमन्वावर्त इत्याहासौ वा आदित्य इन्द्रस्तस्यैवाऽऽवृतमनु पर्यावर्तते, इति। परमैश्वर्ययोगादादित्यस्येन्द्रत्वम्।। पदक्षिणाद्यत्ति विधत्ते—

दक्षिणा पर्यावर्तते स्वमेव वीर्यमनु पर्यावर्तते

उपस्थानादिमन्त्रव्यास्यानम् )

## तस्माद्दक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यावत्तरोऽथो आदित्यस्यैवाऽऽत्रतमनु पर्यावर्तते, इति।

दक्षिणा प्रादक्षिण्येन । दक्षिणभागमनस्थाप्य वामभागस्य परिश्रामणात्मा-दक्षिण्यम् । पुरुषस्य दक्षिणभागे सामर्थ्यातिशयसद्भावात्तदेवानुसृत्याऽऽवृत्तिः कृता भवति । यस्मादक्षिणभागे वीर्य श्रुतेरभिन्नेतं तस्माङ्घोकेषु सर्वेषु व्यापारेषु दक्षिणहस्तस्यैव वीर्यातिशय उपलभ्यते । किंच, आदित्यो मेरुं प्रदक्षिणी करोति तदप्यत्रानुसृतं भवति ॥

विपर्ययेणाऽऽहत्तिमम्नं व्याचष्टे-

समहं प्रजया सं मया प्रजेत्याहाऽऽशिषमेवैतामा शास्ते, इति।

स्वयं यथा प्रजादिना संगच्छते तथा प्रजादिरपि स्वेन संगच्छत इत्येत-दुभयं द्वितीयाद्वस्या प्रार्थ्यते ॥

समिदाधानमञ्चं स्पष्टार्थत्वेन व्याच्छे-

समिद्धी अग्ने में दीदिहि समेदा ते अग्ने दीद्यासमित्याह यथायजुरेवेतव, इति ॥ आइवनीयोपस्थानमञ्ज न्याचरे—

> वसुमान्यज्ञो वसीयान्भ्रयासमित्या-हाऽऽशिषमेवैतामा शास्ते, इति।

वसीयानतिशयेन धनवान् ॥

विधत्ते-

बहु वै गाईपत्यस्यान्ते मिश्रमिव चर्यत आग्नि-पावमानीभ्यां गाईपत्यमुप तिष्ठते पुनात्ये-वाग्निं पुनीत आत्मानं द्वाभ्यां प्रतिष्ठित्ये, इति।

गाईपत्योऽजस्रं धार्यते । तथा सति एतत्संनिधौ बहुविधजन्तुर्पेतकं संभाव्यते । अतो यजमानेन गाईपत्यस्य समीपे पापमिश्रमिव होमादिकर्मा- ( उपस्थानादिमन्त्रव्याख्यानम् )

नुष्टीयते । ततोऽम्र आयूंपीत्याद्याभ्यामिष्रपवमानदेवंकाभ्यां शुद्धिहेतुंभ्या-मृग्भ्यामग्न्युपस्थाने वहेः स्वस्य च शुद्धिभवति ॥

अन्यमपि गाईपत्योपस्थानमञ्जं व्याचछे-

अग्ने गृहपत इयाह यथायजुरेवैतच्छतः हिमा इयाह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वावैत-दाह पुत्रस्य नाम गृह्णात्यत्नादमेवैनं करोति तामाशिषमा शासे तन्तवे ज्योतिष्मतीमिति बृयाद्यस्य पुत्रोऽजातः स्यात्तेजस्व्येवास्य ब्रह्म-वर्चसी पुत्रो जायते तामाशिषमा शासेऽमुष्मे ज्योतिष्मतीमिति बृयाद्यस्य पुत्रो जातः स्यात्तेज एवास्मिन्ब्रह्मवर्चसं द्धाति , इति।

तदिदं मञ्जलाद्मणं स्पष्टार्थं पूर्वप्रपाठके व्याख्यातं च । तत्र नाम गृह्णातीति विभिः ।

तद्भहणे प्रकारविशेषमाहाऽऽपस्तम्बः —

" तन्तव इत्यजातस्यामुष्मा इति जातस्य " इति ।

अजातस्य पुत्रस्य विशेषनामाभावात्तन्तव इत्येतदेव सामान्यनाम गृद्धीयात् । जातस्य पुत्रस्य त्वमुष्मा इत्यनेन विशेषनामनिर्देशो विवक्ष्यते ॥

यज्ञविमोकमन्नं व्याचष्टे -

यो वै यज्ञं प्रयुज्य न विमुञ्जत्यप्रतिष्ठानो वै स भवति करत्वा युनक्ति स त्वा वि मुञ्जत्वि-त्याह प्रजापितिर्वे कः प्रजापितिनैवैनं युन-क्ति प्रजापितिना वि मुञ्जति प्रतिष्ठित्ये , इति।

व्रतविसर्जनमञ्चं व्याचष्टे —

ईश्वरं वै व्रतमविस्तष्टं पदहोऽमे व्रत-

पते व्रतमचारिषमियाह व्रतमेव वि स्टजते शान्त्या अपदाहाय , इति।

यद्वतं गृहीतं सन्न विसृष्टं तद्वतं प्रदहो यजमानं प्रदग्धुमीश्वरं समर्थम् । अमे व्रतपत इत्यादिमचपाठ एव व्रतविसर्गः । तेन श्रीतं सत्तं न दहति ॥

पुनरालम्भमन्नं व्याख्यातुं पस्तौति-

पराङ् वाव यज्ञ एति न नि वर्तते पुनर्यो वै यज्ञस्य पुनरास्टम्भं विद्वा-न्यजते तमभि नि वर्तते , इति ।

पराङ्वाव विमुख एव पुनर्न निवर्तने, पुनरालम्भमन्नवादिनं यजमानं मति तु पुनर्निवर्तते, पुनरप्यसावनुतिष्ठनीत्यर्थः ॥

मञ्जं व्याचष्टे-

यज्ञी बभूव स आ बभृवेत्याहैप वे यज्ञस्य पुनरालम्भस्तेनेवेनं पुनरा लभते, इति। एष वे मञ्जपाठ एव ॥ गोमतीमञ्जं विधातुं मस्तोति—

अनवरुद्धा वा एतस्य विराध्य आहिताग्निः सन्नसभः पशवः खछ वे ब्राह्मणस्य सभा, इति ।

यो यजपान आहिताग्निरिप सन्सभारहितो भवेत्, एतस्य यजपानस्य विराइविशेषेण राजमाना स्वोचितसभा कदाचिद्प्यनवरुद्धाऽस्वाधीना भवित। यागकाळे सभाहीनस्य ळोकव्यवहारकाळेऽपि सभा न संभवेदित्यर्थः। नात्र राज्ञ इवामात्यस्वभटक्ष्पा सभा बाह्मणस्योचिता, कि तर्हि यज्ञनिष्पादका द्विपादश्चतुष्पादश्च पश्चवोऽस्य सभा।।

मन्नं विधत्ते-

इष्ट्वा प्राक्षुतक्रम्य ब्रूयाद्रोमाः अग्नेऽविमाः अश्वी यज्ञ इत्यव सभाः रुन्धे प्र सहस्रं पश्च-नाप्रोत्याऽस्य प्रजायां वाजी जायते ॥, इति ॥ भूमनिन्दामश्रंसास्त्रिति वैयाकरणैरुकत्वाद्रोमानित्यादिको मतुष्पत्ययो ( वाजपेयोपयुक्तरथविषयमन्त्राभिधानम् )

बाहुल्यवाची । अतः सहस्रवाप्तिर्युक्ता । इडावान्त्रजावानिति मन्नेऽभिषाना-दस्य प्रजायामन्नवतः पुत्रस्योत्पत्तिर्युक्ता ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके पष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

( अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

देवं सवितः प्र सुंव यज्ञं प्र सुंव यज्ञपंति भगांय दिव्यो र्गन्धर्वः । केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचंमद्य स्वंदाति नः । इन्द्रंस्य वजोऽिस वात्रिन्नस्त्वयाऽयं तृत्रं वध्यात् । वार्जस्य नु पंसवे मातरं महीमदिंति नाम वर्चमा करामहे । यस्यांमिदं विश्वं भुवंनमा-विवेश तस्यां नो देवः संविता धर्म साविषद । अप्सु (१) अन्तरमृतंमप्सु भेषजमपामुत प्रशंस्तिष्वश्वां भवथ वाजिनः । वायुवीं त्वा मनुर्वा त्वा गन्धर्वाः सप्तविं शातिः । ते अग्रे अर्थमायुञ्जन्ते अंस्मिञ्जवमाऽदंधुः । अर्पा नपादाशुहेमन्य ऊर्मिः ककुद्मान्प्रतूर्तिर्वाज-सार्तमस्तेनायं वाजंश सेव । विष्णोः क्रमोंऽसि विष्णीः क्रान्तमंसि विष्णोर्विक्रान्तमस्यङ्कौ

न्युङ्कावृभितो रथं यो ध्वान्तं वाताग्रमनु संचरंन्तो दूरेहेतिरिन्द्रियावांन्पत्तत्री ते नोऽग्रयः

पप्रयः पारयन्तु ( २ ) ॥

( अप्सु न्यङ्की पश्चंदश च।)

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाप्टके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमाष्ट्रके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाक । )

देवं । सवितः । प्रेति । सुव । यज्ञम् । प्रेति । सुव । यज्ञपंतिमितिं यज्ञ—पतिम् । भगाय । दिव्यः । गन्धर्वः । केतपूरितिं केत-पूः । केतंम् । नः। पुनातु । वाचः । पतिः । वाचंम् । अद्य । स्वदाति । नः । इन्द्रंस्य । वर्ज्ञः । अमि । वार्त्रेघ्न इति वात्री—न्नः । त्वयां । अयम् । त्वत्रम् । वध्यात् । वार्जस्य । नु । प्रमव इति प्र-सवे । मातरम् । महीम् । अदिंतिम् । नामं । वचंमा । करामहे । यस्यांम् । इदम् । विश्वंम् । भुवंनम् । आविवेशे-रयां-विवेशं । तस्यांम् । नः । देवः । सविता । र्धमं । साविषद् । अप्स्वित्यंप्—सु । ( ३ ) अन्तः। अमृतंम् । अप्वित्यंप्—सु । अपजम् । अपाम् । उत । प्रशंस्तिष्विति प्र-शस्तिषु । अश्वाः । भवथ ।

वाजिनः । वायुः । वा । स्वा । मर्नुः । वा । स्वा । गन्धर्वाः । सप्तविं शतिरितिं सप्त-विश्शतिः । ते। अग्रे। अर्थम् । आयुञ्जन् । ते। अस्मिन्। जवम् । एति । अद्धुः । अपीम् । नपात् । आशुहे-मृत्रित्यांशु—हेमन् । यः । ऊर्मिः । क्कुद्मानिति ककुव-मान् । प्रतूर्तिरिति प्र-तूर्तिः । वाजसातंम इति वाज-सातमः । तेनं । अयम् । वाजम् । सेव् । विष्णों: । क्रमं: । असि । विष्णों: । क्रान्तम् । असि । विष्णोः । विक्रान्तमिति वि-क्रान्तम् । असि । अङ्कौ । न्यङ्काविति नि-अङ्कौ । अभितः। रथम् । यौ । ध्वान्तम् । वाताग्रमिति वात-अग्रम् । अन्विति । संचरंन्ताविति सं-चरंन्तौ । दूरेहेंतिरिति दूरे-हेतिः । इन्द्रियावानितीन्द्रिय-वान् । पतत्री । ते । नः । अग्नयंः । पप्रयः । पारयन्तु ( २ ) ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपावे प्रथमा-ष्टके सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः । )

इत्थं षद्स्वनुवाकेषु दार्शिकयाजमानबाह्मणशेषो वर्णितः। अथ देव सवितः म सुवेत्यादिषु षर्सु वाजपेयविषया आध्वर्यवमन्त्रा उच्यन्ते । तत्रास्मिन्सप्तमेऽ-नुवाके रथविषया मन्त्राः कथ्यन्ते । तेषां वाजपेयमन्त्राणां व्याख्यानं ब्राह्म-णग्रन्थे प्रथमकाण्डे तृतीयप्रपाठके द्वितीयमारभ्य नवमान्तेष्वष्टस्वनुवाकेष्वा-

( वाजपेयोपयुक्तरथविषयमन्त्राभिधानम् )

ज्ञातम्। तत्र वाजपेयविधिर्प्रहविधिः पशुविधिश्राऽऽद्येषु त्रिष्वनुवाकेषु क्रमेणाऽऽ-ज्ञाताः । अनयोर्वाजपेयविषययोर्भन्नवाह्मणयोरत्यन्तविप्रकृष्टदेशवर्तित्वेन बुद्धिसांनिध्याभावाच्छ्रोतॄणां प्रतिपत्तिसोकर्याय पृर्वोक्तदार्शिकसोमिककाण्डव-ह्राह्मणेन सहैव मन्ना व्याख्यायन्ते ।

तस्य च ब्राह्मणस्य प्रथमानुवाके वाजपेयं विधातुं प्रस्तीति-

"देवा वै यथादर्श यज्ञानाहरन्त । योऽग्निष्टोमम् । य उवध्यम् । योऽतिरात्रम् । ते सहैव सर्वे वाजपेयमपद्भयन् । ते । अन्योन्यस्पे नातिष्ठन्त । अहमनेन
यजा इति । तेऽब्रुवन् । आजिमस्य धात्रामेति ( १ )। तस्मिन्नाजिमधावन् । तं
बृहस्पतिरुद्दजयत् । तेनायजत । स स्वागाज्यमगच्छत् । तमिन्द्रोऽब्रवीत् ।
मामनेन याजयेति । तेनेन्द्रमयाजयत् । सोऽग्रं देवनानां पर्यत् । अगच्छतस्वाराज्यम् । अतिष्ठन्तास्मे ज्येष्ठचाय ( २ )।" [ ब्रा० का० १ प० ३
अ० २ ] इति ।

देवानां मध्ये कश्चिद्विष्ठिं। दद्र्भ । अन्य उत्रध्यमपरांऽितरात्रम् । ते च स्वस्वदर्भनमनित्रम्य तान्यज्ञानाहरन्तानुष्ठितवन्तः । ते देवाः सर्वे सहैव वाजपेयं दृष्ट्वाऽहमेव प्रथममनेन वाजपेयेन यजा इत्येवं विवद्मानाः परम्परं प्रथमानुष्ठातृत्वस्रक्षणाय ज्येष्ट्याय नातिष्ठन्त ज्यष्ट्रच्यं नाङ्गी चक्षः । तत एवं समयं चक्रुरस्माकं मध्य आजि धावनेन यः कश्चिज्ञयति स एव ज्येष्ठोऽिम्वति । आजिर्धावनपदेशस्याविधभृतिशेषः । एवं समयं कृत्वा तिस्मन्वाजपयिविषये विजयायाऽऽजिमधावन् । तत्र तं वाजपेयं प्रति धावन्बृहस्पतिरुत्कर्षे णाजयत् । इतरेभ्यः प्रथममविध पस्पर्श । ततः प्रथमं स एव तेन वाजपेयेयेनेष्ट्वा स्वाराज्यमपारतन्त्रयेण स्वर्गीधिष् स्वर्था तेन वाजपेयेनेष्ट्वा देवानां मध्ये ज्येष्ठन्वमपारतन्त्रयेण स्वर्गीधिष् स्वरक्षणं स्वाराज्यं चागच्छत् । अस्यन्द्रस्य ज्येष्ठचित्रते सर्वे देवा मात्सर्यं परित्यज्याङ्गी चक्रः ॥

स्वाराज्यादिकामिनो वाजपेयं विधत्ते —

" य एवं विद्वान्वाजपेयेन यजते । गच्छति स्वाराज्यम् । अग्र॰ समानान पर्येति । तिष्ठन्तेऽस्मे ज्येष्ठचाय । '' [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० २ ] इति । अधिकारविश्वेषविधिमुन्नयति—

" स वा एष ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य च यज्ञः।'' [ ब्रा० का० प्र०३ अ०२ ] इति। ( बाजपेयोपयुक्तरथविषयमन्त्राभिधानम् )

स बृहस्पतिनाऽनुष्ठितः । एष इन्द्रेणानुष्ठितः । देवानां मध्ये बृहस्पतिर्ज्ञा-ह्मणजात्यभिमानी, इन्द्रः क्षत्रियजात्यभिमानी, ताभ्यामेवानुष्ठितत्वान्मनुष्ये-ष्विप ब्राह्मणराजन्ययोरेवात्राधिकारो न तु वैद्यस्य । अत एवाऽऽपस्तम्ब आइ-- " शरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणो राजन्यो वर्ष्टिकामः " इति ॥

नामनिर्वचनं दर्शयति-

''तं वा एतं वाजपेय इत्याहुः। वाजाप्यो वा एषः। वाज ५ ह्येतेन देवा ऐप्सन्।" [ब्रा०का०१ प०३ अ०२] इति ।

वाजो देवान्नरूपः सोमः पेयो यस्मिन्यागे स वाजपेय इत्येकं निर्वचनम् । यस्मादेतेन यज्ञेन देवा वाजं फलक्ष्यमन्नमाष्त्रमैच्छंस्तस्मादन्नरूपो वाजः पेयः प्राप्यो येन स वाजपेय इत्यपरं निर्वचनम् ॥

सोमस्येतद्यागसाधनत्वात्तदभेदेन यागं तद्वेदनं च स्तौति-

" सोमो वै वाजपेयः । यो वै सोमं वाजपेयं वेद (३) । वाज्येवैनं पीत्वा भवति । आऽस्य वाजी जायते । " ब्रा॰का॰१प० ३ अ० २ इति । एनं वाजपेयगतं सोमम् ॥

फलभूतात्राभेदोपचारेण स्तौति--

" अत्रं वे वाजपेयः । य एवं वेद । अत्त्यन्नम् । आऽस्यान्नादो जायते ।" ब्राञ्का०१ प०३ अ०२ ] इति।।

यागप्रतिपादकवेदाभेदोपचारेण स्तौति--

" ब्रह्म वै वाजपेयः। य एवं वेद । अत्ति ब्रह्मणाऽन्नम् । आऽस्य ब्रह्मा जायते (४)। " [ब्रा०का०१ प्र०३ अ०२] इति।

ब्रह्मणा वेदाध्यापनसंपादितया गुरुद्क्षिणयत्यर्थः । ब्रह्मा वेदाध्यापकः ॥ मन्नोचारणसाधनभृतवागभेदोपचारेण स्तौति-

'' वाग्वै वाजस्य प्रसवः । य एवं वेद । करोति वाचा वीर्यम् । ऐनं वाचा गच्छति । अपिवर्ती वाचं वदति । '' [ब्रा॰ का॰ १ प०३ अ०२ ] इति ।

देव सवितः प्र सुवेत्यादिमत्रक्षा वागेव वाजस्य वाजपेयस्य प्रसव उत्पः तिहेतुः । य एतद्वेदिता स तया सभायां पाण्डित्यरूपया वाचा वीर्यमतिशयं करोति । सभागतश्र विद्वत्संयः स्तुतिरूपया वाचा युक्त एनमागच्छति बहुधा प्रशंसतीत्यर्थः । पुनरपि वाजपेयवाक्यं श्रोष्यामि तद्र्ये ज्ञास्याम्यनुष्ठास्यामी-त्येतादृशीं पुनरपीत्यिपशब्दोपेतां वाचं सर्वदा वदति श्रद्धालुर्भवतीत्यर्थः ॥

एकादशानुवाकगतानामुज्जितिमत्राणां पाठं विधातुं पस्तौति--

'' प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान्व्यादिशत् । स आत्मन्वाजपेयमधत्त । तं देवा

१०१२

अब्रुवन् । एष वाव यज्ञः । यद्वाजपेयः (५)। अप्येव नोऽत्रास्त्वित । तेभ्य एता उज्जितीः मायच्छत् । " [ ब्रा॰ का॰ १ प॰ ३ अ॰ २ ] इति ।

मजापतिरितरेभ्यो देवेभ्योऽग्निष्टोमादीन्यज्ञान्त्रिभज्य दस्ता वाजपेयं स्वस्मि-भेव स्थापितवान् । देवाश्च वाजपेय एव मुख्यो यज्ञोऽतोऽस्माकमप्यत्र भागोऽ-स्तिवत्यमुवन्, स च तेभ्य उज्जितिमञ्चान्यायच्छत् ।।

विधत्ते--

"ता वा एता उज्जितयो व्याख्यायन्ते । यज्ञस्य सर्वत्वाय । देवतानाम-निर्भागाय ।" [ब्रा० का० १ प० ३ अ०२] इति ।

व्याख्यायन्ते व्याख्यायेरन्पठनीया इत्यर्थः । तत्पाठेन यज्ञस्य सर्वत्वम-वैकल्यं भवति । देवताश्च भागयुक्ता भवन्ति । तेषु मञ्चेष्विप्रिरिश्वनौ विष्णुः सोम इत्येवं तत्तद्धागभाजो देवता आस्त्राताः । अयं विधिरापस्तम्वेन स्पष्टं दश्चितः— " अग्निरेकाक्षरेणेति धावन्मृज्ञितीर्यजमानं वाचयित " इति । षज्जितिमञ्चाणां रथधावनकाले पटनीयत्वाद्धावनिविधिसभीप एवायं विधि-रुक्तष्ट्वयः ॥

अस्य च विध्युत्कर्षस्य प्रसङ्गेन बुद्धिस्थं पुरुषार्थत्वेन क्रतुप्रकरणादुऋष्टव्यं कंचित्प्रतिग्रहनिषेधं विधित्सुः पस्तोति—

"देवा वै ब्रह्मणश्रानस्य च शमलमपान्न । यह्रह्मणः शमलमासीत् । सा गाथा नाराश्रश्स्यभवत् । यदन्नस्य । सा सुरा (६)। " [ ब्रा० का० १ प्र०३ अ०२] इति ।

ब्रह्मणो वेदस्य भ्रमछं मिलनभागमपान्नन्नपनीतवन्तः । नराणां राजामा-स्यादीनामा समन्तात्प्रशंसनं नराशंसस्तद्विषया गीर्नाराशंसी ॥

मतिग्रहनिषेधं विधत्ते-

"तस्माद्गायतश्च मत्तस्य च न मितगृह्यम् । यत्मितगृह्णीयात् । श्वमलं मिति-गृह्णीयात् ।" [ ब्रा० का० १ म० ३ अ० २ ] इति ।

यस्माङ्कौकिकमनुष्यविषयगानसुरे मल्ररूपे तस्मात्तादशगानपरस्य सुरापान-मत्तस्य च धनं न प्रतिग्रह्णीयात् ॥

प्रकारान्तरेण वाजपेयं प्रशंसाति-

"सर्वा वा एतस्य वाचोऽवरुद्धाः।यो वाजपेययाजी।या पृथिव्यां याऽग्रौ या रथंतरे। याऽन्तरिक्षे या वायो या वामदेव्ये।या दिवि याऽऽदित्ये या बृहति। याऽप्सु यौषधीषु या वनस्पतिषु।" [ब्रा०का०१ प्र०३अ०२] इति। ( वाजपेयोपयुक्तरथविषयमन्त्राभिधानम् )

पृथिव्यन्तरिक्षयुरूपं यल्लोकत्रयं तदभिमानिदेवतात्रयं रथंतरवामदेव्यवृह-द्रुपमुक्तलोकाभिमानिदेवतात्रियं यत्सामत्रयमवोषधिवनस्पतिरूपं यद्यागोपयु-क्तद्रव्यत्रयं तस्य सर्वस्य संबन्धिन्यो या वाचस्ताः सर्वो एतस्य वाजपेयया-जिनोऽवरुद्धाः संपन्नाः । तत्र सापसंवन्धिन्यो वाचस्तदाश्रयभूता ऋच एव । पृथिच्ये त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा दिवे त्वेत्येते यूपप्रोक्षणमञ्जाः । पृथिच्यादिवि-षया वाचः । अप्र आयुंषीत्यादिराग्नेयातिग्राह्मपन्नोऽग्निविषया वाक् । आ बायो भूषेति प्रहान्तरमन्त्रो वायुविषया वाक् । तुरीयाऽऽदित्य सवनं त इन्द्रि-यमिल्यादिग्रहान्तरमन्न आदित्यविषया वाक् । आप उन्दन्तिवत्यादिरन्विषया बाक्। ओषधे त्रायस्त्रैनमित्योषधित्रिषया बाक्। सूपस्था देवो बनस्पतिरिः त्यादिर्वनस्पतिविषया वाक् । एवं पृथिवी दीक्षेत्यादयो बहव उदाहार्याः । तदेवं सर्ववागवरोधाद्वाजपेयः प्रशस्तः ॥

तामिमां प्रशंसामुपसंहरति-

''तस्पाद्वाजपेययाज्यात्विजीनः। सर्वो ह्यस्य वाचोऽवरुद्धाः (७)।" ब्रिंग का०१ प०३ अ०२ ] इति।

आर्त्विजीनो वाजपेयं यष्टुं प्रश्नस्तानृत्विजोऽईति । वाजपेयेनेष्ट्रा परार्थः मार्तिवज्यं चाईति ॥

इस्थमेकेनानुवाकेन वाजपेयो विहितः । अथान्येनानुवाकेन ग्रहविशेषा विधीयन्ते, तत्रातिग्राह्यान्विधातुं प्रस्तौति--

''देवा वै यदन्यैर्प्रहेर्यज्ञस्य नावारुन्धत । तद्दिग्राह्यैरतिग्रह्यावारुन्धत । तद-तिप्राह्माणामितिग्राह्मत्वम्। " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ३ ] इति।

अन्येरैन्द्रवायवादिग्रहैर्यत्फलं न प्राप्नुवंस्तद्प्राप्यं फल्लमतिप्राह्यसंज्ञकेर्प्रहैर-तिश्चयेन गृहीत्वा स्वाधीनं कृतवन्तः । इतरग्रहानतिक्रम्य दुष्पापं फलं गृह्यत पभिरित्यतिग्राह्याः ॥

विधत्ते---

" यद्तिग्राह्या गृह्यन्ते । यदेवान्येर्ग्रहैर्यज्ञस्य नावरुन्धे । तदेव तैरतिगृह्या-वरुन्धे। " बार्कार्शमर् ३ अर् ३ ] इति।

प्रकृतिगतानामाग्रेयैन्द्रसौर्याणामतिग्राह्याणां चोदकादेव प्राप्तत्वात्तद्विधित्व-भ्रान्तिन्युदासाय संख्याविशेषं विधत्ते-

" पश्च गृह्यन्ते । पाङ्को यज्ञः । यावानेव यज्ञः । तमाप्तवाऽवरुन्धे (१)। [ ब्रा०का० १ प्र०३ अ०३ ] इति ।

भानाः करम्भ इत्यादिबाह्मणोदाहरणेन यज्ञस्य पाङ्गत्वमसकृद्दर्शितम् ॥ वक्ष्यमाणेरिन्द्राय जुष्टं गृह्णामीत्येताद्दशेरिन्द्रलिङ्गकैर्भन्नेरेव तद्भद्रणं विभन्ते — "सर्व ऐन्द्रा भवन्ति । एकभैव यजमान इन्द्रियं द्धति ।" [ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ३ ] इति ।

सर्वेषामेकदेवताकत्वेनैकविधेन्द्रियधारकत्वम् ॥

ग्रहान्तराणि विधत्ते-

"सप्तद्भ प्राजापत्या ग्रहा गृहान्ते । सप्तद्भः प्रजापतिः । प्रजापतेराप्त्ये ।" [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ३ ] इति ।

प्रजापतेः सप्तद्शत्वं यो वै सप्तद्शमित्यत्रोपपादिनम् ॥

वक्ष्यमाणामया विष्ठा इत्यादिकामृचं कुविदङ्गत्यादिकां च विषयविशेषेण व्यवस्थितां विषत्ते—

" एकयर्चा गृह्णाति । एकभैव यजमाने वीर्थ दथाति । " [ ब्रा० का० ? प्र०३ अ०३ ] इति ॥

तेषु प्रहेषु द्रव्यद्वयं विधत्ते-

"सोमग्रहा श्व सुराग्रहा श्व गृह्णाति । एत्र्द्रे देवानां परममन्नम् । यन्सोमः (२)। एतन्मनुष्याणाम् । यत्सुरा । परमणेवास्मा अन्नाद्येनावरमन्नाद्यमव-इन्धे ।" [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ३] इति ।

मनुष्याणामधमजातीनामिति शेषः । शालिमुद्रादिकं परमात्रं यावनाल-िष्यंग्वादिकमवरम् । यदा परमात्रसंपत्तिस्तदानीमवरात्रसंपत्तिः किमु वक्तव्या । जक्तग्रहमकारश्चाऽऽपस्तम्बेन स्पष्टीकृतः—'' ऐन्द्रमतिग्राह्यं यहीत्वोपयामग्रहीतोऽसि नृषदं त्वेति पश्चेन्द्रानित्रग्रह्याति तेषां पूर्व-वत्कल्पः, षोडशिनं ग्रहीत्वाऽया विष्ठा जनयन्कर्वराणीति सप्तदश प्राजाप-त्यान्यद्वाति तेषां षोडशिवत्कल्पः, कुविदङ्गत्यपरस्मिन्खरे प्रतिप्रस्थाता सप्त-दश्मिरुपयामैः सुराग्रहान्यद्वाति " इति ।।

द्विविधग्रहविधिमनूच प्रशंसति-

"सोमग्रहान्ग्रह्माति । ब्रह्मणो वा एतत्तेजः । यत्सोमः । ब्रह्मण एव तेजसा तेजो यजमाने दधाति । सुराग्रहान्ग्रह्माति । अन्नस्य वा एतच्छमलम् । यत्सुरा (१)। अन्नस्यैव ग्रमलेन ग्रमलं यजमानादपहन्ति " [ब्रा० का० १ प्र० १ अ० १] इति ।

ब्रह्मणो ब्राह्मणस्योचितं तेजः सोमः । अत एव तद्भावे ब्रात्यत्वमा-च्रायते — " यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिवेत्स ब्रात्यः " इति ॥ ( वाजपेयोपयुक्तरथविषयमन्त्राभिधानम् )

मकारान्तरेण विधिद्वयं प्रशंसति-

" सोमग्रहाश्य सुराग्रहाश्य गृह्णाति । पुमान्वे सोमः । स्त्री सुरा । तन्मिः थुनम् । मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति प्रजननाय । आत्मानमेव सोमग्रहैः स्पृणोति । जायाः सुराग्रहैः । तस्माद्वाजपेययाज्यमुष्मिङ्कीके स्त्रियः संभवति । वाजपेयाभिजित र ह्यस्य (४)। " [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ३] इति।

स्पृणोति त्रीणयति । तस्माज्ञायाभिमानिदेवतायाः सुराग्रहैस्तोषितत्वाः त्स्वर्गलोके स्वापेक्षितां रम्भादिस्त्रियमनुभवति । तदेतत्सामर्थ्यमस्य युक्तं वाजपेधेन संपादितत्वात्।।

वर्गद्वयस्य पूर्वीत्तरकालविशेषं स्थानविशेषं च विधत्ते —

" पूर्वे सोमग्रहा गृह्यन्ते । अपरे सुराग्रहाः । पुरोक्ष सोमग्रहान्त्सादयति । पश्चादक्षৼ सुराग्रहान् । पापवस्यसस्य विधृत्ये । '' [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ०३] इति।

पुरोक्षं शकटस्याधस्तादक्षस्य पुरः । पापं सुराग्रहकृषं निन्दितं कर्मे, वस्यसं वसुमत्तरं सोमग्रहरूपं पुण्यं कर्म, तयोविंभृत्ये विभागेन धारणाय ॥

व्यतिषङ्गं विभन्ते-

" एष वे यजमानः । यन्मोमः । अन्नर सुरा । मोमग्रहारश्च सुराग्रहारश्च व्यतिपन्नति । अन्नाद्येनैर्वनं व्यतिषन्नति ( ५ )। " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ०३ ] इति ।

व्यतिपङ्गप्रकार आपस्तम्बेन दर्शितः — ''व्यतिपङ्गं सोमग्रहैः सुराग्र-हान्युह्णाति पूर्वोऽध्वयुर्यद्वाति जयन्यः प्रतिप्रस्थाता " इति । व्यतिषङ्गं व्यति-षज्येत्यर्थः । अध्वर्युणा प्रथमे सोमग्रहे गृहीते सति प्रतिप्रस्थाता प्रथमं सुराग्रहं मृह्णीयात् । तनो द्विनीये द्विनीयं, सोऽयं व्यतिषङ्गः ॥

अध्वर्योरुद्रवणस्य विधास्यमानस्य मन्नमुत्पाद्य व्याच्छे-

'' संपृचः स्थ सं मा भद्रेण पृङ्क्तेत्याह । अन्नं वै भद्रम् । अन्नाद्येनैवैनः संस्मृजति।" बा० का० १ प्र०३ अ०३ ] इति।

हे सोमग्रहा यूर्व संपृचः स्थ संपर्कयोग्याः स्थ । अतो मां भद्रेण श्रेयसाऽ-न्नेन संपृक्त संयोजयत ॥

प्रतिप्रस्थातुरुद्रवणस्य विधास्यमानस्य करणभूतं मन्नमुत्पाद्यितुं प्रस्तौति-'' अन्नस्य वा एतच्छमलम् । यत्सुरा । पाप्मेव खलु वै शमलम् । पाप्मना वा एनमेतच्छमलेन व्यतिषजति । यत्सोमग्रहा श्व सुराग्रहा श्व व्यतिषजति।" ब्रिंग का०१ म०३ अ०३ ] इति।

१०१६

पाप्मेव पापरूपमेव लोकवेदानिषिद्धत्वात्।।

मन्नमुत्पाद्य व्याच्छे-

" विपृचः स्थ वि मा पाष्मना पृङ्केत्याह । पाष्मैनैवैन र शमलेन व्याव-र्तयति (६)। तस्माद्वाजपेययाजी पूर्ता मेध्यो दक्षिण्यः । " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ३ ] इति ।

हे सुराग्रहा यूयं विषृचः स्थ विभागयोग्याः स्थ । अतो मां पाप्मना विषृक्क वियोजयत । तस्मात्पापव्याद्यत्तत्वादयं शुद्धो यष्टुं दक्षिणां दातुं च योग्यः ॥

अध्वर्युपतिपस्थात्रोरुद्रवणं विधत्ते —

" प्राङ्कट्रवित सोमग्रहेः। अमुमेव तैर्लोकमभिजयित। पत्यङ्सुराग्रहेः। इममेव तैर्लोकमभिजयित।" [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ३ ] इति।

तदेतदुद्रवणमापस्तम्बः स्पष्टी चकार—'' संपृचः स्थ सं मा भद्रेण पृष्केति प्राडण्वर्युः सोमग्रहेरुद्रवति, विषृचः स्थ वि मा पाष्मना पृक्केति प्रत्यङ्ग-तिप्रस्थाता सुराग्रहेराहवनीयं न्यक्के सोमग्रहेरवितष्टन्ते(ते) मार्जालीयं न्यक्के सुराग्रहेः '' इति ॥

प्रचारं विधत्ते-

"प्रतिष्ठन्ति सोमग्रहैः । यावदेव सत्यम् । तेन सृयते । " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ३ ] इति ।

मितिष्ठन्ति प्रचरन्ति जुह्दतीत्यर्थः । सत्यमवद्यंभावि फलं तद्यावदस्ति तेन सर्वेणायं यजमानः सूयते प्रेयते । कृत्स्रं फलमुद्दिय सोमग्रहेर्द्देतवान्भव-तीत्यर्थः ॥

विधत्ते-

" वाजस्रद्धाः सुराग्रहान्हरन्ति । अनृतेनैव विशः सःस्टजित । " [ ब्रा॰ का॰ १ प॰ ३ अ॰ ३ ] इति ।

वाजस्रतोऽत्रस्यार्जियतारो वैदयाः । तेभ्यः सुराग्रद्दोन्सोमरहितान्दद्यः । सुरायाः श्रमलत्वेनान्नतसदृशत्वाद्विश्वमधमजातिमन्नतेनैव संयोजितवान्भवति ॥ दक्षिणाविशेषं विधत्ते —

"हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति । मधव्योऽसानीति ।" [ ब्रा०का० १ म० ३ अ० ३ ] इति ।

१०१७

( वाजपेयोपयुक्तरथविषयमन्त्राभिधानम् )

मधु पाक्षिकम्। पध्वादिभोज्यद्रव्ययुक्तो भवानीत्यनेनाभिपायेण मधुपूर्ण सुवर्णपात्रं दद्यात् ॥

तद्दानस्य कृष्णलदानसाहित्यं विधत्ते-

"एकथा ब्रह्मण उपहरति। एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति (७)।" [ब्रा०का०१ प०३ अ०३] इति।

कृष्णलसाहित्यं चाऽऽपस्तम्बो द्र्शयति—''कृष्णलं कृष्णलं वाजसृद्धः प्रयच्छति तानि पत्यादाय ब्रह्मणे द्दाति मधुष्ठालं च सौवर्णे शतमानस्य कृतम् " इति ॥

ग्रहविधिमनेनानुवाकेन समाप्यानुवाकान्तरेण पशृन्विधातुं प्रस्तौति—

" ब्रह्मवादिनो वदन्ति । नाग्निष्ठोमो नोक्थ्यः । न षोडशी नातिरात्रः । अथ कस्माद्वानपेये सर्वे यज्ञक्रतवोऽवरुध्यन्त इति । पशुभिरिति ब्रूयात् ।" [ ब्रा॰ का॰ १ प० ३ अ० ४ ] इति ।

यज्ञशब्देनोद्देशत्यागक्षाः प्रयाजादयः प्रत्येकमभिधीयन्ते । तत्समूहरूप एव फलसाधनात्मा कर्भविशेषः क्रतुः । वेदवादिनो मिलित्वा परस्परमेवं विचारयन्ति—यज्ञाश्च क्रतवश्च सर्वेऽपि वाजपेयेऽन्तर्भूना इत्यस्ति प्रसिद्धिः । तत्कथमुपपद्यते । तथा हि—प्रयाजादीनां दीक्षणीयादिद्वारा तत्रान्तर्भावेऽः प्रमिष्टोमादीनामनन्तर्भावान् । तेषां ब्रह्मवादिनां मध्ये कश्चिद्बुद्धिमानेवमुत्तरं ब्रूपात्—अग्निष्टोमादिगतैराग्नेयादिसवनीयपशुभिः क्रतवोऽन्तर्भूता इति ॥

पशृन्विधत्ते —

"आग्नेयं पशुमालभते । अग्निष्टोममेव तेनावरुन्धे । ऐन्द्राग्नेनोक्थ्यम् । ऐन्द्रेण षोडिशिनः स्तोत्रम् । सारस्वत्याऽतिरात्रम् (१) । मारुत्या बृहतः स्तोत्रम् । एतावन्तो वै यज्ञक्रतदः । तान्पशुभिरेवावरुन्धे ।" [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ४] इति ।

आग्नेयादयोऽग्निष्टोमादीनां व्यावर्तकाः पश्चवः । षोडशिनो ग्रहस्य स्तोत्रं, तेन स ऋतुरुपलक्ष्यते । सारस्वती मेषी, सा चातिरात्रस्य व्याद्वत्तिहेतुः । मारुती वशा, तयाऽनूबन्ध्यया बृहत्सामसंबन्धि स्तोत्रमवरुत्धे, तेन च स्तोत्रेण बाजपेय उपलक्ष्यते, तस्य चासाधारणत्वात् ॥

तानेतान्पशुविधीन्बौधायन उदाहरति-

''आश्विनं गृहीत्वा षड्शना आदाय यूपमभ्यैति स्वर्वन्तं यूपमुत्सुज्यायैना-

न्यज्ञूनुपाकरोत्याग्नेयमैन्द्राग्नमैन्द्रं मारुतीं वर्शा सप्तदश्च प्राजापत्याञ्क्यामानेकरू-पान्सारस्वतीमन्ततः " इति ।

आपस्तम्बस्त्वाग्नेयादीनां चोदकपाप्तानामनुवादं मत्वा मेषीमारुत्योविधिः
सुदाहरति—

" पशुकाले त्रीन्कतुपशूनुपाकृत्य मारुतीं वशामुपाकरोति सारस्वतीं च मेषीम् " इति ।

आत्मादिमीतिहेतुन्वेन भूम्यादिलोकजयहेतुन्वेन तेजःप्रभृतिधारणहेतुत्वेन च ऋतुपशून्प्रशंसति —

"आत्मानमेव स्पृणोत्यिशिष्ठोमेन । प्राणापानावृक्थ्येन । वीर्य १ षोडिशनः स्तोत्रेण । वाचमितरात्रेण । प्रजां बृहतः स्तोत्रेण । इममेव लोकमित्रजयत्यिष्ठिष्टोनेन । अन्तिरिक्षमुक्थ्येन (२) । सुवर्ग लोकः पोडिशिनः स्तोत्रेण । देवयानानेव पथ आरोहत्यितरात्रेण । नाकः रोहित बृहतः स्तोत्रेण । तेज एवाऽऽत्मन्धत्त आग्नेयेन पशुना । ओजो वलमेन्द्राग्नेन । इन्द्रियमेन्द्रेण । वाचः सारम्बन्या । उभावेव देवलोकं च मनुष्यलोकं चाभिजयित मारुत्या वश्या ।" [ ब्रा॰ का॰ १ प० ३ अ० ४ ] इति ।

अत्राप्तिष्टोमेनेत्यादिशब्दैस्तिनिष्पादका आग्नेयादिपशवी विविक्षताः पशु-विधेः मस्तुतत्वात्, आग्नेयेन पशुनत्यन्तिमपर्याय(य) विधानाच ॥

विधत्ते-

" सप्तद्श प्राजापत्यान्पशूनालभते । सप्तद्शः प्रजापितः (३)। प्रजा-पतेराप्त्ये ।" [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ४ ] इति ।

तेषु पशुषु गुणद्वयं वाक्यभेदमङ्गीकृत्य विधत्ते —

"इयामा एक रूपा भवन्ति । एविमवि हि प्रजापितः समृद्धचै । '' [ ब्रा० का०१ प०३ अ०४] इति ।

पश्चनामेकरूपत्वं नार्मेकविधशृङ्गपुच्छादिभिर्युक्तत्वम् । प्रजापितशब्देनात्रे-श्वरस्य हिरण्यगर्भशरीराद्यभिव्यक्तेः प्रागवस्था विवक्ष्यते । सा चावस्था स्यामेव भवति । " तम आसीत्तमसा गृहम् " इति श्रुतेः । जगद्भपस्य नानात्वस्यानुत्पत्तेरेकरूपत्वम्, " एकमेवाद्वितीयम् " इति श्रुतेः । पश्नां जग-दीश्वरेण साम्ये मति समृद्धिर्भवति ॥

प्रकृतिभूतेऽग्रीषोमीये पर्शा पर्यग्निकरणाद्ध्वमिवलम्बेनाऽऽलम्भस्य विहि-तत्वादत्रापि चोदकपरम्परया तत्प्राप्तो सहसाऽऽलम्भनं निषेधति —

" तान्पर्यप्रिकृतानुत्स्टजित । " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ४ ] इति ।

( वाजपेयोपयुक्तरथिषयमन्त्राभिधानम् ) तदानीं नाऽऽस्रभेतेत्यर्थः ॥

आलम्भस्य व्यवधाने कारणमाह--

" मरुतो यज्ञमजिघा र सन्त्रजापतेः । तेभ्य एतां मारुतीं वज्ञामाल्रभत । तथैवैनानशमयत् । " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ४ ] इति ।

सप्तद्शमजापितिरूपो यः प्रजापतेर्यज्ञस्तं यज्ञं मरुतः पर्यभिकरणादूर्ध्वं इन्तु-मुद्यताः । तदानीमुत्कोचरूपेण प्रजापितर्मरुद्भयो वशामास्रभत, कुद्धान्मरुत-स्तया वशया शमितवान् ॥

प्राजापत्यानां संज्ञपनकालं विधत्ते—

" मारुत्या प्रचर्य । एतान्त्मं क्रपयेत् । मरुत एव शमयित्वा ( ४ ) । एतैः प्रचरित । यज्ञस्यायाताय । " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ४ ] इति ।

प्रचर्य मारुत्या वशाया वर्षा हुत्वेत्यर्थः ॥

सप्तदशानां वपानां सह प्रचारं विदेधाति-

'' एकथा वपा जुढोति । एकदेवत्या हि । एते । अ<mark>थो एकधैव यजमाने</mark> वीर्यं दथाति । '' [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ४ ] इति ।।

विधत्ते--

" नैवारेण सप्तद्शाशरावेणैतर्हि पचरति । एतत्पुरोडाशा ह्येते । अथो पशु-नामेव छिद्रमापद्रथाति । " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ४ ] इति ।

नीवार्रानिष्पन्नश्वरुनेवारः, सप्तद्यसंख्याकः शरावेनिरुप्तः सप्तद्यशरावः, तेनैव चरुणेति प्रानापत्यवपाहोमादृश्वं प्रचरेत् । एष एव चरुः पशुपुरोडाश-स्थानीयो येषां प्रानापत्यपशृनां त एतत्पुरोडाशा अतः प्रकृतौ यथा वपया प्रचर्य पुरोडाशेन प्रचरित तद्दद्यापि । किं च वपोत्खेदात्पशूनां यच्छिदं कर्म-वेकल्यं भवति तद्देतेन चरुणाऽपिहिनं भवति ॥

सारस्वत्या मेष्याऽङ्गप्रचारस्य कालविशेषं विधत्ते—

" सारस्वत्योत्तमया प्रचरति । वाग्वै सरस्वती । तस्मात्प्राणानां वागु-त्तमा । अथो प्रजापतावेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति । प्रजापतिर्दि वाक् । " [ ना॰ का॰ १ प० ३ अ० ४ ] इति ।

सारस्वती यथोत्तमा चरमा भवति तथा प्रचरेत्। सप्तदशपश्वक्रप्रचारादूर्ध्वे प्रचरेदित्यर्थः । यस्मात्सारस्वत्या उत्तमत्वं तस्माङ्कोकेऽपि सरस्वतीरूपा वाक्पाणानां चक्षुःश्रोत्रादीनां मध्य उत्तमा, सभामध्ये विद्वमात्यादेवीग्ग्मिनः

मागरुंभ्यदर्भनात् । किं च प्रजापतेः सरस्वतीपतित्वात्तदभेदोपचारेण वामू-पत्वे सति सारस्वत्या समापनेन प्रजापतावेव यज्ञः समापितो भवति ॥

सारस्वत्या मेध्याः कंचिद्रुणं विधत्ते-

" अपन्नदती भवति । तस्मान्मनुष्याः सर्वो वाचं वदन्ति (५)।" [ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ४] इति ।

अपतितदन्तोपेता मेषी कार्या । स्रोकेऽप्यपतितदन्ताः पुरुषाः सर्वाण्यक्ष-राणि यथोक्तस्थानप्रयत्नोपेतान्येवोच्चारयन्ति ॥

> देव सवितः प्र सुव यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः । केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचमद्य स्वदाति नः ।

तदेवं ब्राह्मणगतेनानुवाकत्रयेण वाजपेयगता विधयो निरूपिताः। अथ मन्नव्याख्यानरूपान्ब्राह्मणानुवाकांस्तत्तनमन्नैः सहैवोदाहरामः।

तत्र प्रथममन्नस्य विनियोगं बौधायन आह—'' दीक्षणीयां निर्वष्स्यन्सा-वित्रं जुहोति देव सवितः म सुव यज्ञं म सुव यज्ञपति भगाय दिच्यो गन्धर्वः। केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचमद्य स्वदाति नः स्वाहेति, दीक्षाहुतीर्हो-ष्यन्सावित्रं जुहोति, मायणीयां निर्वष्स्यन्सावित्रं जुहोति '' इति ।

हे सिवतर्देव पेरकान्तर्यामिन्नस्मदीयं वाजपेययक्षं प्रवर्तय । यक्षपति यज-मानं, भगायानुष्ठानरूपायेश्वर्याय । दिवि भवो यो गन्धर्वः सिवतुरनुग्रहात्के-तान्पुनाति प्राणिनां विज्ञानानि शोधयित सोऽस्माकं केतं वाजपेयविज्ञानं पुनातु शोधयेत् । वाचस्पतिश्च सिवत्राऽनुज्ञातोऽद्यास्मिन्कर्मणि वाचमस्माभिः पठितान्वाजपेयमञ्चान्स्वदाति स्वद्यतु यथावत्पाठयतु ।।

अनेन मञ्जेण होमं विधत्ते-

''सावित्रं जुहोति कर्मणः कर्मणः पुरस्तात्।'' [ब्रा॰का१प०३अ०५]इति। तदेतद्वौधायनेनैवोदाहृतम् ॥ तत्तत्कर्मादौ होममुपपादयति—

" कस्तद्देदेत्याहुः। यद्वाजपेयस्य पूर्वे यदपरिमति। सिवतृत्रसृत एव यथा-पूर्वे कर्माणि करोति।" [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ५ ] इति।

बद्धक्रमरङ्गेश्रोदकपातः प्रत्यक्षविहितेश्रोपेतस्य वाजपेयस्य यदङ्गं पूर्वभावि

( वाजपेयोपयुक्तरयविषयमन्त्राभिधानम् )

यच पश्चाद्धावि तन्मनुष्यः को वेदेति बुद्धिमन्त आहुः । सावित्रहोमे तुं कृते सवित्रा प्रेरित एव सन्क्रममनुष्ठङ्घ्य कृतवान्भवति ॥

प्रतिकर्म तमेतं होमं कर्तुमशक्तं प्रति पक्षान्तरं विधत्ते-

" सवने सवने जुहोति । आक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते । सुवर्गस्य लोकस्य समक्षे । " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ५ ] इति ।

उक्तेन त्रयाणां सवनानामादौ होमेन स्वर्गे प्राप्तुं सेतुस्थानीयमाक्रमणं कृतवानभवति ॥

अंस्य मचस्य चतुर्थपादे स्वदनस्यानिवषयस्य वाग्विषयत्वमनुपयुक्तिमिति सङ्कां निराकर्तुं व्याचिष्टे—

" वाचस्पतिर्वाचमद्य स्वदाति न इत्याह । वाग्वै देवानां पुराऽन्नमासीत् । वाचमेवास्मा अन्नश् स्वदयति ( १ )। '' [ब्रा० का० १ प्र० ३अ०५] इति । स्तुत्या देवैस्तृ(वानां तृ)प्तत्वाद्वाचो देवान्नत्वम् ॥

# इन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रव्नस्त्वयाऽयं दृत्रं वध्यात् ।

कल्पः—'' रथ एप दक्षिणे श्रोण्यन्ते रथवाहन आहितो भवति तमुपसा-दयतीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रघ्रस्त्वयाऽयं वृत्रं वध्यादिति '' इति ।

वार्त्रयो वैरिघानी योऽयमिन्द्रस्य वज्रः, हे रथ स एव त्वमसि । त्वया सहकारिणा सहितोऽयं यजमानो हुत्रं वैरिणं वध्यात ॥

रथवाहने काष्ट्रविशेषे स्थापिते गमनाय सज्जीकर्तुं तस्य रथस्य तस्मात्का-ष्टादवरोहणं विधत्ते—

" इन्द्रस्य बजोऽसि वार्त्रघ्न इति स्थमुपावहरति विजित्यै।" [ ब्रा॰ का॰ १ प्र॰ ३ अ॰ ५ ] इति ॥

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे । यस्या-मिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषद् ।

कल्पः — '' अथैनं धृर्मृहीतमन्तर्वेद्यभ्यावर्तयन्ति वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे । यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषदिति " इति ।

दक्षिणवेदिश्रोण्यन्ते रथवाहनादवरोपितं रथं सौिपकवेदिमध्ये प्रादक्षिण्ये-

नाऽऽनंयेदित्यर्थः । वाजस्य नु अन्नस्यैव प्रसव उत्पत्तिनिमित्तं मातरमन्नस्य निर्मात्रीं महीं वेदिरूपां पृथिवीमदितिं नामाखण्डनीयामेव वचसा स्तुत्या करामहे कुर्मः । यस्यां पृथिव्यामिदं सर्वे भूतजातं प्रविद्यावतिष्ठते तस्यां पृथिव्यां नोऽस्माकं धर्म धारणं सविता देवः साविषदनुजानातु ।।

अनेन मन्नपाठेन भूभिं तदाश्रितं जगन्न स्वाधीनत्वेन संपादयतीत्येवं व्याचष्टे—

"वाजस्य नुप्रसर्वे मातरं महीमित्याह । यच्चैवेयम् । यचास्यामि । तदे-वावरुन्थे । अथो तस्मिन्नेवोभयेऽभिषिच्यते ।" [ न्ना० का० १ प० ३ अ० ५ ] इति ।

न केवलं तयोः स्वाधीनत्वं किं त्वेतस्मिश्चभयस्मिन्भूम्यां तदाश्रितजने च राजत्वेनाभिषिक्तो भवति ॥

## अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवथ वाजिनः ।

करुपः—'' अथाश्वान्परुपूलयति अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्ति-ष्वश्वा भवथ वाजिन इति " इति ।

पर्णूलयित जले छावयित श्वरीरं प्रक्षालयतीत्यर्थः । अप्सु मध्येऽपमृत्यु-निवारकं रोगनिवारकं च सारं वर्तते । हे वाजिनोऽन्नवन्तोऽभा अपां संब-न्धिनीष्त्त प्रशस्तिष्वमृतत्वभेषजत्वसद्दशीष्वन्यास्विषि गुणवन्त्वप्रशंसासु य्यं संबद्धा भवथ ॥

#### विधत्ते--

"अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजभित्यश्वान्परृष्ठयित । अप्सु वा अश्वस्य तृतीयं प्रविष्टम् । तद्नु वेन क्ववप्छवते । यदप्सु परुप्छयित (२) । यदेवास्याप्सु प्रविष्टम् । तदेवावरुन्धे । " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ५ ] इति ।

स्त्रपियतुं प्रवेशितोऽष्यश्वः स्वेच्छया की दञ्जलस्योपिर छवते । तत्रेदमुत्पे-क्षते । अप्सुयोनिर्वा अश्व इति श्रुतेरश्वजन्मकाले गर्भसंविन्ध तृतीयमंशजातं जलेऽविस्थितं भवति, यथा मनुष्यगर्भे तद्वत् । अत एव हि मनुष्या नवप्रस्-ताया योषितो गर्भस्थानं समाधातुं बहुभिरौष्येशिकित्सां कुर्वन्ति । एवं च सत्ययमप्यश्वस्तदंशजातमनु वेनशु कामयमानो नु प्रायेणावछवते, यथा विन-छद्रव्यमन्विच्छन्पुरुषो जले पुनः पुनर्भजजञ्जिष्ठिति तद्वत् । एवं च सत्यध्वर्युः छावयतीति यत्तेनाष्सु पविष्ठमश्वावयवज्ञातं तत्सर्वं संपादितवान्भवति ॥ ( बाजपेयोपयुक्तरथविषयमस्त्राभिधानम् )

मकारान्तरेण प्रावनविधि स्तौति-

" बहु वा अश्वोऽमेध्यमुपगच्छति । यदप्सु पल्पूलयति । मेध्यानेवैनान्क• रोति । " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ५ ] इति ।

अश्वः खलु पृथिव्यां यत्र काष्यशुचिपदेशे विपरिवर्तमानो बहुविधममेध्य-मयज्ञार्हमुच्छिष्टादिकमुपगच्छति । अतोऽध्वर्युः प्रक्षालनेनाश्वान्यज्ञयोग्यानेव करोति ॥

> वायुर्वा स्वा मनुर्वा स्वा गन्धर्वाः सप्तविश्शतिः । ते अग्रे अश्वमा-युज्जन्ते अस्मिज्जवमाऽद्युः ।

कल्पः—'' अथ दक्षिणं योग्यं युनक्ति वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गन्धर्वाः सप्तविश्कातिः । ते अग्रे अश्वमायुज्जन्ते अस्मिज्जवमाऽद्युरिति '' इति ।

योग्यं रथे योक्तुमर्हमश्वं वायुश्च मनुश्च पञ्चविंशतिसंख्याका गन्धवीश्चेति मिलित्वा सप्तविंशतिसंख्याका ये पुरुषास्त सर्वेऽग्रेऽस्मत्तः पूर्व रथे संयोजित- वन्तः । ते पुनः सर्वे पृष्ठसंमार्जनायुपचारेणास्मिन्नश्वे वेगं संपादितवन्तः । वायुस्त्वामयोजयन्मनुस्त्वामयोजयदिति पृथग्वाक्यकरणं तयोर्मुख्यत्वज्ञाप- नार्थम् । अहं युनज्मीत्यभिमायः ॥

अहं युनज्मीति पाउं परित्यज्य वायुर्वा न्वेति पाउस्याभिनायमाह-

" वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वेत्याह। एता वा एतं देवता अग्रे अश्वमयुद्धन् । ताभिरेवनान्युनक्ति । सवस्योज्जित्ये। " [ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ५ ] इति।

योजियतॄणां देवानामनुग्रहाद्यज्ञस्योत्कर्षेण जयो भवति ॥ विधत्ते—

" यजुषा युनक्ति व्यावृत्त्ये (३)।" [ ब्रा० का० १ प्र०३ अ० ५ ] इति।

अनुष्टुप्छन्दस्त्वाद्दप्रूपोऽपि वायुर्वा त्वेति मन्नो यजुर्वेदपिठतत्वाद्यजुरित्युप-चर्यते । लोकिक रथे मन्नमन्तरेणाश्वयोजनादत्र समन्नकत्वेन व्यावृत्तिर्भवति ।।

> अपां नपादाशुहेमन्य ऊर्मिः ककुद्मान्प्रतू-र्तिर्वाजसातमस्तेनायं वाजः सेव् ।

कल्पः—'' अथास्य पृष्ठं मर्ग्डयते—अपां नपादागुहेमन्य ऊर्भिः ककुबा-न्यतुर्तिर्वाजसातमस्तेनायं वाज समेदिति '' इति ।

मर्गुज्यते पुनः पुनः संपाष्टि । हेऽपां नपात्स्रवनकाले जलस्य कालुष्या-नापादनादिवनाश्चितः, आशुहेमंस्तीव्रगन्तः, ताद्दश हेऽश्व जले य अर्थिः ककुबान्ककुदिवोन्नतः मत्तिर्निमज्जनेन मसक्तस्योपद्रवस्य मकर्षेण हिंसको बाजसातमः सस्योपकारित्वेनातिश्चयेनान्नमदस्तेन त(त्व)त्पृष्ठलग्नेनोर्मिणाऽ-स्माकं वाजमन्नं सेत्साध्य ॥

विधत्ते —

"अपां नपादाशुहेपश्चिति संपार्ष्टि । मेध्यानेत्रैनान्करोति । अथो स्तौत्ये-वैनानाजित्र सरिष्यतः । " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ५ ] इति ।

पृष्ठसंमार्जनेन शोधितत्वाद्यागयोग्यत्वम् । किं च धावनार्थायाः सप्तद्रश-श्वरपातपरिमिताया भृषेरविधराजिस्तं प्रति सरिष्यन्ति गमिष्यन्ति, तान्ग-मिष्यतोऽश्वान्पृष्ठसंमार्जनक्ष्येणोपळाळनेन स्तौत्येव पोत्साहयत्येव ॥

# विष्णोः क्रमोऽसि विष्णोः क्रान्त-मसि विष्णोर्विकान्तमसि—

कल्पः—'' अथ रथमभिमैति विष्णोः ऋमोऽसि विष्णोः क्रान्तमिस विष्णोर्विकान्तमसीति '' इति ।

तदेतद्यजमानकर्म ।

तथा चाऽऽपस्तम्बः—'' विष्णोः क्रमोऽसीति रथं यजमानोऽभ्यैति '' इति ।

यजमानस्य मम हे प्रथमप्रक्रम त्वं विष्णोर्घ्यापनशीलस्य जगदीश्वरस्य त्रिविक्रमावतारस्यं क्रमोऽसि प्रथमपद्मक्षेपेण जितो भूलोकोऽसि । हे द्विती-यप्रक्रम त्वं क्रान्तं विष्णोर्द्वितीयपद्मक्षेपेण जितमन्तरिक्षमसि । हे तृतीय-प्रक्रम त्वं विकान्तं विष्णोः पराक्रमेण जितं त्रिविष्ठपमसि ।।

विधत्ते--

" विष्णुक्रमान्क्रमते । विष्णुरेव भूत्वेमाङ्घोकानभिजयति । " [ ब्रा॰ का॰ १ प॰ ३ अ॰ ५ ] इति ॥

कल्पः—'' अथ रथस्य पक्षसी संमृशत्यङ्कौ न्यङ्कावभितो रथं याविति '' इति । ( वाजपेयोपयुक्तरथविषयमन्त्राभिधानम् ) पक्षसी पान्ती ।

पाठस्तु--

अङ्को न्यङ्कावभितो रथं यो ध्वान्तं वाताप्रमनु संचरन्तौ दूरेहेतिरिन्द्रियावान्प-तत्री ते नोऽग्नयः पप्रयः पारयन्तु ॥, इति॥

रथमभितो यावङ्की छक्षणभृतौ पार्श्वविशेषौ, न्यङ्की नितरां छक्षणभृतौ चक्रविशेषौ। अत एवाऽऽपस्तम्ब आह—'' अङ्कौ न्यङ्काविति रथचके अभिम्श्राति पक्षसी वा " इति । ध्वान्तं ध्वन्युपेतं, वाताग्रं वायोरपि पुरोदेशं श्रीघन्तया वायुमप्यति छङ्घ्यानुक्रमेण संचरन्तौ, ताहरभ्यामुभाभ्यामग्रयो नोऽसान्यारयन्तु धावनावधि पारयन्तु । कीदशा अग्रयः । पप्रयोऽपेक्षितमर्थ पूरियन्तारः । येऽग्रयो दूरेहितिरित्यादिनामोपेतास्ते ॥

एतन्मन्नगतमन्निपदं रथावस्थितदेवनापरत्वेन व्याचष्टे-

"वैश्वदेवो वै रथः । अङ्को न्यङ्काविभनो रथं यावित्याह । या एव देवता रथे प्रविष्ठाः । ताभ्य एव नमस्करोति । आत्मनोऽनार्त्ये । '' [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ५ ] इति ।

दूरेहेतिरित्यादिनामका अग्नयोऽत्र विश्वे देवाः । तद्वाहनरूपोऽयं रथः । पारयन्त्विति पार्थनैव नमस्कारस्तेन नमस्कारेण तदीयं रथमारूढस्यापि स्वस्याऽऽतिर्ने भवति ॥

वेदनं पशंसति--

" अज्ञामरथंभावुकोऽस्य रथो भवति । य एवं वेद (४)। [ त्रा० का० ? प्र० ३ अ० ५ ] इति ।

शमयुक्तो रथः शमरथो मन्दगितः। अशमरथः श्रीघ्रगती रथः । तच्छी-लोऽस्य वेदितू रथो भवति॥

अत्र विनियोगसंग्रहः--

" देव होमोऽत्र कर्मादाविन्द्रस्य रथमाहरेत् । वाजस्य वेदिमध्ये तमभ्यावर्तयते रथम् ॥ १ ॥ अप्स्वश्वान्छावयेद्वायुर्युनक्ति तुरगं रथे । अपां तदश्वपृष्ठानि माष्टिं विष्णो रथं त्रजेत् ॥ अङ्गौ रथे मुशेत्पक्षावष्टौ मन्ना इहोदिताः ॥ २ ॥ " इति ॥

#### अथ मीमांसा ।

## प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्-

"यजेत वाजपेयेन स्वाराज्यार्थीत्यसौ गुणः।
नाम वा गुणता तम्मयोगाद्गुणफल्ट्रये।।
साधारणयजेः कर्मकरणत्वेन तम्नता।
त्रिकद्भयं विरुद्धं स्यात्तम्नतायां फलं प्रति।।
जपादानविधेयत्वगुणत्वारूयत्रिकं यजेः।
जद्देशानूक्तिमुरूयत्वित्रकं तस्य गुणं प्रति।।
त्यक्तवा तम्नं तदाहत्तौ वाक्यं भिद्येत तेन सः।
वाजपेयेतिशब्दोऽपि कर्मनामाग्निहोत्रवत्।।"

''वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत'' इत्यत्र वाजपेयशब्देन गुणो विधीयते । अस्रवाची वाजशब्दः।तचास्रं पेयं सुराद्रव्यं तचात्र गुणः सुराग्रहाणामनुष्ठेय-त्वात् । नतु गुणत्वे वाजपेयद्रव्यवता यागेन स्वागाज्यं भावयेदित्येवं मत्वर्थः लक्षणा प्रसंज्येत । मैवम् । सकृदुचिरितस्य यजेनेत्याख्यातस्य वाजपेयगुणे स्वाराज्यफले च तन्नेण संबन्धाङ्गीकारात । वाजपेयद्रव्येण स्वाराज्याय यजे-तेत्येवमुभयसंबन्धः । नतु गुणसंबन्धे सति वाजपेयेन गुणेन यागं कुर्यादिति यजेः कर्मकारकत्वं भवति, फलसंबन्धे तु यागेन स्वाराज्यं संपादयेदिति कर-णकारकत्वं, ततः कथमुभयसंबन्ध इति चेन्नायं दोषः । यजेः साधारणत्वेन द्विरूपत्वसंभवात् । यजेतेत्यत्र प्रकृत्या याग उक्तः, प्रत्ययेन भावनोक्ता, तयोस्तु समभिव्याहारात्संबन्धमात्रं गम्यते । तच्च कर्मत्वकरणत्वयोः साधार-णम् । न खलु तत्र कर्मत्वस्यैव करणत्वस्यैव वा साक्षाद्भिधायिका काचिद-साधारणा विभक्तिः श्रूयते । अतः साधारणस्य यजेरुभाभ्यां गुणफलाभ्यां युगपत्संबन्धे सति यथोचितं संबन्धविशेषः पर्यवस्यति । एवं तन्नेण संबन्धा-क्वीकरणे वाजपेयद्रव्येण यागं कुर्यादित्यस्यार्थस्य लभ्यमानत्वाद्रुणविधित्वेऽपि नास्ति मत्वर्थलक्षणा। यद्युद्धिदादिष्वप्येवं गुणविधिः स्यात्तिहै तान्यपि वाक्या-न्यत्रोदाहृत्य तदीयः सिद्धान्तः पुनराक्षिप्यतामिति प्राप्ते ब्रूमः — यजेस्तच्चेणोः भयसंबन्धे सति विरुद्धत्रिकद्वपापत्तिः स्यात् । उपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वं चेत्येकं त्रिकम् , उद्देश्यत्वमनुवाद्यत्वं मुख्यत्वं चेत्यपरं त्रिकम् । तत्रोद्देश्यत्वा-दयः स्वाराज्यफलनिष्ठा धर्मा जपादेयत्वादयस्त्रयः साधनभूतयजिनिष्ठाः। फल्रमुहिक्य यजिकपादीयते, फल्रमनूच यजिविधीयते। फलं मधानं यजिकपर्साजनम्। फल्रस्योद्देक्यत्वं नाम मानसापेक्षाविषयत्वाकारो यजेकपादेयत्वं
नामानुष्ठीयमानत्वाकारः, तावुभौ मनःशरीरोपाधिकौ धर्मौ । अनुवाद्यत्वविधेयत्वधर्मौ तु शब्दोपाधिकौ। ज्ञातस्य कथनमनुवादः। अज्ञातस्यानुष्ठेयस्य
कथनं विधिः। फल्रयागयोः साध्यसाधनरूपतया प्रधानत्वोपसर्जनत्वे। एवं
सति फल्रतत्साधनयोः स्वाराज्ययागयोः स्वभावपर्यालोचनायां फल्रस्योदेक्यत्वादित्रिकं यागस्योपादेयत्वादित्रिकं व्यवतिष्ठते। तथा यागस्य वाजपेयद्वयस्य च साध्यसाधनभावपर्यालोचनायां यागस्योद्देव्यत्वादित्रिकं द्रव्यस्योपादेयत्वादित्रिकं पर्यवस्याते। ततो यागस्य फल्रद्रव्याभ्यामुभाभ्यां प्रतियोगिभ्यां युगपत्संबन्धे सति विरुद्धत्रिकद्वयमापद्येत। ननु तर्हि मा भूत्तक्रेणोभयसंवन्धः पृथक्संवन्धाय यजिरावर्त्यतामिति चेन्न। वाक्यभेदमसङ्गात्।
द्रव्येण यागं कुर्यादित्येकं वाक्यम्, यागेन फलं कुर्यादित्यपरम्। तस्माद्वाजपेयशब्दो न गुणविधायकः, किं तु यथोक्तं द्रव्यं निमित्तीकृत्याग्निहोत्रशब्दवत्कर्मनामधेयम्।

## द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्-

" आहुतीस्तिस्र इत्यत्र कर्मेंक्यमुत भिन्नता ।
एकत्वं सकृदाख्यानात्संख्याद्यस्या प्रयाजवत् ॥
आख्यातमात्रं नो मानं संख्यया बहुकर्मता ।
आदृत्त्येकादशत्वं तु प्रयाजे गत्यभावतः ॥
प्रमूत्सप्तदश प्राजापत्यानित्यत्र भाष्यकृत् ।
विचारमाह पूर्वत्र क्रियात्रित्वस्फुटत्वतः ॥
बहुत्वोपेतपशुभिर्देवयोगादभिन्नता ।
द्वतासंगतस्यैव तिद्धतार्थस्य पश्चिमः ।
वहुत्वसंगमो इपसंख्ययाऽतः क्रियाभिदा ॥ "

तिस्र आहुतीर्जुहोतीति श्रूयते । तत्र जुहोतीत्येतदाख्यातं सिमधो यजतीत्यादिवन्नाभ्यस्तं, किं तु सकृदेवाऽऽस्नातम्, तत एकमिदं कमे । त्रित्वसंख्या
तु तस्यैव कर्मण आदृत्या नेतव्या । यथा प्रयाजेव्वेकादशत्वसंख्या पश्चानामेव
प्रयाजानामादृत्या नीता तद्वदिति प्राप्ते बूमः—किमिदमाख्यातं पदान्तरिनरपेक्षमेव कर्मेक्ये प्रमाणम्, उत पदान्तरान्वितम् । नाऽऽद्यः । वाक्यांश्वस्य
पदमात्रस्य प्रमितिजनकत्वाभावात् । द्वितीये त्रित्वसंख्यया विशेषितेनाऽऽ-

रूपातेन कर्मबद्धत्वं गम्यते । प्रयाजानां तु पूर्वमेव संख्यावरुद्धत्वादावृत्ति-मन्तरेणेकादशत्वं दुःसंपादम् । इह त्वेतद्विधितः पूर्वं कर्मण एकत्वसंख्यावरोधो नास्तीति वैषम्यम्। तदेतवृत्तिकारोदाहरूणं भाष्यकारो नानुमन्यते, कर्मवाचिन आहुतिश्रब्दस्य विशेषणेन त्रिश्रब्देन कर्मबहुत्वस्य स्फुटतया पूर्वपक्षानुत्थानात्। इदं त्वत्रोदाजहार—सप्तदश प्राजापत्यान्पशृनालभत इति। अत्र प्रजापतिर्देवता येषां पश्चनां ते प्राजापत्या इति तद्धितन्युत्पत्ती बहुत्वोपेताः पश्च एकं द्रव्यम् । तैतो द्रव्येक्याद्देवतैक्याच यागस्य रूपमभिन्नमित्येकमिदं कर्म। या तु सप्तद-शेति संख्या सा पशुद्रव्यगता, न तु पूर्वोदाहृतत्रित्वसंख्येव क्रियागता । तस्मान्न कर्मभेदमापादयतीति माप्ते ब्रुमः — अत्र प्रजापतिर्देवता यस्य प्रज्ञोः स प्राजापत्य इति तद्धितान्तं पातिपदिकं व्युत्पाद्य पश्चात्तिद्धितान्तपातिपदिकार्थस्य प्रजा-पतिदेवताविशिष्टपशोः कर्मत्वबद्धत्वविवक्षायामृत्यने इमे द्वितीयाविभक्ति-बहुवचने । तत्र प्रथमभाविन्या द्वितीयाविभक्तरेव तावत्तद्धितीत्पत्तिवेलाया-मन्वयो नास्ति, कुतः पश्चाद्धाविनो बहुवचनस्यान्वयः । एवं सित प्राजाप-त्येत्यनेन तिद्धतान्तपातिपदिकेनैकपशुद्रव्यकमेकदेवतोपेतं यागस्य रूपं सम-र्थ्यते। ताहशानां च रूपाणां बहुत्वाय दहुवचनम्। बहुत्वविशेषश्च सप्तदशेति निर्दिश्यते । तस्पादत्र संख्यया कर्पभेदः । एवं च सत्यष्टमे वक्ष्यमाणं सप्त-दशपश्चामैकादशिनपशुगणविकृतित्वसुपपद्यते ।

## पश्चमाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्-

" उपाकृतानां कि सप्तद्शानां यूपवन्थने । ऋषो नास्त्यस्ति वा नास्ति नियामकविवर्जनात् ॥ आद्यसंस्कृत्यनुष्ठानं यत्ऋषण स एव हि । ऋषोऽन्यत्र प्रदृत्तिस्तु ऋषस्यात्र नियामिका ॥ "

वाजपेये ''सप्तदश प्राजापत्यान्पश्नालभते'' इति विहितानां पश्नामुपाक-रणिनयोजनादयः संस्काराः कर्तव्याः । तत्रेदशे पशानुपक्रम ईदशे च समाप्ति-रिति नियमकारिणः शास्त्रस्याभावादेच्छिकेन क्रमणोपाकरणक्रपः प्रथमः संस्कारोऽनुष्ठितः । उपाकृतानां यूपे नियोजनं संस्कारान्तरं कर्तव्यम् । तदानीमीद्दशः पशुः प्रथमं नियोक्तव्य इति क्रमनियमकारिणां श्रुत्यर्थपाठानाम-भावाक्यास्ति क्रमनियम इति चेन्मैवम् । उपाकरणे यः क्रमः स्वीकृतस्तस्यैव नियोजनादिसंस्कारेषु स्वीकर्तव्यत्वात् । श्रुत्यर्थपाठा इव प्रथमप्रदृत्तिरिप

कमं नियन्तुमर्हति । प्रष्टस्या बुद्धिस्थस्य कमस्य त्यागकारणाभावात् । प्राष्ट्र-त्तिककमस्वीकारे प्रथमपञ्चावुपाकरणनियोजनयोः प्रथमद्वितीयसंस्कारयोभेध्ये पश्चन्तरेष्वनुष्ठितैः षोडशभिरेवोपाकरणपदार्थैर्व्यवधानं भवति । तच व्यवधानं सप्तद्रशेतिविधिवलादभ्यनुज्ञातम् । प्राष्ट्रत्तिकं कमं परित्यज्य पश्चन्तराणां पूर्व नियोजनं कृत्वा पश्चात्पथमपशोयीदि नियोजनं क्रियेत तदा द्वार्त्रिशक्दिः पदार्थेर्व्यवधानं स्यात् । तत्तु नाभ्यनुज्ञातम् । तस्मात्मद्वस्या कमो नियम्यते ।

## त्त्रैव द्वितीयपादे चिन्तितम्-

" वाजपेये किमेकैकपशोः सर्वसमापनम् । सर्वेषु वैकैकधर्मा आद्यः साहित्यसिद्धये ॥ वचनान्पश्रसाहित्यं प्रयोगोक्त्या तु कल्प्यते। धर्मसाहित्यमेतच सिधान्तेऽपि न हीयते ॥ "

वाजपेये सप्तदशसु पाजापत्येषु पशुष्वेकैकस्मिन्पशाबुपाकरणितयोजनादिसंस्काराः सर्वे समापनीयाः । तथा सित साक्तं प्रधानं कर्तव्यमिति प्रयोगवचनेनावगतं धर्माणां साहित्यं प्रसिध्यति । चोदकोऽपि धर्मसाहित्यं प्रापयति । प्रकृतावुपाकरणिनयोजनादीनां साहित्यदर्शनात् । तस्मादत्र काण्डानुसमयो न तु पदार्थानुसमय इति प्राप्ते ब्रमः—सप्तदश प्राजापत्यान्पश्चनाक्रभत इति वचनात्पश्चसाहित्यमवगनं, तच्च प्रवलं, प्रत्यक्षेण पश्चनित्यनेनेकशब्देन प्रापितत्वात् । धर्मसाहित्यं तु न प्रत्यक्षशब्देन प्रापितं, किं तु प्रयोगवचनन परिकल्प्यते । यदैकस्मिन्प्रयोगे धर्मसाहित्यं न स्यात्तदा कितप्यधर्मवैकल्पेन साङ्गप्रधानानुष्ठानिविधिनीप्पयेतेत्यर्थापत्तेश्रोदकेनापि विकृतौ धर्मसाहित्यवचनमनुष्ठीयते । तदुभयं पत्यक्षात्पश्चसाहित्यवचनादुर्बल्णम् । तस्मादेश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्येश्वरन्तीत्यनेन प्रत्यक्षवचनेनावगतं पश्चसाहित्यमवाधितुं सर्वेषु पशुष्वेकैक उपाकरणादिधर्मः कर्तव्य इत्येवं पदार्थानुसमयोऽभ्युपेतव्यो न तु काण्डानुसमयः । अस्मिन्नपि पक्षे प्रयोगवचनचोदकाभ्यामवगतं धर्मसाहित्यं न विरुध्यते । एकस्मिन्नेव प्रयोगे कृतस्नधर्माणामनुष्ठितत्वात् ।

## दशमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम् ---

" प्राजापत्यैः पश्नां कि बाधो यद्वा समुचयः । अक्रियार्था पश्चाक्तिः स्याल्लिक्तं तेनास्तु बाधनम् ॥ पश्नुदिश्य संख्याया देवस्य च विधी भिदा। कर्मान्यत्वे ग्रहन्यायाद्रोधनाच समुचयः ॥ "

वाजपेये श्रूयते—'' सप्तदश माजापत्यान्पश्नालभते '' इति । तैरेतैः माक्तुत्रमामाभेयादीनां बाधः स्यात् । कुतः । पश्चत्वालिङ्गात् । निह पश्चश्चदो अद्यक्त्वदपूर्वा विधेयिक्रियां बूते, येन लिङ्गत्वं हीयेतेति माप्ते बूमः—िकमत्र माक्कतपत्रमुनबादेन सप्तदशसंख्या मजापतिदेवता चेति गुणद्वयं विधीयते, भाहोस्विद्विशिष्टमन्यत्कर्म । नाऽऽद्यो वाक्यभेदापत्तेः । द्वितीये तु न पशुबाब्दो लिङ्गं, ततोऽत्र ग्रहन्यायो योजनीयः । किं चावरोधनमेत्रमास्त्रायते—
'' ब्रह्मवादिनो वदन्ति । नाभिष्टोमो नोक्थ्यः । न षोडशी नातिरात्रः । अथ
कस्माद्वाजपेयेः सर्वे यज्ञकतवोऽवरुध्यन्त इति । पशुभिरिति ब्र्यात् । आग्नयं
पशुमालभते । अग्निष्टोममेव तेनावरुत्ये । ऐन्द्राग्नेनोक्थ्यम् । ऐन्द्रेण षोडशिनः
स्तोत्रम् । सारस्वत्याऽतिरात्रम् । मारुत्या बृहतः स्तोत्रम् । एतावन्तो वै
यज्ञकतवः । तान्पशुभिरेवावरुत्थे दित्र। अस्मिस्त्रवरोधनास्त्राये चादकप्राप्ताग्रयादिपशुसद्धावस्य सिद्धवदनुवादात्समुख्योऽवगम्यते ।

एकादशाध्यायस्य द्वितीयपादे चिन्तितम्-

" प्राजापत्यवसानां किं भेदस्तन्नमुताग्रिमः । पशुभेदाद्देवपाककार्लेक्याच्छक्तितोऽन्तिमः ॥ "

वाजपेये सप्तद्वसमु प्रजापतिदेवताकेषु पशुषु तद्धेदानुसारेण वसाहोमो भिद्यत इति चेन्मेवम् । प्रजापतिरेक एव सप्तद्वशानां पशृनां देवता । तथा पाकोऽपि सहैव कियते । प्रदानस्यापि पाक उपलक्षणम् । प्रदानेऽपि साहित्य-मस्ति । कालश्रेकः, पाज्याया अर्थचीन्तस्य तत्कालत्वेन चोदकातिदेशात् । श्वक्यते च सह होमः । तस्मात्तव्रम् ।

तत्रैव चतुर्थपादे चिन्तितम्-

" प्राजापत्येषु कुम्भ्यादेभेंदो नो वाऽङ्गभेदतः। भेदो मैवमशेषाङ्गश्रपणादौ प्रभुत्वतः॥ "

वाजपेये सप्तदशसु पाजापत्यपशुषु कुम्भ्या हृदयशूलस्य वपाश्रवण्याश्च भेदः स्यात् । कुतः । तत्तन्पश्वङ्गानां भिकत्वात् । मैवम् । पश्वङ्गानां बहुत्वेऽपि मीढकुम्भ्यादेर्दृष्ट्यार्थश्रपणादौ प्रभुत्वात् । तस्मात्तव्रम् ।

तत्रैव तृतीयपादे चिन्तितम्-

" प्राजापत्यप्रचारः किमार्भवे शस्त्रिसोमतः। अर्ध्वे वा विकृती वोत परस्तात्सर्वसोमतः॥ आर्भवे चोदकादुक्त्यासत्तिभ्यां तदनन्तरः । श्रुतिवाधस्तदा तस्मात्तृतीयो विक्वतित्वतः ॥ पद्मवो नहि सोमस्य विकारा अविश्वेषतः । उक्तत्वात्सर्वसोमानामुपरिष्ठात्मचर्यताम् ॥ "

वाजपेये सप्तदशपाजापत्यपशुपचारस्य काले चतुर्धा संशयः। तत्र तावदयं प्रयोगक्रमः - तृतीयसवने प्रथममार्भवः पत्रमानः, ततो वैश्वदेवग्रहपर्यन्ताः शस्त्रवन्तः सोमाः, ततोऽशस्त्रेष्ववविष्ठेषु सोमग्रहेषु प्रचीर्णेष्विप्रष्ठोपसाम्न अर्ध्व-मुक्थ्यादयः सोमविकारा इति । एवं स्थिते प्राजापत्यपश्चनामार्भवकाले प्रचारः। कुतः । प्रकृतौ तस्य पशुपचारकालत्वेन चोदकपाप्तेरित्याद्यः पक्षः । उप-रिष्टात्सोमानां प्राजापत्यैश्वरन्तीति वचनेन सोमग्रहप्रचारादृर्ध्वः काळो विधीयते । यदि पातःसवनमाध्यंदिनसवनसोमेभ्य ऊर्ध्वत्वमार्भवकाल-स्यास्तीति योज्येत तदा चोद्केनैव तत्कालप्राप्तर्वचनिद्मनर्थकं स्यात् । अतस्तृतीयसवनगतसोमानामुपरीति वक्तव्यम् । यदि तत्र सर्वसोमानामुपरीति विवक्ष्येत तदा चोदकपाप्तः कालो विपकृष्येत । ततः प्रत्यासत्तये शस्त्रिणां वैश्वदेवग्रहान्तानां सोमानामुपरीति द्वितीयः पक्षः । उपरिष्टात्सोमानामित्यवि-शेषप्रवृत्ता श्रुतिः कतिपयसोमोध्र्वत्वविवशायां बाध्येत, तस्माच्छस्नवतां तद्रहितानां च सोमानामुपरिष्टाद्यिष्टोमे यज्ञायज्ञीयसाम्ना संस्थिते सति तत्प्रचारः कार्यः, तस्य विक्वतिकालत्वात्प्राजापत्यपशूनां च विक्वतिरूपत्वा-दिति तृतीयः पक्षः । सोपविकाराणामेवायं कालः, पशवस्तु न सोपविकाराः, तस्पादविशेषवचनानुसारेण पाकृतानां वैकृतानां च सर्वेषां सोमानामुपरिष्टा-त्राजापत्यपशुपचार इति राद्धान्तः ।

तत्रैव द्वितीयपादे चिन्तितम्-

'' पर्यक्षिकरणे त्याग आलम्भो ब्रह्मसामनि । कर्मशेषनिषेधश्च कर्मान्तरविधिर्भवेत् ॥ किं वोत्कर्षोऽवशिष्टस्य द्यारण्योक्तिवदादिमः । अदृष्टवाक्यभेदाप्तेर्द्रव्याभावेन चान्तिमः ॥ ''

वाजपेये सप्तद्श पाजापत्यान्पशून्प्रकृत्य श्रूयते—" तान्पर्यक्षिकृतानुतस्त्रज्ञति, ब्रह्मसाम्न्यालभते " इति । तेषु सप्तद्शसु पशुषु पर्यक्षिकरणेऽनुष्ठिते
सत्युत्तरकालभावी कर्मशेष उत्सर्गशब्देन निषध्यते । अश्वमेषे " पर्यक्षिकृतानारण्यानुतस्त्रजन्ति " इत्यत्र कर्मशेषनिषेषस्य संप्रतिपन्नत्वादत्रापि तथात्वेन सप्तद्श पश्चः पर्यक्षिकरणान्ताः समापनीयाः । आलभितना च ब्रह्म-

सामकाछे कर्मान्तरं विधीयत इति प्राप्ते ब्र्मः — कर्मान्तरविधी सप्तद्शपशुजन्यादृष्टाद्भिनं किंचिद्दृष्टं करुप्येत, वाक्यभेदश्च पामुयात् । किं च ब्रह्मसाम्न्यालभत इत्यत्र द्रव्यदेवतयोरश्रवणात्र कर्मान्तरविधिः संभवति ।
तस्मात्पर्यमिकरणानन्तरमेव कर्तव्यस्य सप्तद्शपशूनामालम्भादिशेषस्य ब्रह्मसामकाछ उत्कर्षा विधीयते । तथा सत्यर्थपाप्तः पर्यमिकरणानन्तरभाविकर्मशेषव्यापारोपरम उत्सर्गशब्देनानृद्यते ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रप्णयजुर्वेदीय-तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

भय प्रथमाप्रके सप्तमप्रपाठकेऽप्रमोऽनुवाकः ।

देवस्याहर संवितः पंसवे बृहस्पतिना वाजजिता वाजं जेषं देवस्याहः संवितः प्रमवे बृहस्पतिना वाजजिता विष्षेष्ठं नार्कः रुहेय-मिन्द्रांय वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्रो वार्जमजियत् । अश्वांजिन वाजिनि वाजिषु वाजिनीवस्थान्त्समत्सुं वाजय । अवींऽसि सप्तिरसि वाज्यंसि वाजिनो वाजे धावत मरुतीं प्रसवे जंयत वि योजना मिमीध्वम-ध्वंनः स्कन्नीत ( 🤉 ) काष्टां गच्छत वाजेवा-जेऽवत वाजिनो नो धंनेषु विप्रा अमृता ऋत-ज्ञाः । अस्य मध्येः पिबत माद्येध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः । ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो

( वाजपेचोपयुक्तरथधावनमन्त्राभिधानम् )

हवं विश्वं शृण्वन्तु वाजिनंः । मितद्रवः सह-स्रमा मेधसाता सनिष्यवंः । महो ये रत्नं ध समिथेषु जिभ्ररे शं नों भवन्त वाजिनो हवेषु । देवताता मितद्रवः स्वर्काः । जम्भयन्तोऽहिं वृकः रक्षाः सि सर्नेम्यस्मद्यंयवन् ( २ ) अमीवाः । एष स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति **ब्रीवायां बद्धो अंपिकक्ष आसिन । क्र**हें द्धिका अर्नु संतवीत्वत्पथामङ्काश्स्यन्वापनीफणद् । उत स्मांस्य द्रवंतस्तुरण्यतः पर्ण न वेरनुं वाति प्रगर्धिनंः । श्येनस्येव ध्रजंती अङ्गसं परि द्धिकाव्णंः सहोजी तरित्रतः । आ मा वार्जस्य प्रसवी जंगम्यादा द्यावाप्रथिवी विश्वशंभू। जा मां गन्तां पितरां ( ३ ) मातरा चाऽऽ मा सोमी अमृतत्वायं गम्याद । वाजिनो वाजजितो वाजं सरिष्यन्तो वाजं जेष्यन्तो बृहस्पतेंर्भागमवे जिन्नत वार्जिनो वाजजितो वाजंश सस्रवाश्सो वाजं जिगि-वाश्सी बृहस्पतेंर्भागे नि मृंड्द्वमियं वः सा सत्या संघाऽभूद्यामिन्द्रेण समधंद्र्ध्वमजीजि-

अङसम् । परीति । द्धिकाव्ण इति द्धि-काव्णः । सह । ऊर्जा । तरित्रतः । एति । मा । वार्जस्य । प्रसव इति प्र-सवः। जगम्यात् । एति । द्यावांष्ट-थिवी इति द्यावां—प्रथिवी । विश्वशंभू इति विश्व— शंभू । एति । मा । गन्ताम् । पितरां । (३) मातरां । च । एतिं । मा । सोमंः । अमृतत्वायेत्यं-मृत-त्वार्थ । गम्याद । वाजिनः । वाजित इति वाज-जितः। वार्जम् । सरिष्यन्तंः । वार्जम् । जेष्यन्तंः । बृहस्पतेः । भागम् । अवेति । जिन्नत । वार्जिनः । वाजजित इतिं वाज-जितः । वाजम् । सस्रवाः सं: । वाजंम् । जिगिवाः सं: । बृहस्पतेः । भागे । नीति । मृड्द्वम् । इयम् । वः । सा । सुस्रा । संघेति सं—धा । अभूत् । याम् । इन्द्रेण । सुमर्ध-द्ध्वमितिं सम्—अधंद्ध्वम् । अजींजिपत । वनस्प-तयः । इन्द्रंम् । वाजंम् । वीतिं । मुच्यध्वम् । (४)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाप्टके सप्तमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाटकेऽष्टमोऽनुवाकः । )

सप्तमे रथमचा वर्णिताः । अष्टमे रथस्य धावनमचा वर्ण्यन्ते ।

( वाजपेयोपयुक्तरयधावनमन्त्राभिधानम् )

## देवस्याहर सवितुः प्रसवे बृहस्प-तिना वाजजिता वाजं जेषं—

कल्पः---'' रथमातिष्ठति देवस्याहर सिवतुः प्रसवे बृहस्पतिना वाजजिता वाजं जेपमिति " इति ।

आतिष्ठत्यारोहेदित्यर्थः । वाजजिताऽन्नजयकारिणा बृहस्पतिनाऽनुगृ-हीतोऽहं वाजं जेषमञ्जं जेष्यामि ॥

एतन्मत्रगतं बृहस्पितशब्दं ब्राह्मणजात्यभिमानिदेवपरत्वेन व्याच्छे-

" देवस्याहर सवितुः प्रसवे बृहस्पतिना वाजजिता वाजं जेषिमित्याह । सवितृपसूत एव ब्रह्मणा वाजमुज्जयति।"[ब्रा० का०१ प्र०३ अ०६ इति॥

> देवस्याहर सवितुः प्रसवे बृहस्पतिना वाजजिता वर्षिष्ठं नाकर रुहेयम्—

कल्पः—'' चात्वाले रथचकं निमितं ब्रह्माऽऽरोहति तमत एवानुमन्नयते देवस्याहर सिवतुः पसवे बृहस्पतिना वाजितता विषष्ठं नाकर रुहेयमिति '' इति ।

निमितं निखातस्य काष्ठस्याग्रे स्थापितं, विषष्ठमितशयेन मदृद्धम् ॥ पूर्वमञ्जवद्याचछे---

" देवस्याहर सिवतुः प्रसवे बृहस्पतिना वाजिता विषष्ठं नाकर रहेय-पित्याह । सिवतृत्रसूत एव ब्रह्मणा विषष्ठं नाकर रोहति ।" ब्रा० का० १ प्र०३ अ०६ ] इति ।

विधत्ते-

" चात्वाळे रथचकं निमित रोहित । अतो वा अक्रिस्स उत्तमाः सुवर्गे कोकमायन् । साक्षादेव यजमानः सुवर्गे कोकमेति । " [ब्रा० का० १ प०३ अ०६ ] इति ।

अत उपरि स्थिताद्रथचकात्, उत्तमा उँद्रततमाः, साक्षादेवाच्यवधानेनैव॥ विधत्ते—

" आवेष्टयित । बज्जो वै रथः । बज्जेणैव दिशोऽभिजयित (१)।" [ब्रा० का० १ प्र०३ अ०६] इति ।

ऊर्ध्वकाष्टाग्रे स्थापितं ब्रह्मणा समारूढं रथचकं त्रिः मदक्षिणं पर्यावर्तयेत्।

रथस्य वजांशत्वाद्वज्ञत्वम् । तज्ञान्यत्राऽऽस्नातम् — ''स्पयस्तृतीय रथस्तृतीयं यूपस्तृतीयम् " इति । अतो भ्राम्यमाणेन वज्ररूपेण रथचकेणैव सर्वासां दिशां जया भवति ॥

### विधत्ते--

"वाजिना साम गायते। अत्रं वै वाजः। अत्रमेवावरुन्धे।" [ब्रा॰ का॰ १ प्र०३ अ०६] इति।

वाजिनामन्नार्थिनां संबन्धि यत्साम तद्वसा गायेत् । अन्नमदस्तु सामवि-ग्नेषः शाखान्तरे द्रष्टव्यः ॥

ब्रह्मण इदं गानिपत्यापस्तम्बः स्पष्टयति—'' औदुम्बर् रथचकं ब्रह्माऽऽ-रोहति तमाह वाजिना साम गायेति तस्य चकं त्रिः पद्क्षिणमावर्तयति, तत्राऽऽवर्त(त्र्य?) माने ब्रह्मा गायिति'' इति ॥

## इन्द्राय वाचं वद्तेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्रो वाजमजयित् ।

कल्पः — '' आघ्निन्ति दुन्दुभीन्संप्रवदन्ति वाचः संप्रविदता वाचोऽनु-मञ्चयत इन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्रो वाजमजियदिति '' इति ।

यागलक्षणेन परमैश्वर्येण योगाद्यजमान इन्द्रस्तस्मा इन्द्राय हे सभ्या ब्राह्मणा आशीर्वादरूपां श्रुतां वाचं वदत । इन्द्रं यजमानं वाजं जापयत । अज्ञविषये जयं पापयत । अयमिन्द्रो यजमानो वाजमञ्जयज्ञयतु ।

सोऽयं मञ्ज आपस्तम्बेन दुन्दुभिवादने विनियुक्तः--''इन्द्राय वाचं वदतेति दुन्दुभीन्स १ हादयन्ति " इति ॥

तमेतं दुन्दुभिघातं विधातुं प्रस्तीति-

" वाचो वर्ष्म देवेभ्योऽपाक्रामत् । तद्वनस्पतीन्प्राविश्चत् । सेषा वाग्व-नस्पतिषु वदति । या दुन्दुभो । तस्माद्दुन्दुभिः सर्वा वाचोऽतिवदति । " [ ब्रा॰ का॰ १ प० ३ अ० ६ ] इति ।

वाग्देवताया वर्ष्म नादात्मकं प्रधानशरीरं, तस्य प्रवेशादयं दुन्दुभिः सर्वा मनुष्यवाचोऽतिक्रम्य ध्वनिं करोति ।।

#### विधत्ते---

" दुन्दुभीन्त्समाञ्चन्ति । परमा वा एषा वाक् (२)। या दुन्दुभौ । परमयैव वाचाऽवरां वाचमवरुन्धे । अथो वाच एव वर्ष्म यजमानोऽवरुन्धे । " [ ब्रा॰ का॰ १ प्र॰ ३ अ॰ ६ ] इति ॥ ( वाजपेयोपयुक्तरथधावनमन्त्राभिधानम् )

मन्नगतमिन्द्रियपदं वाजमजियदित्येतच व्याच्छे-

" इन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्रो वाजमजयिदित्याह । एष वा एतर्हीन्द्रः । यो यजते । यजमान एव वाजमुज्जयित । " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ०६] इति ॥

# अश्वाजनि वाजिनि वाजेषु वाजि-नीवत्यश्वान्त्समत्सु वाजय ।

र्करपः—'' अथास्मा अश्वाजिन प्रयच्छित अश्वाजिन वाजिन वाजेषु वाजिनीवत्यश्वान्त्समत्सु वाजयेति " इति ।

अस्मै यजमानाय । अश्वमजिति क्षिपनीत्यश्वाजनी कशा । सा च विजये-नान्नमदत्वाद्वाजिनी । वाजिन्यो वेगवत्योऽश्वगतयस्ता अस्याः कशाया इति वाजिनीवती । यथोक्तगुणत्रयोपेते हे कशे वाजेष्वन्नेषु निमित्तभूतेषु सत्सु त्वमश्वानसमत्मु युद्धेषु वाजय गमय । [ ब्राह्मणेन ] अयं मन्नः स्पष्टत्वबुध्यो-पेक्षितः ॥

त्रीन्विधेयान्विधत्ते —

" सप्तदश प्रव्याधानाजि धावन्ति । सप्तदश ६तोत्रं भवति । सप्तदश सप्तदश दीयन्ते (३)। सप्तदशः प्रजापतिः । प्रजापतेराप्त्ये । " [ब्रा॰ का १प०३ अ०६] इति ।

प्रकर्षण वलाधिक्येन विध्यन्ते मुच्यन्ते वाणा यावत्परिमाणेषु देशविशेषेषु तावत्परिमाणा देशाः प्रव्याधाः। ते च सप्तद्शसंख्याकाः। तेषामन्तेऽवधिन्त्वयोतनाय काचिदौदुम्बरी शाया निखन्यते तत्काष्ट्रयुक्तोऽवधिराजिः। तत्पर्यन्तं रथाकृढा धावेयुः। अस्मिन्वाजपेये सामवेदप्रसिद्धं यत्स्तोत्रं तत्सप्त-दशसंख्याकाष्ट्रत्तियुक्तं भवेत्। तदाष्ट्रतिप्रकारस्त्वष्ट्रमप्रपाटके समिधमातिष्ठेन्त्यस्मिन्ननुवाके ब्राह्मणोदाहरणेन स्पष्टी करिष्यते। दक्षिणात्वेन दात्व्यानां रयादीनां गोशतान्तानां द्रव्याणां मध्य एकैकद्रव्यं सप्तद्शसंख्यायुक्तं द्यात्। तचाऽऽपस्तम्बो दर्शयति—" दक्षिणाकाले सप्तद्श तथान्ददाति सप्तद्शानांसि सप्तद्शावाःसप्तद्श हस्तिनः सप्तद्श निष्कान्सप्तद्श दास्यः (सीः) सप्तद्शानाः सप्तद्शावीः सप्तद्श वामांसि सप्तद्श गवां शतानि " इति। यद्यपि स्तोपविशेषविथेर्देयद्रव्यसंख्याविधेश्च नायमवसरस्तथाऽपि गन्तव्यदेशविशेषसंख्याविधिप्रसङ्गेन तदुभयं विद्वितम्। तथा सत्येकेनैव सप्तद्शः प्रजापतिरित्यनेनार्थवादेन विधित्रयस्य स्तोतुं शक्यत्वात्।।

# अर्वाऽसि सप्तिरासि वाज्यसि-

करणः—'' तया यथायुक्तमश्वान्श्विपति अर्वाऽसीति दक्षिणं सित्ररसीति कथ्यमं वाज्यसीत्युक्तरम् '' इति ।

अर्बादयोऽश्वजातिविश्वेषाः । तदेवाभिषेत्यान्यत्राऽऽस्त्रायते — "इयो देवा-नवहदर्वाऽसुरान्वाजी गन्धर्वानश्वो मनुष्यान् " इति । वामदक्षिणयोरश्वयो-मध्य ईषाद्वयं प्रसार्य तयोर्भध्ये सप्त्याख्यजातिविश्वेषोपेतमश्वं युक्कयात् ॥

त्रींस्तान्देवतात्रयक्षेण स्तौति-

" अर्वाऽसि सप्तिरिस वाज्यसीत्याह । अग्निर्वा अर्वा । वायुः सिप्तः । आदित्यो वाजी । एताभिरेवास्मै देवताभिर्देवरथं युनक्ति ।''[ब्रा० का० १ प० ३ अ०६] इति ॥

पूर्वे यजुषा युनक्तीत्यत्र मस्रो विहितः । इदानीं रथयोगं विधत्ते-

"प्रष्टिवाहिनं युनिक्ति। प्रष्टिवाही वे देवरथः । देवरथमेवास्मै युनिक्ति (४)।" [ब्रा०का०१ प०३ अ०६] इति।

मिष्टः पादत्रयोपेतो भोजनपात्रस्याऽऽधारस्तद्वदर्श्वेस्त्रिभिर्वहतीति प्रष्टिवाही। अत एवोपरिष्टादृक्ष्यते—'' त्रयोऽश्वा भवन्ति रथश्चतुर्धः '' इति ॥

वाजिनो वाजं धावत मरुतां प्रसवे जयत वि योजना मिमीध्वमध्वनः स्कन्नीत काष्टां गच्छत—

कल्पः—" अथैतानाजिस्रतो विख्यापयित वाजिनो वाजं धावत मरुतां प्रसवे जयत वि योजना मिमीध्वमध्वनः स्कभ्नीत काष्टां गच्छतेति " इति ।

हे वाजिनोऽश्वा वाजमञ्जं संपादियतुं त्वरया धावत । मरुतामनुज्ञायां सत्यामञ्ज जयत । विशेषेण वहुन्यिए योजनानि मिमीध्वं शीघ्रधावनेन परिमिन्तान्यल्पानीव कुरुत । किं चाध्वनो मार्गान्स्कभ्नीत स्कम्भयत शीघ्रगत्या पीडितान्कुरुत । काष्टामध्वसमाप्तिमाजिशिरो गच्छत ॥

अस्मिन्मचे प्रथमभागं प्रतीकत्वेनोपादाय चतुर्धभागे काष्टाशब्दं व्याचष्टे—
" वाजिनो वाजं धावत काष्टां गच्छतेत्याह । सुवर्गो वै लोकः काष्टा ।
सुवर्गमेव लोकं यन्ति । " ब्रिंग का० १ प्र०३ अ०६ ] इति ॥

दिग्विशेषं विधातुं मस्तौति-

" सुवर्ग वा एते लोकं यन्ति। य आजि धावन्ति। " [ त्रा॰ का॰ ? प्र॰ ३ अ॰ ६ ] इति।।

( वाजपेयोपयुक्तरथधावनमञ्जाभिधानम् )

विधत्ते-

" प्राञ्चो धावन्ति । प्राङ्गिव हि सुवर्गो लोकः । " [ब्रा॰ का॰ १ प्र॰ १ अ॰ ६ ] इति ।

माश्रः पूर्वाभिमुखाः । ऐन्द्रत्वात्स्वर्गस्य माग्दिग्वर्तित्वम् ॥

कल्पः—'' अथ रथान्धावतोऽनुपन्नयते वाजेवाजेऽवत वाजिनो न इति चतस्रभिरनुच्छन्दसम् " इति ।

तत्रेयमृक्प्रथमा-

वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। अस्य मध्वः पिबत माद्-यध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः।, इति।

हे वाजिनोऽश्वा वाजेवाजे तत्तद्रज्ञनिभित्तं धननिभित्तं च नोऽस्मानवत । विमा ब्राह्मणवत्स्नानन गुद्धा अमृता मरणरहिताः श्रमरहिता ऋतज्ञा ऋतं सत्यमस्य गन्तव्यद्देशं जानन्तः । ताद्दगश्वाभिमानिनो हे देवा अस्य मध्वः पिवत, धावनात्पूर्वं पश्चाचावद्याप्यमाणं मधुसमानं नैवारचहरसं पिवत । पीत्वा च माद्यध्वं हृष्टा भवत । ततस्तृप्ताः सन्तो देवयानः पथिभिराजिं मित यात ॥

अथ द्वितीया-

ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनः ।, इति ।

तेऽश्वा अर्बन्तो गतिकुशला हवनश्रुतोऽस्मदाहानश्रोतारो वाजिनोऽस्ववन्तो विश्वे सर्वेऽपि इवमाहानमस्मद्भचनं शृण्वन्तु ॥

अथ तृतीया-

मितद्रवः सहस्रसा मेघसाता सनिष्यवः । महो ये रत्नः समिथेषु जिश्चरे शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु ।, इति ।

महान्तपपि पन्थानं पितपल्पिय द्रवन्ति गच्छन्तीति पितद्रवः । सहस्रसाः सहस्रस्य महतोऽत्रराशेः सनितारो दातारः । मेधसाता यद्गस्य पदातारः । सनिष्यवः सर्नि द्रव्यदानपस्पास्विच्छन्तः । ईदशा येऽश्वाः सपिथेषु सङ्घा- मेषु महो रत्नमत्यधिकं भन्नोर्धनं जिभेरे हृतवन्तस्ते वाजिनो नोऽस्माकं शं भवन्तु सुखकरा भवन्तु ॥

अथ चतुर्थी--

देवताता मितद्रवः स्वकीः । जम्भयन्तोऽहिं वृकः रक्षाःसि सनेम्यस्मद्ययवत्रमीवाः।, इति ।

देवताता देवानईन्तीति देवतातयः। मितद्रवः पूर्ववत्। स्वर्काः शीघ्रधा-वनेन सुष्ट्वचनीयाः, ते वाजिनोऽहिं दृकं रक्षांसि मर्पवदरण्यश्ववद्वाधकाद्राक्ष-साञ्जम्भयन्तः, वर्णव्यत्ययः। सनेमि क्षिप्रमेवामीवा रोगानस्मद्ययवत्रस्मत्तो वियोजितवन्तः॥

तदेवमध्यापकसंप्रदायमनुस्रत्य मन्त्रचतुष्ट्यं विभक्तम् । बौधायनाचार्यस्तु ते नो अर्वन्त इत्यादिर्वाजिनो इवेष्वित्यन्त एक एव मन्न इत्यिभिष्टत्य चतुर्थी-मेष स्य वाजीत्यादिकामृचं चतुष्टये अन्तर्भावयामास । तदीयपाठस्तु —

एष स्य वाजी क्षिपणि तुग्ण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसिन । कतुं द्धिका अनु संतवीत्वत्पथामङ्काःस्यन्वापनीफणद ।, इति ।

प्रीवायां कक्ष आस्ये च तत्तदुचितरज्जुविशेषविद्धः सन्नेष स्य वाज्येषोऽश्वः क्षिपणि तुर्ण्यति कशां त्वरयति, बहुधा बद्धत्वाद्वधं भञ्जयितुषिनस्तनां न गच्छति, कश्चयाऽश्वः श्रीष्ठां धावतीत्यर्थः । दिधिका धारकान्मागीवरोधकान्पाषाणादीनप्यतिकापन्कतुं सादिनोऽभिमायमनु संतवीत्वत्सम्यगनुसंद्धानः प्यां मार्गाणामङ्कांसि लक्षणानि कृटिलानि निम्नोन्नतानि च बाज्यन्वापनी-फणदनुक्रमेणर्जुत्वं समत्वं चाऽऽपाद्यंस्तुरण्यतीति पूर्वत्रान्वयः ॥

कल्पः---'' स यद्यस्मे रथश्रेषमाचक्षत आग्नीश्र एतां जुहोत्युत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यत इति " इति ।

पाठस्तु —

उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वेरनु वाति प्रगर्धिनः । श्येनस्येव ध्रजतो अङ्कसं परि द्धिकाव्णः सहोजी तरित्रतः ।, इति । ( वाजपेयोपयुक्तरथधावनमन्त्राभिधानम् )

उत स्मापि च द्रवतो गच्छतस्तुरण्यतस्त्वरयतः प्रगर्धिनोऽवर्षि पातुं काङ्क्षनोऽस्याश्वस्याङ्कसं शृङ्गारचिद्वं वस्त्रचामरादिकं परि सर्वस्मिन्नपि देहे वर्तमानमनु वाति गच्छन्तमश्वमनृत्क्षिप्तत्वेन दृश्यमानं गच्छति । कस्य किमिव । वेः पक्षिणः पर्णे न पक्ष इव । यथा त्वरया गच्छतः पक्षिणः पक्ष जित्सप्तो गच्छन्नवलोक्यते तथा धावतोऽश्वस्यालंकारहृपं वस्त्रचापरादिकं विस्पष्टमवलो॰ क्यते । पक्षिमात्रस्य पर्णमङ्कसस्य दृष्टान्तत्वेनाभिहितम् । श्रीघ्रथावने इयेन-दृष्टान्त उच्यते । ध्रजतो गच्छतः इयेनस्येव द्धिकाव्णो धारकपर्वताद्यति-काबिण ऊर्जा सहात्यन्तबलेन सह तरित्रतो भृशं तरतोऽश्वस्येति योज्यम् ।

आपस्तम्बस्त्वेवमाइ—" वाजिनो वाजं धावतेति चतस्रभिर्धावतोऽनुमञ्चयः तेऽप्रिरेकाक्षरेणेति धावत्सृज्जितीर्यजमानं वाचयति लक्षणं प्राप्योदश्च आहृत्य मद्क्षिणमावर्तन्ते मितद्रव इति चतस्रभिः मत्याधावतोऽनुमन्नयते '' इति । वाजिनो वि योजना वाजेवाजे ते नो अर्वन्त इति चतस्रः ॥

मधावतोऽनुमञ्जणं विधत्ते-

" चतम्रभिरनुषच्चयते । चत्वारि छन्दा श्रीत । छन्दोभिरेवैनान्तसुवर्गे छोकं गमयति (५)। " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ०६ ] इति ।।

गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुविति च्छन्दसां चतुष्ट्यम् । उदङ्मुखत्वेनाऽऽद्वति विधत्ते-

" प्रवा एनेऽस्माङ्घोकाच्यवन्ते । य आजि धावन्ति । उद्ध आवर्तन्ते । अस्मादेव तेन कोकान्नयन्ति । " [ त्रा० का० १ प० ३ अ०६ ] इति । करुपः--''रथविमोचनीयं जुहोत्या मा वाजस्य प्रसर्वो जगम्यादिति"इति। पाठस्तु-

> जा मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादा द्यावाप्ट-थिवी विश्वशंभू । आ मा गन्तां पितरा मातरा चाऽऽ मा सोमो अमृतत्वाय गम्यात्।, शति।

वाजस्यात्रस्य प्रसव उत्पत्तिर्मी प्रत्याजगम्यादागच्छतु । घावापृथिव्यौ च विश्वशंभू कुत्स्नस्य जगतः सुखं भावयन्तौ (न्त्यौ ) मामागच्छताम् । पितरा मातराऽस्मदीयः विता माता च मां मत्यागन्तां चिरजीवित्वाय समागच्छ-ताम् । किं च सोमश्रामृतत्वाय मम देवत्वजन्मने मां प्रत्यागम्यादागच्छतु । " अपाम सोमममृता अभूप " इति बन्यत्र भुतम् ॥

विधत्ते---

"रथविमोचनीयं जुहोति प्रतिष्ठित्यै।" [ब्रा॰का॰१ प०३ अ० ६] इति । रथविमोकेनाक्वानामायासं परिहृत्य स्वयं प्रतिष्ठितो भवति ॥ मन्ने वाजपसवोक्तेरभिपायमाह—

"आ मा वाजस्य प्रसतो जगम्यादित्याह । अत्रं वै वाजः । अन्नमेत्राव-रून्थे ।" [ब्रा० का० १ प्र०३ अ०६] इति ॥

इतरैः षोडशरर्थेर्घावद्भाः कृष्णलदानं विधातुं प्रस्तौति-

"यथालोकं वा एत उज्जयन्ति। य आजि धावन्ति (६)।" [ब्रा० का०१ प्र०३ अ०६] इति।

ये स्थान्तरवर्तिन आर्जि धावन्ति, एते यथालोकं यथाम्थानमुज्जयन्ति यस्मिन्यास्मिन्स्थाने यो यो धावत्यसावसौ तत्ततस्थानं जयतीत्यर्थः ॥

विधत्ते-

"कुष्णलं कृष्णलं वाजसृद्धाः प्रयच्छति । यमेव ते वाजं लोकमुज्जयन्ति । तं परिक्रीयावरुन्धे । " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ६ ] इति ।

यवत्रयपरिमितं सुवर्णे क्रुष्णलम् । वाजमन्नमुद्दिश्य सरन्ति धावन्तीति वाजस्तो रथान्तरवर्तिनः ।

अत एवाऽऽपस्तम्बः--

" यजुर्युक्तं यजमान आरोहित वाजस्त इतरात्रथान् " इति ।

एकैकस्मै वाजसृत एकैकं कृष्णलं दद्याचेन तैः संपादितमन्नं निवासस्थानं

च परिक्रीय स्वाधीनं करोति ॥

तान्षोडश कृष्णलान्युनरादायैकीकृत्य ब्रह्मणे तद्दानं विधत्ते-

" एक धा ब्रह्मण उपहरित । एक धैव यजमाने वीर्थे दधाति । " [ब्रा० का० १ प्र०३ अ०६ ] इति ।

चरं विधातुं पस्तौति-

"देवा वा ओषधीष्वाजिषयुः। ता बृहस्पतिरुदजयत्। स नीवारात्रिर-हणीत। तजीवाराणां नीवारत्वम्। " [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ६] इति।

यथा पूर्व मथमतो वाजपेययागार्थमाजि धावतो बृहस्पतेर्जयस्तद्वद्त्राप्योः षधीषु सारस्वीकारायाऽऽजिमाप्तौ बृहस्पतिर्जयं प्राप्योषधीषु सारत्वेन नीवा-रानन्याभ्य ओषधीभ्यो निष्कुष्याद्वणीत । निःशेषेण द्वतत्वान्नीवारत्वं संपन्नम् ॥

१०४५

( बाजपेयोपयुक्तरथधावनमन्त्राभिधानम् )

विधत्ते---

" नैवारश्रक्भेवति ( ७ ) । एतद्वै देवानां परममन्नम् । यन्नीवाराः । पर-मेणैवास्मा अन्नाद्येनावरमन्नाद्यमवरुन्थे । " [ब्रा० का० १प० ३अ०६] इति । ज्ञाल्यादिभ्योऽत्यन्तपृतत्वेन नीवाराणां देवान्नत्वम् ॥

चरोः परिमाणं विधत्ते-

" सप्तद्शशरावो भवति । सप्तद्शः प्रजापतिः । प्रजापतेराप्त्यै।" [ ब्रा॰ का॰ १ प० ३ अ० ६ ] इति ।

चरोः सप्तदशशरावपरिमितत्वं पूर्वं तत्प्रचारविधौ व्याख्यातम् ॥ चरुनिष्पादनोपयुक्तं द्रव्यविशेषं विधत्ते—

" क्षीरे भवति । रुचमेवास्मिन्द्धाति । " [त्रा० का० १ प० ३ अ० ६]

रुचं स्वादुत्वम् ॥

निष्पने चरौ घृतप्रावनं विधत्ते --

" सर्पिष्वान्भवति मेध्यत्वाय । " [ ब्रा० का० १ प्र०३ अ०६] इति । एतदेवाभिषेत्याश्वदेवानुद्दिश्यास्य मध्वः पिवत मादयध्विमत्यस्य मञ्ज-स्यार्थो व्याख्यातः ॥

चरोर्देवतां विधत्ते —

" बाईस्पत्यो वा एष देवतया (८)। यो वाजपेयेन यजते। बाईस्पत्य एष चरुः। " [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ६] इति।

कर्तव्य इत्यध्याहारः । वाजपेययाजिनो बृहस्पतिर्देवतेति तत्रत्यचरोरिष सा देवता युक्ता ॥

वाजिनो वाजजितो वाजः सरिष्यन्तो वाजं जेष्यन्तो बृहस्पतेर्भागमवजिन्नत—

कल्पः—'' तमेतान्यजुर्युजोऽश्वानवद्यापयति—वाजिनो वाजितो वाजश सरिष्यन्तो वाजं जेष्यन्तो बृहस्पतेर्भागमव जिद्यतेति '' इति।

वाजितोऽत्रं जेतुमुद्यता वाजिनो हेऽश्वा वाजमत्रं जेतुमाजिमुहिद्य सरि-व्यन्तो धावनं करिष्यन्तो वाजमत्रं जेष्यन्तो यूयं बृहस्पतेभीगिममं चरुमद-जिघ्रत ॥

> वाजिनो वाजजितो वाजः सस्रवाःसो वाजं जिगिवाःसो बृहस्पतेर्भागे नि मृड्दवम्—

करुपः — " यजुर्युजोऽश्वान्मत्याधावतोऽत्रघ्रापयति — वाजिनो वाजितो बाजर सस्वारसो वाजं जिगिवारसो बृहस्पतेभीगे नि मृहद्विमिति " इति ।

यजपानार्थे रथे यजुर्भिमेञ्जेयोंजनीया अश्वा यजुर्युजः । सस्वांसो धावनं कृतवन्तः । जिगिवांसो जयं कृतवन्तः । निमृह्द्वं शुद्धा भवत । आपस्तम्ब-मते तु जिगिवास्स इत्यन्तो मन्नः । तदर्थपूरणाय बृहस्पतेर्भागमविज्ञानेति पूर्वस्मान्मन्नादनुवर्तनीयम् । अवशिष्टभागो मन्नान्तरं, तस्य विनियागं स एवाऽऽह—" बृहस्पतेर्भागे निमृह्द्विमिति प्रप्रोथेषु च लेपानिमार्षि " इति । प्रप्रोथा ओष्टाग्राणि ॥

आजिधावनाःपुरा पश्चाचावघापणं विधत्ते-

" अश्वान्त्सरिष्यतः सस्तुषश्चावद्रापयति । यमेव ते वाजं लोकमुज्जयन्ति । तमेवावरुन्धे " । [ ब्रा॰ का॰ १ प॰ ३ अ॰ ६ ] इति ॥

# इयं वः सा सत्या संधाऽ-भूद्यामिन्द्रेण समधद्ध्वम्—

करुपः—''अथ रथान्विमुच्यमानाननुमञ्जयते—इयं वः सा सत्या संधाऽ-भूद्यामिन्द्रेण समधद्ध्वमिति '' इति ।

हे रथा वो युष्पाकिषयं संघाऽऽजिधावनपतिज्ञा सा सत्याऽभृत्। यां मतिज्ञामिन्द्रेणेन्द्रानुग्रहेण समधद्ध्वं सम्यग्धारितवन्तः । इन्द्रानुग्रहायेवेन्द्रस्य बज्ञोऽसीति रथमन्त्र आस्त्रातः ॥

# अजीजिपत वनस्पतय इन्द्रं वाजं वि मुच्यध्वम् ॥

कल्पः—'' दुन्दुभीनवस्यतोऽनुमच्चयते—अजीजिपत वनस्पतय इन्द्रं वाजं वि मुच्यध्वमिति '' इति ।

हे वनस्पतयो वनस्पतिविकारा दुन्दुभय इन्द्रं यागस्वामिनं वाजमन्नमुहि-श्याजीजिपत यथा जितवान्भवति तथा जितवन्तः। तादृशा यूयं पूर्व यत्र बद्धास्ततो विमुच्यध्वं विमुक्ता भवत। बन्धनप्रदेशस्त्वापस्तम्बेन दर्शितः— दक्षिणस्यां वेदिश्रोण्यां सप्तदश दुन्दुभीन्प्रबध्नातीति " इति।।

विधत्ते-

" अजीजिपत बनस्पतय इन्द्रं वाजं विमुच्यध्विमिति दुन्दुभीन्विमुश्चिति । यमेव ते वाजं लोकिमिन्द्रियं दुन्दुभय उज्जयन्ति । तमेवावरुन्धे (८)। [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ६ ] इति ॥ ( वाजवेयोपयुक्तरथधावनमन्त्राभिधानम् ) अत्र विनियोगसंग्रहः—

> "देवाऽऽरोहेद्रथं स्वामी ब्रह्मारोहणमञ्चणम् । देवेतीन्द्रा दुन्दुभीनां घोषोऽश्वाज कशाग्रहः ॥ १ ॥ अर्वाऽसीति त्रिभिषेत्रैर्युनकत्यश्वत्रयं रथे । वाजीत्येतैर्पव्येत चतुर्भिर्धावतो रथान् ॥ २ ॥ मितेत्याभिश्वतस्रभिस्तान्प्रत्याधावतो रथान् । आ मा रथविमुक्त्याख्यं जुहुयाद्वाजिनद्वयात् ॥ ३ ॥ गतेः पुरोपरिष्ठाच द्वापयेचरुमश्वकान् । बृहादिजिद्यत्त्यन्तो द्वितीयेऽप्यनुषज्यते ॥ ४ ॥ बृहाति माष्टि घोणायामियं तु रथमञ्चणम् ॥ अर्जा दुन्दुभिमञ्चः क्र्यादेकविंशतिरीरिताः ॥ ५ ॥ "इति ॥ अथ मीमांसा ।

दशमाध्यायस्य तृतीयपादे चिन्तितम्—
"यजुर्युक्तोऽध्वर्युभागं बाधते यमयन्युत ।

यजुपुक्ताऽध्ययुमाग बायत यमयत्युत । बाधः प्राकाज्ञवन्मैत्रं पक्षे प्राप्तो नियम्यते ॥ ''

वाजपेये श्रूयते—''यजुर्युक्तं रथमध्वर्यवे द्दाति '' इति । तस्यायमर्थः—
रथक्षकटदासीनिष्कादीनि सप्तर्श द्रव्याणि प्राक्कतगवाद्यविक्षणाद्रव्यबाधकान्यत्र विहितानि । तेषु च प्रानिद्रव्यं सप्तद्शसंख्या विहिता । ततो
रथाः सप्तद्श । तेषु मुख्यं रयं यजमानारोहणायेन्द्रस्य वज्रोऽसीत्यादिभियजुर्वेदोक्तेर्पत्रंः सज्जी करोति । सोऽयं यजुर्युक्तो रथः । तं च दक्षिणाकालेऽध्वर्यवे दद्यादिति । प्राकाशावध्वर्यवे ददातीत्यत्र यथा चोदकप्राप्तस्याध्वर्युभागस्य वाध प्रवमत्रापि। नतु सप्तद्शद्रव्यविधानेनैव प्राक्ततद्रव्यवाधः सिद्धः ।
बाहम् । तथाऽप्यधिनः पादिन इत्यादिसमाख्याप्रापिता विषमविभागविशेषक्तिप्तिनं द्रव्यान्तरैविधिमात्रेण वाधितुं शक्या । विरोधिनो विधानतरस्याविधानात् । अतश्रोदकप्रीप्ता येयमध्वर्योभीगविशेषक्तिक्तिः सा यजुर्युक्तरथक्ष्पभागविशेषविधिना बाध्यते । तस्पाद्धवर्योर्ने रथान्तरभागोऽस्ति नापि
शक्तद्रदास्यादिभाग इति पूर्वः पक्षः । नैतष्ठक्तम् । प्राकाशदृष्टान्तवैषम्यात् ।
अत्यन्तमप्राप्तौ हि प्राकाशौ तत्र विधेयौ । यजुर्युक्तरथस्तु पक्षे प्राप्तः । तथा
हि—सप्तद्श रथान्ददातीत्युक्ते कस्य को रथ इति वीक्षायां यजमानेच्छाया

( वाजपेयोपयुक्तरथधावनमन्त्राभिधानम् )

नियामकत्वाद्यदाऽध्वर्यवे तं दातुमिच्छति तदा प्राप्नोति, यदा नेच्छति तदा न प्राप्नोतीति पक्षे प्राप्तिः । ततो यजुर्युक्तो यो रथः सोऽध्वर्यवेऽवव्यं देय इति नियम्यते । अतो न कस्याप्यनेन वाधः ।

## तत्रैव द्वितीयपादे चिन्तितम्-

" शरावैः सप्तदशिभर्यश्ररुस्तत्र मुष्टयः ।
चत्वारः सन्ति नो वोत स्यादेकं मुष्टिसंख्ययोः ॥
तित्कमाद्यश्रोदितत्वाच्छरावापूरणान्न सः ।
द्विनीयोऽस्त्विति चेन्मैतं द्विलोपे वाधगौरवात् ॥
तृतीयोऽस्त्वेकलोपेऽ(पोऽ) त्र धर्मः संख्यैव लुष्यनाम् ॥
कियायोगान्न तद्धमेः माथम्यात्साऽनुगृह्यनाम् ॥ "

मक्कतौ ''चतुरो मुष्टीत्रिर्वपित'' इति मुष्टितत्संख्ये श्रुते। तथा वाजपेये विक्र-तिरूपः सप्तदश्वरावश्वरः श्रुतः । तत्र चरा कि मुष्टिसंख्ये द्वे अपि विद्यते कि वा है अपि न विद्येते । आहोस्विद्भयोरेकमस्त्यन्यन्नास्ति । यदैकं तदाऽपि कि मुष्टिरेव कि वा संख्येवेति संशयः । चोदकपाप्तम्भयमस्तीत्याद्यः पक्षः प्राप्नोति । चतुर्भिर्मृष्टिभिः सप्तद्शशरावपृरणे समर्थस्य चरोर्रानप्पत्तः स पक्षो न युक्तः। तर्हि मुष्टिसंख्ये द्वे अपि बाध्येते इति द्वितीयः पक्षोऽस्त्विति चेन्भैवम् । एकतरवाधेनैव पूरणाभावपरिहारे सिद्धे सति द्वयोवीधे गाँरवप्रसङ्गात् । नन्व-त्रोपदिष्टेन श्वरावद्रव्येणातिदिष्टं मुष्टिद्रव्यं बाध्यते, तथा सप्तदशसंख्यया चतुः-संख्या बाध्यत इत्युभयबाधोऽवद्यंभावी । मेवम् । भिन्नविषयत्वेन बाधासं-भवात् । शरावसप्तदशसंख्ये यागसंबद्धे पृष्टिचतुःसंख्ये तु निर्वापसंबद्धे इति विषयभेदः । कथं तक्षेत्र वाधप्रसङ्गः । अन्यथाऽनुपपत्त्येति वदामः । अनुप-पत्तिश्च पूरणासंभवेन दक्षिता । पूरणं चैकवाधेनाष्युपपद्यते। मुष्टिवाधे यथोचितं चतुःसंरूयोपतेः कुडवादिभिः पूर्तिः स्यात् । चतुःसंरूयावाधे यथोचित-मिषकसंख्योपेतेर्मुष्टिभिः पूर्तिर्भविष्यति । एवं तत्र्येकलोप इति तृतीयः पक्षोऽ-स्तु । तत्र संख्या धर्मः, मुष्टिर्धर्मी । तथा सति मुष्टौ छुप्ते सति निराश्रयस्य धर्मस्यासिद्धेः संरूपालोपोऽप्यवइयंभावी । संख्यायां तु लुप्तायां मुष्टिः शक्नो-त्यवस्थातुम् । तस्मात्संख्यैव लुप्यतामिति प्राप्ते ब्रूमः-चतुःसंख्या तावन्न मुष्टि-मात्रेऽन्वेति, कर्मकारकवाचिद्वितीयाविभक्त्यन्तस्य चतुःशब्दस्य + सहकर्म-कारकेण निर्वपतिधातुना सहान्वयात् । अतः संख्या न मुष्टिधर्मः। पार्षणका-

<sup>+</sup> सकर्भकेणेत्यर्थः ।

( वाजपेयविषययूपारोहणाभिधानम् )

न्वयेन तु मुष्टिविशेषणं भविष्यति । संख्यामुख्योः कियासंबन्धे समाने सत्यपि मथमश्रुतत्वात्साऽनुगृह्यते, चरमश्रुतत्वेन दुर्बलो मुष्टिबीध्यत इति राद्धान्तः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीय-

तैतिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठकेऽ-

ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

( अथ प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

क्षत्रस्योल्बंमिस क्षत्रस्य योनिंरिस जाय पहि सुवी रोहांव रोहांव हि सुवेरहं नांबु-भयोः सुवे। रोक्ष्यामि वार्जश्च प्रसवश्चीपिजश्च कर्तुश्च सुवंश्च मूर्या च व्यक्षियश्वाऽऽन्त्याय-नश्चान्त्यंश्च भौवनश्च भुवंनश्चाधिंपतिश्च । आर्युर्यज्ञेनं कल्पतां प्राणो यज्ञेनं कल्पताम-पानः (१) यज्ञेनं कल्पतां व्यानो यज्ञेनं कल्पतां चक्षुंर्यज्ञेनं कल्पताः श्रोत्रं यज्ञेनं कल्पतां मनी यज्ञेनं कल्पतां वाग्यज्ञेनं कल्प-तामारमा यज्ञेनं कल्पतां यज्ञो यज्ञेनं कल्प-ताः सुवंर्देवाः अंगन्मामृतां अभूम पुजापंतेः प्रजा अंभूम समहं प्रजया सं मया प्रजा सम-हर रायस्पोषेण सं मया रायस्पोषोऽन्नाय रवाऽन्नाद्यांय त्वा वाजांय त्वा वाजजित्याये स्वाऽमृतंमिस प्रष्टिरंसि प्रजनंनमिस (२)॥

( अपानो वाजांय नर्व च । )

# इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

( अय प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाटके नवमोऽनुवाकः । )

क्षत्रस्य । उल्बंम् । असि । क्षत्रस्यं । योनिः । असि । जाये । एति । इहि । सुर्वः । रोहांव । रो-होव । हि । सुर्वः । अहम् । नौ । उभयोः । सुर्वः । रोक्ष्यामि । वार्जः । च । प्रसव इति प्र-सवः । च । अपिज इत्यंपि—जः । च । क्रतुः । च । सुवंः । च । मूर्धा। च। व्यक्षिय इति वि—अक्षियः । च। आन्त्यायनः। च। अन्त्यंः। च। भौवनः। च। भ्रुवंनः । च । अधिंपतिरित्यधिं-पतिः । च। आर्युः । यज्ञेनं । कल्पताम् । प्राण इति प्र-अनः । यज्ञेनं । कल्पताम् । अपान इत्यंप—अनः । ( १ ) यज्ञेनं । कल्पताम् । व्यान इति वि--अनः । यज्ञेनं । कल्पताम् । चर्धुः । यज्ञेनं । कल्पताम् । श्रोत्रंम् । यज्ञेनं । कल्पताम् । मनंः । यज्ञेनं । कल्पताम् । वाक् । यज्ञेनं । कल्पताम् । आत्मा । यज्ञेनं । कल्प-ताम् । यज्ञः । यज्ञेनं । कल्पताम् । सुवंः । देवान् । अगन्म । अमृताः । अभूम । प्रजापंतिरिति प्रजा—

पतेः । प्रजा इति प्र-जाः । अभूम । समिति । अहम् । प्रजयेति प्र-जयां । समिति । मयां । प्रजेति प्र—जा । समिति । अहम् । रायः । पोषेण। समिति । मर्या । रायः । पोषः । अत्राय । त्वा । . अन्नाद्यायेत्रंन-अद्याय । त्वा । वाजांय । त्वा । वाजजित्याया इति वाज-जित्याये । त्वा । अमृ-तंम्। असि । प्रष्टिः। असि । प्रजनंनमितिं प्र-ज-नंनम्। असि।(२)॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितापदपाठे प्रथमाष्टके सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः॥ ९ ॥

( अथ प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः । )

अष्टमे रथधावनमुक्तं नवमे यूपारोहणमुच्यते ।

क्षत्रस्योल्बमिस क्षत्रस्य योनिरसि-

करुपः--" अथ यजमानं तार्ष्यं परिधापयति क्षत्रस्योत्वमसीति, क्षत्रस्य योनिरसीति दर्भमयं पत्नीम " इति ।

घृताक्तं बस्नं तार्प्यम् । क्षत्रस्य राजस्थानीयस्य यजमानस्य गर्भत्वेनोप-चर्यमाणस्योल्बमावरणमसि । उल्बद्धतो गर्भ इति च्छन्दोमा आमनन्ति । हे दर्भमय पट क्षत्रस्य राजमहिषीस्थानीयस्य पत्नीश्वरीरस्य योनिरसि श्लीतनि॰ बारणकारणमसि ॥

तदेतत्परिधानद्वयं विधत्ते—

" तार्व्य यजमानं परिधापयति । यज्ञो वै तार्वम् । यज्ञेनैवैनश् समर्थयति। दर्भपयं परिधापयति । पवित्रं वै दर्भाः । पुनात्येवैनम् । वाजं वा एषोऽवरु-इत्सते । यो बाजपेयेन यजते । ओषधयः खलु वै वाजः । यहर्भमयं परिधा-पयति (१)। वाजस्यावरुद्धै। " [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ७] इति । तार्ष्यस्य यद्गसाधनत्वाद्यद्गत्वम् । एनं पत्नीदेहम् । वाजपेययाजिनोऽन्नाव-रोधकामिन ओषधिरूपदर्भमयेनान्नमवरुद्धं भवति ।।

## जाय एहि सुनी रोहाव रोहाव हि सुवरहं नावुभयोः सुनी रोक्ष्यामि—

कल्पः—" अथ जायामामत्रयते जाय एहि सुत्रो रोहानेति, रोहान हि सुनिरितीतरा प्रत्याहाई नानुभयोः सुत्रो रोक्ष्यामीति यजमानः " इति ।

स्पष्टार्थो मद्यः॥

प्हीत्याहानस्य तात्पर्यमाह-

" जाय एहि सुवो रोहावेत्याह । पत्निया एवेष यज्ञस्यान्वारम्भोऽनव-चिछक्ये । " [ ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ७ ] इति ।

आहानेन यजमानस्य यज्ञारम्भमनु पत्न्या अपि यज्ञारम्भे सति यज्ञोऽनव-च्छिको भवति ॥

पूर्वमन्त्रैः स्वर्गत्वेन निरूपितस्याऽऽरोहणीयस्य यूपस्य चोदकप्राप्तं परिमा-णमपवदितुं परिमाणान्तरं विधत्ते—

" सप्तद्शारत्निर्धूपो भवति । सप्तद्शः प्रजापतिः । प्रजापतेराप्त्यै । " ब्रा॰ का॰ १ प्र०३ अ०७ ] इति ।

चतुर्विश्वत्यङ्गुलिपरिमितोऽरितनः, सप्तदशसंख्याका अरत्नयः परिमाणं यस्य युपस्यति विग्रहः ॥

अन्यद्रुणद्वयं यृपस्य विधत्ते-

" तूपरश्चतुरश्चिभेवति । " [ ब्रा० का० १ प्र०३ अ०७ ] इति ।

इतरेषां यूपानामग्रे शृङ्गस्थानीयः काष्ट्रशेषोऽणीयांश्वषालपतिमोकायावः शेष्यते, सोऽस्य नास्तीति तूपरत्वम् । अष्टाश्चित्वमपविदतुं चतुरश्चित्वम् ॥

चषाळनामकस्य यूपकटकस्य दारुमयत्वापवादाय विधत्ते-

"गौधूमं चषालम् । न वा एते ब्रीहयो न यवाः । यद्गोधूमाः (२)। एव-मिव हि प्रजापतिः समृद्धचै । अथो अमुमेवास्मै लोकमन्नवन्तं करोति । '' [ब्रा॰ का॰ १ प० ३ अ० ७] इति ।

गौधूमं कुर्यादिति श्रेषः । यथा ब्रीहिभ्यो यवेभ्यश्च गोधूमानां लोके मश-स्तत्वमेवमेवान्येभ्यो देवेभ्यः प्रश्चस्तः प्रजापतिः । किं च गोधूमसंपत्त्या स्वर्गोऽ-श्ववान्भवति ॥ ( वाजपेयविषययूपारोहणाभिधानम् )

यूपस्य वेष्टनं विधत्ते —

" वासोभिर्वेष्टयति । एष वै यजगानः । यद्युः । सर्वदेवत्यं वासः । सर्वाभिरेवैनं देवताभिः समर्थयति । अथो आक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते । सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये । " [बा० का० १ प०३ अ० ७ ] इति । वाससां संख्यामापस्तम्ब आइ—ं रजनाकाळे सप्तदशभिर्वासोभिर्यूपं बेष्टयति "इति।

वासमां सर्वदेवत्यत्वमग्नेस्त्र्षाधानिमत्यादौ सौिमकदीक्षाप्रकरणे विस्प-ष्ट्रम् । आक्रमणं स्वर्गारोहणं सोपानसदृशम् ॥

करुपः--'' आहवनीये जुहोत्यन्वार्ब्ये यज्ञमाने वाजश्र प्रसवश्रेति द्वादश सुवाहुतीः " इति ।

पाठस्तु-

वाजश्र प्रसवश्रापिजश्र कतुश्र सुवश्र मुधी च व्यश्रियश्राऽऽन्त्यायनश्रान्त्य-श्च मौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्व।, इति।

वाजादयः सर्वे मम सन्तिवति शेषः । वाजोऽत्रं, प्रसवस्तस्योत्पत्तिः। अपि-जस्तस्येव पुनः पुनरुत्पत्तिः । ऋतुः संकल्पो भोगादिविषयो यागो वा I सुवस्तस्यैवोत्पत्तौ हेतुरादित्यः । अयं वा वानादयश्रेत्रादिमासानां नामवि-श्रेषाः । तदानीं सर्वे ते पीणन्त्विति वाक्यशेषः । चकाराः परस्परसमुचयार्था अनुक्तकालादिदेवतासमुचयार्था वा ॥

विधत्ते-

" द्वादश वाजपसवीयानि जुहोति (३)। द्वादश मासाः संवत्सरः। संवत्सरमेव पीणाति । अथो संवत्सरमेवास्मा उपद्धाति । सुवर्गस्य लोकस्य समृष्ट्ये। '' [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ७ ] इति।

वाजशब्दपसवशब्दौ येषु कर्मसु मन्नत्वेन श्रूयेते तानि कर्माणि वाजपसवी-यानि । अत्रोत्पित्तिहेतुत्वाद्वा वाजमसवीयत्वम् । न केवल्लमनेन होमेन संवत्स-रदेवतायाः नीतिः किं त्वस्य यजमानस्य स्वर्गनाप्तये संवत्सरदेवतां निश्रेणि-वदुपधानमाधारमपि करोति ॥

करपः-- "तं दश्रभिः करपे रोहत्यायुर्वज्ञेन करपतामिति "इति । तं यूपम् । कल्पैः कल्पशब्दोपेतैः ॥

पाठस्तु-

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पता-मपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पताः श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्य-ज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् , इति।

आत्मा जीवः। यज्ञेन यज्ञसंबन्धिना यूपारोहणेन । आयुरादयः स्वस्वमयो-जनसमर्था भवन्तु ॥

विधत्ते-

" दश्वभिः कर्षे रोहति । नव वै पुरुषे प्राणाः । नाभिर्दशमी । प्राणानेव यथास्थानं करुपयित्वा । सुवर्गे लोकमेति । एतावर्द्वे पुरुषस्य स्वम् (४)। यावत्पाणाः । यावदेवास्यास्ति । तेन सह सुवर्गे लोकमेति ।" [ ब्रा० का० ४ प० ३ अ० ७ ] इति ।

अन्यत्र सप्त वै शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाश्वाविति श्रुतत्वादिहापि च्छिद्राभि-प्रायः प्राणशब्दः । अनेन कल्पमञ्जपाठेन प्राणापानचक्षुःश्रोत्रादीन्प्राणान्स्व-स्वस्थाने स्थापयित्वा तैस्तदीयस्थानेः सह स्वर्गे प्राप्ता भवति ॥

> सुवेर्देवाः अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम—

कल्पः---'' बाहू उद्ग्रह्णाति सुवर्देवा ४ अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूमेति " इति ।

ज्द्गृहीताभ्यां बाहुभ्यां स्वर्गपाप्तिमभिनयता यजमानेनेद्मुच्यते । वयं स्वर्गावस्थितदेवान्त्रत्यगन्म प्राप्ताः स्मः । प्राप्य चामृता देवा अभूम । अतः प्रजापतेः प्रीतिविषयाः प्रजा अस्मिन्भूछोके यज्ञानुष्ठानपरा अभूम ॥

मन्नर्य त्रीन्भागान्पृथग्व्याचष्टे--

" सुर्वेदेवा र अगन्मेत्या ह । सुर्वर्गमेव लोकमेति । अमृता अभूमेत्या ह । अमृताि कोकः । प्रजापतेः प्रजा अभूमेत्या ह । प्राजापत्यो वा अमृतिमव हि सुर्वर्गो लोकः । प्रजापतेः प्रजा अभूमेत्या ह । प्राजापत्यो वा अयं लोकः । अस्पादेव तेन लोकाकौति ।" [ब्रा॰का॰१ प्र॰ ३ अ० ७] इति । तेन तृतीयभागपाठेन भृलोकात्सर्वात्मना निर्गतो न भवति ।।

## प्रपा० ७ अनु ० ९] कृष्णय जुर्वेदीयते त्तिरीयसंहिता ।

( बाजपेयविषययूपारोहणाभिधानम् )

# समहं प्रजया सं मया प्रजा समहर

कल्पः—'' अथेमं लोकं मत्यवेक्षते समहं प्रजया सं मया प्रजा समहरू रायस्पोषेण सं मया रायस्पोष इति '' इति ।

संगतोऽस्मि संगम्यतामिति यथायोगमध्याइर्तव्यम् ॥ आज्ञीःपरत्वेन व्याच्छे---

ुं 'समइं प्रजया संमया प्रजेत्याह । आशिषमेवैतामाशास्ते । '' [ ब्रा० का॰ १ प्र०३ अ०७ ] इति ॥

## अन्नाय त्वाऽन्नाद्याय त्वा वाजा-य त्वा वाजजित्याये त्वा—

कल्पः—'' तमेत्रमासपुटैर्झन्ति अन्नाय त्वेति पुरस्तादध्वर्युः, अन्नाद्याय त्वेति दक्षिणतो ब्रह्मा, वाजाय त्वेति पश्चाद्धोता, वाजजित्यायै त्वेत्युत्तरत उद्गाता " इति ।

जष्णननपांसव आसास्तानश्वत्थपत्रैः पुटीकृत्य तैरासपुर्टेर्यूपादवरोहन्तं यजमानं हन्युः ।

अत एवाऽऽपस्तम्ब आह " तमाश्वत्थैरासपुटैरूषपुटैरुभयैर्वा वैश्याः प्रति-दिशमर्पयन्ति महर्त्विजो वा दीर्घवंशेषु प्रवध्य " इति ।

सामान्येन प्राणिभिभोंज्यमत्रं, राजामात्यादिभिभोंज्यमत्राद्यम् । तत्राप्य-पूर्पादिनिशेषो वाजः । तस्य सर्वस्यात्रस्य संपादनं वाजजित्या ॥

द्विविधं इननं ऋमेण विधत्ते-

" आसपुरैर्प्रन्ति । अत्रं वा इयम् । अन्नाद्येनैवैनः समर्थयन्ति । ऊर्वे-प्रेन्ति । एते हि साक्षादत्रम् । यदूषाः । साक्षादेवैनमन्नाद्येन समर्थयन्ति । " [ब्रा० का० १ प० ३ अ० ७ ] इति ।

ज्ञषाणामाधानादिसाधनत्वेन पारलौकिकात्रं प्रति साक्षात्साधनत्वम् ॥ इनने प्रकारविशेषं विधत्ते—

" पुरस्तात्त्रत्यश्चं प्रन्ति (६)। पुरस्ताद्धि प्रतीचीनमन्नमद्यते।" [ ब्रा॰ का॰ १ प्र०३ अ०७ ] इति।

इन्यमानस्य पुरस्तादवस्थितो इन्ता प्रत्यश्चं स्वाभिमुखं इन्यात् । लोकेऽपि हि पुरतोऽवस्थितात्पात्रास्समादाय स्वाभिमुखं तदन्नमद्यते ॥ पतदापस्तम्बेन स्पष्टीकृतम् — " मुखतोऽभिन्नन्ति इन्तारं इन्तारमभिपर्या-वर्तते " इति ॥

ताड्यमानं प्रदेशं विधत्ते —

''श्लीर्षतो घ्रन्ति । शिर्षतो सन्नमद्यते।'' [ब्रा॰का०१म०३ अ०७] इति ॥ चतुर्दिक्षु इननं विधत्ते—

"दिग्भ्यो झन्ति । दिग्भ्य एवास्मा अन्नाद्यमवरुन्धते ।" [ ब्रा० ता० १ प्र०३ अ० ७ ] इति ॥

## अमृतमसि पुष्टिरसि प्रजननमसि-

कल्पः — '' अत्रास्मै प्रत्यवरोहत आसन्दीं निद्धाति तस्यां वस्ताजिन-मास्तृणाति वस्ताजिने शतमान १ हिरण्यं दक्षिणं पाद १ हिरण्य उपावरोह-यति अमृतमसीति, पुष्टिरासि प्रजननमसीति सन्यं वस्ताजिने '' इति ।

हे हिरण्य त्वं विनाशरहितमिस । नहायौँ प्रक्षिप्तमिप हिरण्यं काष्टादिवद्वि-नश्यति । हे बस्ताजिन त्वं पुष्टिरिस संवत्सरे बहुपत्योत्पादकत्वात् । एतदे-बाभिमेत्य प्रजननमसीत्युच्यते ॥

हिरण्येऽवरोहं विधातुं प्रस्तौति-

" ईश्वरो वा प्रच पराङ्प्रद्यः । यो यूपः रोहति । " [ब्रा० का० १ प्र० ३ अ० ७ ] इति ।

यूपमारूढो यजमानः पराङ्भूलोकाद्विमुखः प्रदयः प्रदर्भुं स्वात्मानं विनाश्चियतुमीश्वरः समर्थो भवति । अथ वा प्रदयः प्रकर्षेण गन्तुमीश्वरो न पुनरावर्तत इत्यर्थः ॥

विधत्ते--

" हिरण्यमध्यवरोहित । अमृतं वै हिरण्यम् । अमृत∗ मुवर्गो लोकः । अमृत एव सुवर्गे लोके मितितिष्ठति । '' [ ब्रा० का० १ प० ३ अ०७] इति ।।

हिरण्यस्य परिमाणं विधत्ते-

" शतमानं भवति । शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः । आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिति-ष्ठति " [ ब्रा० का० १ प० ३ अ० ७ ] इति ।

मानशब्देन पणस्य विंशो भागोऽभिधीयते । ततः पश्चपणपरिमितमित्युक्तं भवति । श्वतसंख्याकाः संवत्सराः पुरुषस्याऽऽयुः । दशानां ज्ञानकर्मेन्द्रिः

?040

( वाजपेयविषययूपारोहणाभिधानम् )

याणां मध्ये चक्षुरादीन्द्रियस्यैकैकस्य दशमु नाडीषु हत्तिभेदेन शतेन्द्रि यत्वम् ॥

बस्ताजिने वामपादमक्षेपं विधातुं पस्तौति-

" पुष्ट्ये वा एतद्र्पम् । यदजा । त्रिः संवत्सरस्यान्यान्पभून्परिप्रजायते।" [ब्रा०का०१ प०३ अ०७] इति ।

सं त्सरे सक्तत्प्रसवोपेतानन्यान्गवादिपशून्परित्यज्य संवत्सरे त्रिरपत्यानि प्रसूतेऽतोऽस्याः पुष्टिरूपत्वम् ॥

' विधत्ते--

" बस्ताजिनमध्यवरोहति । पुष्ट्यामेव प्रजनने प्रतितिष्ठति (७)।" [ त्रा॰ का॰ १ प॰ ३ अ० ७ ] इति ॥

अत्र विनियोगसंग्रहः—

" क्षत्र तार्ष्यं क्षत्र दार्भ्यं परिधत्तोऽत्र दंपती ।
जाये स्वाम्याह्नयेद्धार्या रोहा तं प्रतिवक्ति सा ॥ १ ॥
अहं स्वाम्याह वाजश्र जुहुयाद्वादशाऽऽहुतीः ।
आयुर्दशभिरारोहेन्स्वयं बाहुद्धहः सुवः ॥ २ ॥
सं भुवं पेक्षतेऽन्नाय चतुर्भिस्तु महर्तिवजः ।
दिग्भ्यो झन्त्यासपुटकैरमृपुष्टिद्वयात्पदे ॥
स्वर्णवस्तत्वचोर्दद्यात्पश्चित्रशक्तिह्वहोदिताः ॥ ३ ॥ " इति ॥
अथ मीमांसा ।

दशमाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितम्-

" तार्ष्यमहतवस्त्रस्य वाधकं स्यान्न वाऽप्रिमः। गुद्याच्छादनकार्थैक्यादयोग्यत्वात्समुचयः॥"

महाव्रते श्र्यते—" तार्ष्यं यजमानः परिधत्ते दर्भमयं पत्नी " इति । मकृतौ " अहतं वासः परिधत्ते " इति घृताक्तं वस्त्रं तार्ष्यमित्युच्यते । ताभ्यां तार्ष्यदर्भमयाभ्यां दंपत्योरहतं वस्त्रं वाध्यते । कृतः । परिधत्त इत्यनेन मकृतिलिङ्गेन गुद्धाच्छादनलक्षणस्य कार्यस्यैकत्वावगमात् । मैवम् । तार्ष्यदर्भमययोर्गुद्धमाच्छादयितुमयोग्यत्वात् । परिधानं त्वत्रोपरितनं प्रावरणम् । तत्कार्यभेदात्समुख्यः ।

तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितम्—

" भवेत्सप्तदशारित्नवीजपेयस्य यूपकः ।

ज नानं द्रव्यगं वाजपेयस्याक्नं पशोहत ॥

आनन्तर्यात्प्रकरणात्कर्माक्नं षोडशिन्यदः।
फर्ध्नपात्रे खादिरेऽग्रे संयुज्यान्वेति कर्मणा।।
युपद्वारा पशोरक्नं पशुद्वारा च कर्मणः।
सौमिकत्वाद्वाजपेये यूपो नास्ति पशुं विना।।''

वाजपेयप्रकरणे श्रूयते—" सप्तद्दशारित्नर्वाजपेयस्य यूपो भवित " इति । अत्र यूपद्रव्यगतं सप्तद्दशारित्नशब्दोदितं यदृध्वमानं तद्वाजपेयक्रमेणोऽक्नं, सप्त-दशारित्नशब्दवाजपेयशब्दयोरानन्तर्यात् । प्रकरणं चेवमनुष्ट्यते । यदि कर्मणः साक्षादुर्ध्वमानं न संभवेत्तिहै वाजपेयगतं खादिरमृध्वं यत्षोडिनि-पात्रं तस्मिन्नद् उन्मानं संबध्य तद्वारा कर्मणाऽन्वतीति प्राप्तं वृपस्य च यूपस्य पश्चारत्विर्यूप इति सामानाधिकरण्याद्यूपेन साक्षान्सवध्यते । तस्य च यूपस्य पश्चारत्विर्युप इति सामानाधिकरण्याद्यूपेन साक्षान्सवध्यते । तस्य च यूपस्य पश्चारत्वादुन्मानं यूपद्वारा पश्चीरक्तं भवित । तस्यापि पश्चार्वाजपेयाङ्गत्वात्त्रपश्चारत्वात्रप्राप्तात्वर्यास्त्र तथाऽपि वाजपेयस्य सोमयागतया साक्षाद्यूपमंबन्धाभावात्पश्चव्यवधानमभ्युपेयम् । वाजपेयस्यति षष्ट्याः संबन्धमात्रवाचित्वेन व्यवद्वितसंबन्धमप्यसात्रभिधत्ते, देवदत्तस्य नप्तेति प्रयोगवत् । यत्सप्तद्वशार्गन्नवाजपेयशब्दयोगानन्तर्यं यच्च भकरणं तदुर्भयं न विरुद्धं, पश्चक्रत्वेऽप्यन्ततो वाजपेयाङ्गत्वाङ्गीकागत् । कि च पूर्वपक्षे यूपशब्देन षोडशिपात्रं लक्षणीयम् । सिद्धान्ते तु नासा दोपः ॥

तत्रवाष्ट्रमपादे चिन्तितम्--

" वाचयेत्स्वामिनं ज्ञाज्ञां वाचनीयो ज्ञ एव वा । अविशेषादुभौ ज्ञस्य स्वामित्वाद्वाचयेदमुम् ॥ "

वाजपेये श्रूयते—''कृप्तीर्यजमानं वाचयित " इति । आयुर्यक्षेन कल्पता-मित्यादयो मन्नाः कृप्तयः । तत्र मन्नतदर्थाभिक्षमनभिक्षं चोभाविष वाचयेत्, विद्वांसं वाचयेदित्येवं विशेषस्याश्रवणात्, अनिभक्षं तदेव शिक्षयित्वाऽिष वाचियतुं शक्यत्वादिति चेन्मैवम् । अध्ययनविधिवलादधीतवेदस्य विदित-वेदार्थस्येव यजमानत्वात् । तस्मादभिक्षमेव वाचयेत् ।।

> इति श्रीमन्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वे-दीयतैत्तिरीयसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे सप्तमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥